महायोधि-प्रयमान्य----४ पूर्य

मुत्तपिटकका

# दी घ-निका य

भनुगातन भित्नु राहुत्न सांकृत्यायन

भिन्नु जगदोरा कारयप (एम॰ ए॰)

प्रकागक महानोधि समा मारनाय (चनारस)

प्रथम सस्तरण }

बुद्धाःद २४७९ १९३६ ई॰ 4<u>1-1</u>

प्रकाशक (बद्धाचारी) देवप्रिय, बी० ए० प्रधान मंत्री, महावोधि सभा सारताथ (बनारस)

मुदन महेन्द्रनाय पाण्डेय इलाहानाद कों जनेल प्रेस, इलाहानाद

समपैरा करुणामय विद्यामुचि गुरुवर श्रीधर्मानन्द यायक गहास्थविरणदके करम्मलॉर्मे शिष्यद्वयकी सादर भेंट ।

### प्रकाशकीय निवेदन

आज हम महाबोधि-प्रत्यमालांके इस चतुर्य पुष्प दीर्घ-निकायको पाठकार सन्मृत उप-

स्थिन करते हैं। हमें यह कहते दुख होता है, दि आर्थिक दिठनाइयादें कारण मयुक्तनिवाय (हिन्दी अनुवाद) के तैयार होने हुये भी हम इस समय उसे प्रराधित दरनेमें असमर्थ हैं। हम अपने इन दानाओंके बहुत हतज्ञ है, जिन्होंने इस सुमदायेंमें धन दे हमारी गहाबना दी है——

| मेठ युगलविद्योर विडला | 400) |
|-----------------------|------|
| U. Thwin, Rangoon     | 100) |
| डाक्टर पेडामल, अमृतसर | 200) |
| Quah Ee Sin, Rangoon  | 200) |

विनम्र (ब्रह्मणारी) देवदिन प्रधानमर्था, महावोधि सभा साम्लाख (ब्रह्मास्)

#### प्राक्कथन

दी घ िन का य िरिटक्के सुत्त(=ग्रून) पिटक्के पाँच िकायोमेंने पहिला है। म जिस म ित ना म मा नवर यदापि इसके बाद आता है, किन्तु, उपयोगिताका स्थाल कर उसे पहिले प्रवाधित विया गमा। बुद्धचर्या और विनय पिटक की भूमिकाओमें सक्षेपसे बतलाया जा चुका है, वि चैमें बुद्धनिर्वाणके बाईसी वर्षीके मीतर ही बीद्धममें में १८ निकाय (⇒सम्प्रवाय) ही गये। इन सभी निकायोमें अपने अपने पिटक से, या यो कहिये, वेदकी भिन भिन शाखाओमें जैसे पाठमेंद्र तथा कुछ न्यूनाधिक मत्र मिलते हैं, वैसे ही इन निकायोके पिटकोमें भी कितने हो शायन बीर किनी ही मुत्तोकी कसी बदी थी। किन्तु, उन अठारह निकायोमसे एक स्प वि र (चिर) वाद ही रह गया है, विसक्त पिटक पान्नी आपामें है, और जिसके एक प्रयक्ता अनुवाद हम आज पाठकाके सामन एक रहे हैं। बाकी निकाय कुत हो गये, और उनके बही प्रय बच रहे हैं, जो चीनी या तिब्बती भाषामें अनुवादित हो चुके थे।

िन ना यके लिय दूसरा प्रतिसब्द जाग स है। पालीमें भी जागम सब्द अज्ञात नहीं है, हो भी अधिकतर निकास शब्दिला प्रयोग होता है, किन्तु, सस्कृत पिटनमें आगम ही प्रयन्ति सब्द था। चीती भाषामें यही अपन्नाष्ट हो अगोन् यहा जाता है। चीती दीर्घाणमर्थे ३० सूत्र है, किन्तु, पालीमें चौतीस।

| नुलनाके लिये देखिये*— |        | अन्यत्र भी   |
|-----------------------|--------|--------------|
| १—प्रहाजाल <b>T</b>   | दी० २१ | Nanjio's 554 |
| २—सामञ्जाकल           | दी० २७ | N 593        |
| ३अम्बद्ध              | दी० २० | N 592        |
| ४सोणदङ                | दी॰ २२ |              |
| ५—क्टबन्त             | दी॰ २३ |              |
| ६महालि                |        |              |
| ७जालिय                |        |              |
| ८ नस्सपसोहनाद         | दी० २५ |              |
| ९पोट्रपाद             | दी॰ २८ |              |
| १०-सम                 |        |              |
| ११केवट्ट              | धी॰ २४ |              |
| १२नोहिच्च             | दी॰ २९ |              |
| १३—तेविज्ज            | दी॰ २६ |              |
|                       |        |              |

<sup>\*</sup>वी=दीर्घागम, म=मध्यमागम। वी=दीर्घागम (Nanjio's 545), भ=मध्यमागम (Nanjio's 342) Т=तिस्वतीय अनुवाद सकम्ध्यूर (के, चि)।

```
( 2 )
```

|                     | , ,      |                    |
|---------------------|----------|--------------------|
| १४महापदान           | दी॰ १    |                    |
| १५—महानिदान         | दी० १३   | N. 542 97 and 553  |
| १६महापरिनिब्बाण     | दी० २    | N. 552             |
| १७महासुदस्सन        | म० ६८    | ,,                 |
| १८जनवसभ             | दी॰ ४    |                    |
| १९महागोविद          | दी० ३    |                    |
| २०महासमयT           | बी० १९   |                    |
| २१—सक्कपञ्ह         | दी० १४   | N. 542 134         |
| २२—महासतिपद्वान     | म॰ ९८    | 71 77              |
| २३—पायासिराजञ्ञ     | दी० ७    | N. 542 71          |
| २४पाधिक             | दी० १५   |                    |
| २५उदुम्बरिकसीहनाद   | दी० ८    | N. 542 104         |
| २६—चक्कवित्तसीहनाद  | दी० ६    | N. 542 70          |
| २७—अस्तञ्ज          | दी० ५    | N. 542 154         |
| २८सम्पसादनिय        | दी० १८   |                    |
| २९—पासादिक          | दी० १७   |                    |
| ३०—लक्खण            | स० ५९    |                    |
| ३१सिगालोवाद         | दी० १६   | N. 543 135,555,595 |
| ३२—आटानाटिय ${f T}$ |          |                    |
| ३३—सगीति            | दी० ९    |                    |
| 3Y                  | ही ० १ व | N. 448             |

३४—दबुत्तर दा०१० N. 548 इसे देवनेसे मालूम होगा कि पाळीने ३४ मुत्तीमें २७ चीनी दीर्घाणममें मिलते हैं, घेप सानमें ३ मध्यमागममें मिलते हैं, और ४ वा पता नहीं छगा है। इन मुत्रोरा अनुवादवाल इस प्रवार है—

|                 |         | गाल (ई०) | अनुवादय               |
|-----------------|---------|----------|-----------------------|
| १५—महानिदान     | (N 553) | 886      | अन्-शि-वाऊ            |
| ३१-—सिगाल       | (N 555) | (?),,    | **                    |
| ३४—दमुत्तर      | (N 548) | **       | **                    |
| १—प्रह्मजाल     | (N 554) | 5x0(3)   | या-वि-एन्             |
| ३अम्बट्ट        | (N 592) | **       | "                     |
| १६महापरिनिच्याण | (N 552) | 300(?)   | यो पा चु (२९०-३०६ ई०) |
| ३१ निगालीयाद    | (N 595) | **       | धमंरश                 |
| २—सामञ्जा       | (N 593) | **       | **                    |
| दीर्घागम        | (N 545) | 482-83   | बुद्धयम               |
| मध्यमागम        | (N 542) | 394-65   | गीतम समदेव            |
|                 |         |          |                       |

इस प्रशार दीर्घामको तीन मुत्रोश अनुवाद १४६ ई० वे आवधान हुत्रा था। अनुवादानं यर नहीं बद्दाराधा गया है, हि यर दिम मददायने गयाथ रुपने हैं, दिन्तु हम दीर्घा-गमर अनुवादर युद्धयश (४०६-१६ ई०) को धाम मुलिक शिवाय वन्या (N 1117, 1155) का भी अनुवाद करते देखते हैं, इससे ख्याल होता हैं, सायद यह पर्ममुस्तिक्सप्रदायना दीर्घागम हो। कुछ सुत्रोके मिलानेसे मालूम होता हैं, कि मस्कृत और पाली सुत्रोमें बहुत अन्तर नहीं या।

. × ×

हम दोनोने अलग अलग मूत्रोके अनुवाद किये हैं। सविष एक बार फिर एक दूसरेने अनुवादको देख लिया गया है, तोभी कही कही भाषाको विषमता रह गई है।

पम्मन्य मुख्यानिका विकास किया विकास किया विकास कियी अनुवादोनो पाठनोने सामने राजा जा जुका। हमारे पूर्व मनत्यके अनुवार म युक्त नि नाय तथा उदान-मुत्तानिगत मिलिन्यन्ह दी जिल्हा और बानी रहते हैं, जिनके कि अनुवाद वैमार है। यहि हिन्दी-प्रेमी और पाठन, अनासन नो आर्थिक सहायता दे प्रोत्साहित करेंगे, तो वह बीनी भाग भी समयपर निकल जागेंगे। भदत्व आनन्दके जातन-हिन्दी अनुवादका प्रथम भागभी प्रेसमें हैं। हमें यह प्रमतना हो रही है, नि बीद्यपर्मने मीलिक साहित्यके सवपमें हिन्दी अपने अनुक्य स्थानको छेने जा रही है।

१७-७ ३५ }

×

राहुल साक्षरपायन जगदीश काश्यप

|                                 | पुटर       | 5                          |            |
|---------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| २—शाक्योकी उत्पत्ति             | _          |                            | पृष्ठ      |
| ३—जात पाँतका खण्डन              | ₹ <b>9</b> |                            | \$ ?       |
| ४विद्या और आवरण                 |            | ि—सभी तप्रसाम जिल्ल        | Ęŧ         |
| ५—विद्याचरणके चार विध्न         | 36         | र-सच्ची घर्मनर्गामें गरान  | £8.        |
|                                 |            | रे—झूठी शारीरिक तपस्याये   | 65         |
| ४-(४) सोणइयड-सुत्त              | 88         | ४मच्ची तपस्याये            | £\$        |
| १—न्नाह्मण बनाने वाले धर्म      | 84         | (१) शोलसम्पत्ति            | £8.        |
| २—-शोल                          | 67         | (२) चित्त सम्पत्ति         | 68         |
| ३—-प्रज्ञा                      | Yo         | (३) प्रज्ञासम्पति          | 54         |
| ४-(१) कुटदन्त-सुत्त             | ४८         | ५बुद वा मिहनाद             | ξų         |
| १—युद्धनी प्रणना                | 88         | ६-(६) पोट्डपाद-सुत्त       | € 0        |
| २—अहिमामय यज्ञ (महाविजितजातक    | ) 40       | १व्यर्थनी क्याव            |            |
| (१) बहुत सामग्री का यज्ञ        | 40         | रगज्ञानिरोध मत्रशान समापति | ₹3<br>₹6   |
| १—राजयुद्ध                      | 40         | (१) शीलगम्पत्ति            | \$4        |
| २—होम यज्ञ                      | 48         | (२) समाधि सम्पत्ति         | 56         |
| (२) अत्पसामग्रीका यज्ञ          | ५३         | ₹—मना और आन्मा             | 30         |
| १—वानपञ                         | dR         | (१) अस्ताहन(=अनिर्मनतीय)   | 38         |
| २—विशरण यज्ञ                    | 48         | (२) आत्मवाद                | 30         |
| ३—शिकापद यज्ञ                   | 48         | (३) तीन प्रकारने गरीर      | 3 3        |
| ४—-गीलयत                        | 18         | (४) बर्नमान गरीर ही सन्व   | 36         |
| ५गमाधि यज्ञ                     | 44         |                            |            |
| ६—प्रजा यस                      | ધ્ધ        | १०-(१०) सुम-सुत्त          | U 8        |
| ६-(६) मरानि-मुत्त               | 7 5        | १—पर्मने तीन राज्य         | 33         |
| १—भिधु दननेवा प्रयोजन (गुनानसवा | १) ५७      | (१) सीठ सम्प               | 3.3        |
| (१) समाधित चमत्वार सही          | 40         | (२) गमावि सम्प             | 33         |
| (२) निर्याण साधात्वास्त्रे डिबे | 43         | (३) प्रशा स्वय्य           | 33         |
| (३) आ मबाद नहीं                 | 46         | ११-(११) केन्द्र-सुच        | <b>5</b> 5 |
| (४) निर्याण माधान्तारके उत्ताय  | 40         | १क्दियोग रिमाना निविद्ध    | 31         |
| <b>ং—</b> -গোল                  | 46         | २—नीत सदि प्रातिहार्वे     | 30         |
| २—गमापि<br>-                    | 46         | २पारा भूगोरा शिराप स्टॉप्ट | 3*         |
| ३—प्रण                          |            | (१) सारंदेवस भाषित         | 3%         |
| ৩–(৬) বাদিগ-দ্ব                 | ४६         | (२) अर्जानल बचारी आम पंजात |            |
| १ बीर और गरीस्वा भेर अभेर-      |            | (३) बुद्ध ही जातनार        | 10         |
| र्-स्थाप<br>क्या आर्थन          | ų ę        | १२-(१२) मोरिय-ग्रेस        | = 5        |
|                                 | 44         | f-mattis and               | 12         |
| 1-2214                          | 44         | comments study but his     | 11         |
|                                 |            |                            |            |

ی

|                               | ( ग        | )                                 |         |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------|---------|
|                               | पुष्ठ      |                                   | qes     |
| ३झुठे गुरु                    | CX         | १—प्रतीत्य समुत्पाद               | ११०     |
| ४—सन्ते गुरु                  | 64         | २नाना आत्मग्राद                   | 223     |
| (१) शील                       | 24         | ३अनात्मबाद                        | € 8 9   |
| (२) समाधि                     | 24         | ४—प्रज्ञायिगुरन                   | 884     |
| (२) प्रज्ञा                   | 24         | ५—उभवनो भाग विमुक्त               | ११६     |
| १३-(१३) तेविज-सुत्त           | <b>ζ</b> ξ | १६-(३) महापरिनिष्याण्-सुत्त       | ي م م   |
| ब्रह्माकी सलीकताका मार्ग      | LE         | १-विजयो के विरद्ध अजान राष्ट्     | ११७     |
| १ प्राह्मण और वेदरचयिता ऋषि   |            | २हानिमें बचनेके सात उपाय          | 226     |
| अनिभज्ञ                       | 60         | ३युद्धनी अन्तिम यात्रा            | 125     |
| २—बुद्धका बनलाया मार्ग        | 90         | (१) बुद्धक प्रतिसारिपुत्रका उद्गा |         |
| (१) मैत्री भावना              | 53         | (२) पाटल्पिया निर्माण             | 808     |
| (२) वहणा भावना                | 38         | (३) धर्म-आदर्श                    | १२६     |
| (३) मुदिता भावना              | 98         | (४) अस्त्रपाली गणिताका भाजन       | £ 23    |
| (४) उपेक्षा भावना             | 9.8        | (५) सस्त बीमारी                   | 826     |
| ( )                           |            | (६) निर्वाणनी तैयारी              | 131     |
| २–महावग्ग                     | ₹3         | (७) महाप्रदग (नमीटी)              | 884     |
| 1-1614.11                     | - '        | (८) चुन्दना अन्तिम भोजन           | ₹3€     |
| १४-(१) महापदान-सुत्त          | 8 8        | ४जीवनकी अन्तिम घडियाँ             | 860     |
| १—विपरयी आदि छ बुढोकी जाति    |            | (१) चार दर्शनीय स्थान             | १४१     |
| गोत्र आदि                     | 99         | (२) स्त्रिया के प्रति भिक्षुत्राक | 7       |
| २विपश्यी बुद्धकी जीवनी        | 90         | <b>ৰ</b> ণবি                      | \$ 4 \$ |
| (१) जाति गोत्र आदि            | 90         | (३) चनवर्ती की दाह निमा           | १४२     |
| (२) गभैमें आनेके लक्षण        | 96         | (४) आनन्द ने गुण                  | १४२     |
| (३) वसीस शरीर छक्षण           | 88         | (५) चत्रवर्ती व चार गुण           | \$ 2.5  |
| (४) गृहत्यागके चार पूर्वलक्षण | 808        | (६) महामुदर्शन जानव               | 6.8.3   |
| १वृद                          | 808        | (७) सुभद्रकी प्रज्ञज्या           | 18.8    |
| २—रोगी                        | 805        | (८) अन्तिम उपदेश                  | 688     |
| ३—मृत                         | १०२        | ५निर्वाण                          | 180     |
| ४सन्यास                       | १०३        | ६-महाकाश्यप को दर्भन              | 686     |
| (५) सन्यास                    | १०३        | ७दाहत्रिया                        | 840     |
| (६) बुद्धत्वप्राप्ति          | 803        | ८—म्तूपनिर्माण                    | १५०     |
| (७) पर्मचक्त्रवर्तन           | १०५        | १७-(४) महासुदस्पन-सुत्त           | 645     |
| (८) शिष्यो द्वारा धर्म प्रचार | 506        | १ मुझावनी राजधानी                 | १५०     |
| (९) देवता साक्षी              | \$08       | २—चत्रवर्ती के सातरल              | १५३     |
| १५-(२) महानिदान-सुत्त         | 250        | ३—नार ऋदियाँ                      | 244     |
| अनात्मवाद                     | ११०        | ४—धर्म प्रासाद ( महल )            | १५६     |
|                               |            |                                   |         |

|                                     | पृष्ठ   |                                         | ą      |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------|
| ५राजा ध्यान में रत                  | १५७     | २पचशिखका गान                            | 80     |
| ६राजाका ऐश्वर्य                     | १५७     | ३तिम्बरुको कन्यापर पचिशल आस             | क्त १८ |
| ७— सुभद्रादेवी का दर्शनार्थं आना    | 846     | ४बुद्ध घर्मकी महिमा                     | १८     |
| ८राजाकी मृत्यु                      | १५८     | ५ दात्रके छै प्रश्न                     | 84     |
| ९बुद्ध ही महासुदर्शन राजा           | १५९     | २२(६) महासितपट्टान सुत्त                | 39     |
| ८-(५) जनवसभ-सुत्त                   | 180     | १—शयानुपश्यना                           | १९     |
| १-सभी देशों के मृतभक्तोकी गतिव      | ग       | २-वेदनानुपश्यना                         | १९     |
| प्रकाश                              | १६०     | ३चित्तानुपश्यना                         | १९     |
| २मगधके भक्तो की गतिका प्रक          | ाश      | ४—धर्मानुपश्यना                         | १९     |
| क्यो नही                            | १६०     | २३(१०) पाथासिराजञ्ज-सुत्त               | 98.    |
| ३—जनवसभ (बिम्बिसार) देवताव          |         | परलोकवादका खण्डन मण्डन                  | १९     |
| सलाप                                | १६१     | १मरनेके साथ जीवन उच्छिन्न               | १९     |
| ४ शकद्वारा बुद्ध धर्मकी प्रशसा      | १६२     | (१) मरे नहीं लौटते                      | 20     |
| ५-सनत्कुमार बह्या द्वारा बुद्ध धर्म | का      | (२) धर्मात्मा आस्तिकोको भी              |        |
| प्रशसा                              | 444     | मरनेकी अनिच्छा                          | 201    |
| ६मनघ के भक्तो की सुगति              | १६५     | (३) मृत शारीरसे जीवके जानेका            |        |
| १६-(६) महागोनिन्द-सुत्त             | وا تم م | चिन्ह नही                               | 50)    |
| १—शक्रहारा बुद्धकी प्रशसा           | १६७     | २ मत-त्यागर्मे लोकलाजका भय              | 500    |
| २—बुद्धके आठ गुण                    | १६७     | ३ <del>— सत्कार रहित यज्ञका कम फल</del> | 280    |
| ३बृह्या सनत्कुमार द्वारा वृद्ध धर्म | की      | ३-पाधिकवग्ग                             | २१३    |
| प्रशसा                              | १६८     | र्-पायपग्रम                             |        |
| ४—महागोविन्दजातक                    | १६९     | २४-(१)पाथिक-सुत्त                       | 566    |
| (१) महागोविन्दकी दक्षता             | 800     | १—- गुनक्खत्तका बौद्धधर्म-त्याग         | २१५    |
| (२) जम्बुडीपका सात राज्यों          | ř       | २-अचेल कोरखतियकी मृत्यु                 | २१६    |
| विभाग                               | \$00    | ३—अचेल कोर मट्टकको सात-प्रतिज्ञाय       | २१८    |
| (३) ब्रह्माका दर्शन                 | १७२     | ४—अचेल पाधिक-पुत्रकी पराजय              | २१९    |
| (४) महागोविन्दका सन्यास             | १७३     | ५-ईश्वर निर्माणवादका खण्डन              | २२३    |
| (५) बुद्ध धर्मकी महिमा              | १७६     | ६—-शुभविमोक्ष                           | 558    |
| २०-(७) महासमय-सुत्त                 | १७७     | २४-(२) उदुम्बरिक सीहनाद-सुत्त           | ₹₹     |
| १ बुद्धके दर्गनार्थ देवताओना        |         | १-न्यप्रोधद्वारा बुद्धकी निन्दा         | २२६    |
| आगमन                                | ,       | २—अगुढ तपस्या                           | २२७    |
| >देवताओं के नाम गाँव आदि            | १७८     | ३—-शुद्ध तपस्या                         | २२९    |
| ३मारका भी सदलवल पहुँचना             | \$60    | ४वास्त्रविक तपस्याचार भावनाये           | 258    |
| २१-(८) सकपन्ह-सुच                   | الما    | ५न्यग्रोधना पश्चात्ताप                  | 238    |
| ० स्टब्स्स ग्रामें शक               | 268     | ६युद्ध धर्म ने न्याम इसी दारीर में      | २३२    |

|                                            | पुष्ठ       |                                               | पृद         |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|
| २६-(३) चबवित्त सीहनाद-सुत्त                | 233         | २६-(६) पासादिक-सुत्त                          | 7 4 7       |
| १—स्वावलम्बी बनो                           | 233         | १—सीर्थंकर महावीरके मरने पर                   | थन्-        |
| २मनुष्य ऋषश अवनतिकी ओर                     | 777         | यायियो में विवाद                              | ~ २५३       |
| (१) चकर्वातवत                              | २३४         | २—विवाद के रुक्षण                             | 243         |
| (२) धतके त्यागसे लोगोमें                   |             | (१) अयोग्य गुरु                               | २५३         |
| असन्तोप और निर्धनता                        | 234         | (२) अयोग्य धर्म                               | २५३         |
| (३) निर्धेनता सभी पापोकी                   |             | रेअयोग्य गुरु और धर्म                         | 343         |
| जनमी                                       | २३५         | (१) अधन्य शिव्य                               | २५३         |
| (४) पापीसे आर्यु और वर्णक                  | ī           | (२) घग्य शिष्य                                | २५३         |
| हास                                        | २३६         | (३) गुरु की शोचनीय मृत्यु                     | २५३         |
| (५) पशुक्त् व्यवहार और                     |             | (४) गुर की अशोचनीय मृत्यु                     | २५४         |
| नरसहार                                     | २३७         | (५) अपूर्ण सन्यास                             | २५४         |
| <b>२—मनु</b> ष्य त्रमश उनसिकी ओर           | २३८         | (६) पूर्ण सन्यास                              | २५४         |
| (१) पुण्य क्रमेंसे आयु और वर्ण             | की          | ४बुद्धके उपदिष्ट धर्म                         | २५५         |
| <b>वृद्धि</b>                              | २३८         | ५बुद्ध वचनकी कसौटी                            | ३५५         |
| <ul><li>(२) मैत्रेय बुद्धका जन्म</li></ul> | 515         | ६वृद्धधर्मेथितकी शुद्धिके लिय                 | २५६         |
| ४—-भिक्षुओं के कतव्य                       | 236         | ७—अनुचित और उचित आ                            | राम         |
| २७~(४) घगगञ्ज-सुत्त                        | 280         | पसन्दी                                        | २५६         |
| <b>्र—व</b> णंव्यवस्थाका खडन               | 580         | (१) अनुचित                                    | २५६         |
| २—मनुष्य जाति की प्रगनि                    | 528         | (২) অবিন                                      | २५६         |
| (१) प्रलय ने बाद सृष्टि                    | 388         | (३) उचितका फल                                 | २५७         |
| (२) सत्वो (=मनुष्यो)का                     | • •         | ८—सिशु धर्मपर आरूढ                            | २५७         |
| आरम्भिक आहार                               | 285         | ९—बुद्धकालवादी यथार्थवादी<br>(१) ———          | २५७         |
| (३) स्त्री पुरुषका भेद                     | 583         | (१) कालवादी                                   | १५७         |
| (४) वैयक्तिकसम्पत्तिका आरभ                 | 783         | (२) यथार्थवादी<br>१०—अव्याकृत और व्याकृत वाते | २५८<br>२५८  |
| ३ चारो धर्णोका निर्माण                     | 588         | (१) अव्यक्ति                                  | 746<br>746  |
| (१) राजा(क्षत्रिय)नी उत्पत्ति              | <b>3</b> 88 | (२) व्याष्ट्रत                                | २५८         |
| (२) बाह्यणकी उत्पत्ति                      | 588         | ११—पूर्वान्त और अपरान्त दर्शन                 | २५८         |
| (३) वैश्यकी उत्पत्ति                       | 584         | (१) पूर्वान्त दर्शन                           | २५८         |
| (४) शूद्रकी उत्पत्ति                       | 384         | (२) अपरान्त दर्शन                             | 749         |
| (५) श्रमणकी उत्पत्ति                       | 284         | १२—स्मृति प्रस्थान                            | 799         |
| ४जन्म नहीं कमें प्रधान है                  | 424         | ३०-(७) लक्षण-सुच                              | ₹60         |
| २ ८-(४) सम्पसादनिय-सुच                     | ₹84         | •                                             |             |
| १परम ज्ञानमें बुद्ध तीन बालमें अनुपा       |             | १—वसीस महापुष्पलक्षण                          | २६०         |
| २-वृद्धके उपदेशोकी विशेषतायें              | 5,80        | २विस कर्मीवपाकसे कीन लक्षण                    | ₹₹          |
| २—युद्धभें अभिमान शूल्यता                  | २५१         | (१) कायिक सदाचार                              | <b>२६</b> १ |

# सुत्त( =सूत्र )-श्रनुक्रमगी

| नाम                   | āß       | नाम                     | 38         |
|-----------------------|----------|-------------------------|------------|
| खागञ्ज (२७)           | 5,80     | महापदान (१४)            | <b>9</b> 4 |
| अपदान । महा—(१४)      | ९५       | महापरिनिध्याण (१६)      | 150        |
| अम्बद्घ (३)           | 28       | महालि (६)               | 45         |
| स्त्राद्यानादिय (३२)  | 200      | महासनिषद्वान (२२)       | 880        |
| उदुम्बरिक-सीहनाद (२५) | 446      | महाममय (२०)             | १७७        |
| कस्सप-सीहनाव (८)      | ६१       | महासीहनाद (८)           | 4.5        |
| कुटदन्त (५)           | 40       | महासुदस्सन (१७)         | १५२        |
| केवट्ट (११)           | 96       | लक्तम (३०)              | २६०        |
| गोभिन्द। महा—(१९)     | १६७      | लोहिच्च (१२)            | 62         |
| चक्कवित-सीह्नाव (२६)  | 555      | सक्रपञ्ह (२१)           | 828        |
| जनवसभ (१८)            | १६०      | सगीति (३३)              | २८१        |
| जालिय (७)             | ५९       | सतिपट्टान । महा(२२)     | 880        |
| सविज्ञ (१३)           | < 8      | समय। महा—(२०)           | ₹७७        |
| वृसुत्तर (३४)         | 308      | सम्पतादनिय (२८)         | ₹४६        |
| निवान। महा(१५)        | 660      | सामन्द्रापल (२)         | \$ E       |
| परिनिब्बाण । महा(१६)  | : \$ \$0 | सिगालोबाद (३१)          | २७१        |
| पाधिक (२४)            | 284      |                         | -          |
| पायासि राजध्वा (२३)   | १९९      | सीहनाद । उदुम्बरिक-(२५) | २०६        |
| पासादिक (२९)          | २५२      | सीहनाद। चन्त्रवसि-(२६)  | 5.5.5      |
| पोह्नपाव (९)          | ६७       | सीहनार। महा-(८)         | 27         |
| ब्रह्मजाल (१)         | *        | सुदस्सन । महा−(१७)      | 989        |
| महागोविन्द (१९)       | \$50     | सुभ (१०)                | 96         |
| महानिदान (१५)         | 550      | सोणद≇ (४)               | XX.        |

# ग्रन्य-विषय-सूची

|                |     | <b>Q</b> -  |
|----------------|-----|-------------|
| विषय           |     | v           |
| —-प्राक्कयन    | ••  | 22          |
| —मुत-पूची      | ••  | १७          |
| —सुत-अनुक्रमणी | ••  | <b>શ</b> ્ધ |
| ४—मान-चित्र    | ••  | 6-262       |
| ५—प्रत्यानुवाद | • • | <b>३१५</b>  |
|                | ••  | ७१ इ        |

332

६—उपमा-अनुकमणी ७—नाम-अनुकमणी ८—ज्ञाब्द-अनुक्रमणी

9-सीलक्खन्ध-वग्ग

नमो तस्म भगवतो अरहतो सम्मासम्बद्धस्म ।

# दीघ-निकाय

### १-व्रह्मजाल-सुत्त (१।१।१)

१—बुद्धमें साधारण बातें—आरभिक श्रील, मध्यम श्रील, महाश्रील । २—बुद्धमें असाधारण बातें— बातठ शारोनिक मत—(१) आदिके सध्यन्यकी १८ धारणार्थे , (२) अन्तके सम्बन्धकी ४४ धारणार्थे ।

ऐसामैने सुना—एक समय भगवान् पाँच सी मिश्रुओं के बळे सपके साथ राजगृह और नाहन्दाने बीच रुम्ये रास्तेपर जा प्रेणें।

सु प्रिय परिवाजक भी अपने शिष्प ब ह्या द ल माणवकके साय० जा रहा या। उस समय मुप्रिय० अनेक प्रकारसे बृद्ध धर्म और सधकी निन्दा कर रहा था। किन्तु सुप्रियका शिष्प ब्रह्मदत्त ० अनेक प्रकारसे बृद्ध, धर्म और भगकी प्रथम कर रहा था। इस प्रकार वे आचार्य और शिष्प दोनी परस्पर अस्यस्त विरुद्ध पक्षका प्रतिपादन करते सगवान् और श्रिक्ष-स्थवे पीछे-मीछे जा रहे थे।

तत भगवान भिक्षु-समके साथ रात सरके लिए अम्ब ल द्विका (नामक बाग)के राजरीय

भवनमें टिक गय।

मुधिय भी अपने शिष्य बहादत्तके साय० (उंभी) भवनरे टिक यया। वहीं भी सुधिय अनेक प्रकारमें बृढ, धर्म और सथनी निन्ता कर रहा था और बहादत्त० प्रश्नसा। इस प्रकार थे आचार्य और शिष्य दोनो परस्पर विरोधी पक्षना प्रतिपादन वर रहे थे।

रान डल जानेके बाद पो फटनेके समय उठनर बैठकमे इनट्टे हो बैठे बहुनमे सिक्जोम ऐसी बात जनी-—' आव्म ' यह बळा आदवर्य और अद्भुत है कि सर्वज्ञ, सर्वद्रप्टा, शहन् और सम्यक् सम्युद्ध भगवान् (सभी) जीवोके (वित्तके ) नाना अभिप्रायको ठीव-ठीव जान रुते हैं। यही सुप्रिय जनेक प्रनारमे बुद्ध, धर्म और सधर्मी निन्दा कर रहा है, और उसका शिष्य सहादल प्रशासा 10"

त्व भगवान् उन भिशुआंके वार्नालापको जान बैटकसे बये, और विछे हुए आसनपर बैट गये। बैटकर भगवान्ते निशुओंको सम्बोधित विधा—"भिशुओ । अभी बया वात चल रही थी।

विस घातमें लगे थे ?"

इतता कहनेपर उन भिशुओने भगवान्से यह वहा—"भनते (व्स्वार्मिन) । रातके ढल आपेके बाद पी फटनेके समय उठकर बैठन में इन्हें बैठे हम लोगोमें यह वात चली—आवुम । यह यद्या आस्वर्य और अद्मृत है कि सर्विन, सर्वद्रष्टा, अहँत, सम्यक् सम्बुह भगवान् (सभी) लोबाके (वित्तेक) नाता अभिभायको ठीन ठीन जान छेते हैं। यही सुप्रिय० निन्दा नर रहा है और बहादत प्रशसा । इस तरह ये पीछे-गीछे आ रहे हैं। मन्ते । हम लोगोनी बात यही भी वि भगवान् पयारे।

(भगवान् यो*रे—) "भिश्*रुशो<sup>ा</sup> यदि कोर्द सेरी निन्दा करे, या घर्मनो निन्दा करे, या सघवी निन्दा करे, तो तुम क्रेमोनो म (उससे) बैर, न असन्तोष और म चित्तमें कोष करना चाहिए। "भिक्षुओ । यदि कोई मेरी, धर्मकी या सधकी निन्दा करे, और तुम (उससे) बुपित या लिख्न

हो जाओगे, तो इसमें तुम्हारी ही हानि है।

"भिक्षुओं ' बरि कोई मेरी, धर्मनी या नघकी निन्दा नरे, तो क्या तुम छोग (झट) हुमित और खिल हो जाओंगे, और इसकी जाँच भी न नरीने कि उन छोगोंके बहुनेमें क्या सन बात हैं और क्या झठ?"

"भन्ते । ऐसा नही ।"

"मिश्रुओ । बिर बोई० निन्दा बरे, तो तुम लोगोलो सच और प्रूठ वातवा पूरा पता लगाना चाहिए—क्या यह ठीक नहीं हैं, यह असत्य हैं, यह बात हम लोबोमें नहीं हैं, यह बात हम सोनोमें बिलकुल नहीं हैं ?

"भिक्षुओ । और यदि कोई मेरी, धर्मनी या सबरी प्रश्वास करे, तो तुम लोगोको न आनन्दित, म प्रकृत और न हर्पोल्कुन्ल हो जाना चाहिए 1० यदि तुम लोग आनन्दित, प्रसन्न और हर्पोल्कुन्ल हो जाओगे, तो उसमें सन्हारी ही हानि हैं।

"भिश्रुओ । यदि बोई प्रशंसा ० बरे, तो तुम लोगोंचो सच और झूठ बातचा पूरा पता लगाना चाहिए—च्या यह बात ठीन हैं, यह बात सत्य है, यह बात हम लोगोंमे है और यथापेंमें है।

# १-बुद्ध में साधारण बातें

#### (१) चारम्भिक शीक्ष

"मिक्षुओं। यह बील तो बहुत छोटा और गौज है, जिसके कारण अनाळी लोग (≔पूमग् जन) मेरो प्रवक्षा फरते हैं। भिक्षुओं। वह छोटा और गौज बील कोलता है, जिसके कारण अनाळी मेरी प्रवस्ता फरते हैं?—(व में है)—ध्यमण गो त म जीवहिता (=प्राण्यतिपात) को छोळ हिसारी बिरत रहता है। बहु दह और सस्त्रको त्यागकर लज्जाबान, दयालू और सब जीवोका हिंद पाहनेवाला है।

"मिश्हुओं ! अथवा अनाळी नेरी प्रधसा इस प्रकार करते हैं.—प्रवच पौरान चौरी (=श्वरसाधान) को छोळ्यत वौरीसे मिरत रहना है। यह मिश्रीसे दी गई चीवकी ही स्वीकार करता है (=रसाधानी), मिश्रीसे दी गई चीजहीकी अभिकाषा करना है (=रसामिकापी), बीर इस तरह पवित्र आस्मावाका, होकर फिहार करता है।

'भिक्षक्षो ' अथवा अनाळी मेरी प्रशंसा इस प्रकार करते हैं — व्यभिचार छोळकर श्रमण गीतम

निकृष्ट स्त्री-सभोगसे सर्वया विरत रहता है।

"भिक्षुओं । अथवा०---[मय्मा-भाषणनी छोळ अगण गीता गिय्या-भाषणसे सदा विस्त रहता है। वह सत्यवादी, सत्यव्रत, दृढनस्ता, विश्वास-मात्र और जैसी नहनी वेसी करनीवाला है।

्र भिंभ्युओं । अपबार---पूगली नरना छोड़ यमण गीतम चुगली करनेमे निरत रहता है। पूट ब्रान्टेंक लिए न इपरनी बात जयर कहता है और न उपरनी बात दपर, बहिन पूटे हुए लोगोको भिक्तांत्राला, मिन्ने हुए लोगोको भिक्तांत्राला हो। स्वानित म्हाने हिन्से यहनेवाला है।

"बिशुओ । अथवा - अठोर मापणनो छोठ धमण गौराम बठोर भाषणसे विरत रहता है।

वह निर्दोष, मधुर, प्रेमपूर्ण, जॅबनेवाला, शिष्ट और बहुजनप्रिय भाषण करनेवाला है।

"[मिलुओं । जनवा॰—निर्यंत बातृतीपनाने छोठ ध्यमण बौतम निर्यंत जातृतीपनाते विस्त रहता है। वह ममयोधिन बोल्नेवाला, यथायवनना, आवश्यत्रीचिन चक्ता, धर्म और विनयको नात बोहनेवाडा हथा सारयुक्त बात कहनेवाला है।

"भिक्षत्रो । अथवा ०----श्रमण गौनम विसी वीज या प्राणी के नास करनेसे विरत रहता है, एका-हारी है, और वेयनतने सानेमे, नृत्य, गीत, वाद्य और बश्लील हाव-मावने दर्शनमें विरुत रहता है। माला, गन्ध, विलेपन, उवटन तथा अपनेको सजने-धजनेसे थमण गौनम विरत रहता है। थमण गौनम ऊँची और बहुत ठाट-बाटकी शस्यासे विरत रहता है। ० वच्चे अग्नवे ग्रहणमे विरत रहता है। ० वच्चे मांसके प्रहणमे विरत रहता है। ० स्त्री और बुमारीने ब्रहणमे विरत रहता है। ब दास और दामीने ग्रहणसे विरत रहता है। वकरी था भेळके ग्रहणसे विरत रहता है। ब्कुत्ता और मूजरवे ग्रहणसे बिरत रहता है। • हाथी, गाय, घोळा और सच्चरने ग्रहणसे । • येत तथा माल असुमावने ग्रहणसे ०।० दतके काम करनेसे ०१० खरीद-धितीके काम करनेमें ०१० तराजू, पैला और बटगरोमें ठगवनीजी करनेसे । दलाली, ठमी और झठा सोना चाँदी बनाना (=निकृति)के कृटिल बामसे, हाथ-पैर बाटने. बध करने, बांबने, लटने-पीटने और डावा डालनेके कामसे विरत रहता है।

"भिक्षओं । अनाळी तथागतकी प्रशसा इसी प्रकार करते है।

#### (२) मध्यम शील

"भिक्षओं । अथवा अनाळो मेरो प्रशसा इस प्रकार करते हुँ-जिस प्रकार कितने श्रमण और बाह्मण (गृहस्थोने द्वारा) श्रद्धापूर्वक दिये गये भोजनको लाकर इस प्रकारके सभी बीज और सभी प्राणीके नारामें लगे रहते हैं, जैसे-मुख्यीज (≕जिनवा जगना मुख्ये होता है), स्वन्यवीज (≕जिनवा प्रशेह गाँठसे होता है, जैसे-ईस), फलबीज और पाँचवाँ अप्रवीज (=जपरसे उगना पीघा)। उस प्रकार ध्रमण गौतम बीज और प्राणीका नाश नहीं करला।

"भिक्षुओ । अथवा०-जिस प्रवार वितने धमण और ब्राह्मण० इस प्रवारने जोळने और बदोरनेमें लगे रहते हैं, जैसे-अत, पान, वस्य, वाहन, बय्या, गन्य तथा और भी बैसी ही दूसरी ची बोना इकट्टा करना, उस प्रकार श्रमण गीतम जोळने और बटोरनेमे नही लगा रहता।

"भिक्षओ ! अथवा०--जिस प्रकार कितने श्रमण और ब्राह्मण ० इस प्रकारके अनुचित दर्शनमें लगे रहते है. जैसे--नुत्य, गीन, बाजा, नाटब, लीला, ताली, ताल देशा, घळापर तबला बजाना, गीत-मण्डली, लोहेकी गोलीका खेल, बांसका खेल, धोषन, हिल्त वृद्ध, अश्व-पृद्ध, महिप-पृद्ध, वृपभ-पद्ध, वकरोना यद्ध, भेळांका युद्ध, मुगाँका लळाना, वत्तवका लळाना, लाठीका खेल, मुस्टि-पुद्ध, बूदनी, मार-पीटका रोल, सेना, लळाईकी चाले इत्यादि उस प्रकार ध्रमण गौतम अनुचित दर्शनमें नहीं लगा रहता है।

"भिक्षुओ । अधवा०--जिस प्रवार कितने श्रमण और ब्राह्मण ० जुआ आदि खेलोके नहींमे लगे रहते है, जैसे— क्रिप्टमद, दशपद, आवाग, परिहारपय, स्मिन, खलिक, घटिक, शलाक-हस्त, अक्ष, पगचिर, वरू क, मोक्कीचक, चिलिगुलिक, पत्तारहक, रचकी दौळ, तीर चलानेकी बाजी, बसीभज,

और नवल, उस प्रकार श्रमण गीतम जुआ आदि खेलोके नदीमें नही पळता है।

'भिक्षओ । अथवा०--जिस प्रकार नितने श्रमण और ब्राह्मण ० इस तरहनी ऊँची और ठाट बाटकी शब्यापर मोते हैं, जैसे-दीर्घ आसन, परुग, बळे बळे रीयेवाला बासन, चिनित आसन, उजला कम्बल, फूलदार विद्यावन, रजाई, गद्दा, सिंह-स्थाघ आदिने चित्रवाला आसन, झालरदार आसन, पाम विया हुआ आसन, लम्बी दरी, हाथीका साज, घोळेका साज, रयका साज, कदलिमगर्वे सालका बना आसन, चैंदबादार आसन, दोनो और तिनया रखा हुआ (आसन) इत्यादि, उस प्रवार धमण गौतम ऊँची और ठाट-बाटकी सम्यापर नहीं सोता।

१ उस समयके खेछ ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> उस समयके जुवे।

"मिश्जो! अयना०—जिस प्रनार नितने ध्यमण और ब्राह्मण ० इस प्रकार अपनेशो सजने-सजनेमें रुगे रहते हैं, जैसे—उबटन रुगवाना, सरीरनो मलनाना, दूसरेके हाथ नहाना, सगैर स्ववाना, स्रोण, अजन, माला, केण, मूख चूणें(—चाउडर), मूख-रुगन, ह्यमने आमूपण, शिक्षामें कुछ वीधना, रुक्री, तरुनार, कुत्तर जूना, रोगी, मीण, जैयर, रुप्ये-रुप्ये झाउरवाले साफ उजले कपळे हत्यादि, उस प्रकार प्रमाण योतम अपनेजो सजने-अजनेमें मही रुगा उद्धा।

"भिशुत्रो । अथवा०—जिस प्रकार कितने ध्यमण और बाह्मण० इस प्रकारको व्यर्षको (=ितर्र्वान) क्यामे को रहते हैं, जैसे—राजकथा, घोर, महामनी, तेना, भन युड, अस, पान, बस्स, सध्या, माला, गाय, जाति, रस, ग्राम, निगम, नगर, जनपद, रशो, सूर, पौरस्ता (=िविधेखा), पनधर, और भूत प्रेतकी कवार्स, ससारकी विविध घटनाएँ, सामृद्रिक घटनाएँ, तथा इसी तरहती इधर-उघरकी जनप्रतियाँ, उस प्रकार ध्यमण गीतम तिरुक्षीन क्याओंमें नहीं हमता।

"मिन्नुओ । अयवा० — जिस प्रकार नितने ध्यमण और ब्राह्मण इस प्रकारकी लळाई सगळोत्ती आतोमें लगे रहते हैं, जैसे-चुम इस मन (= धर्मिवनप) को मही जानते, मै० जानता हूँ, तुम० वया जानोगे ? तुमने इसे ठीन नही समसा है, ये इसे ठीन-ठीन समसा हूँ, में पर्मानुकूण नहता हूँ, तुम धर्म पिरद्ध कृति हो; जो पहले कहना नाहिए था, उसे तुमने पीछे कह दिया, और जो पीछे कहना चाहिए था, उसे पुसने पिछ कह दिया, और जो पीछे कहना चाहिए था, उसे पहले कह दिया, बात कट गई, तुमपर दोपारोप्ण किया गया, तुम पक्छ लिये गये, इस आपितमे एहं सिता होशिश बरो, यदि सको, तो उत्तर दो इत्यादि, इस प्रकार ध्यमण गौतम छळाई-सगळेंबी सातमें नहीं रहता।

"भिश्को । अथवा०—जित प्रकार विनने यमच और ब्राह्मण (इधर-उधर) जैते—राजा, महामन्त्री, क्षत्रिय, ब्राह्मणो, गृहस्था, बुतारीये दूतवा वास वस्तो क्रिस्ते हैं, वहाँ लाओ, यहाँ आओ, यह लाओ, यह वहाँ के जाओ प्रसादि, उस प्रवार ध्यमच गौतम दूतवा वाम नहीं करता।

"भिक्षुओ । अथवा०—जिम प्रनार क्तिते श्रमण और आहाण० पालशे और क्वन, यातूनी, जोतिपके पेसावाले, जाङ्ग-मान्त्र दिसान्याले और लाभमे लाभनी सोज करते हैं, वैसा श्रमण गीनम नहीं है।

#### (३) महाशील

तिम प्रचार तितने श्रमण और बाह्यण श्रद्धापूर्वंच दिये गये भीजनको देशकर हम प्रतासको हीन (⇒नीच) विद्यागे जीवन बिनाते हैं, जैसे—अमिब्या, उत्पाद ०, स्वल ०, रहाल ०, मूलिक नियद अमिन हवत, दवी-होम, तुप-होम, कण-होम, सण्टर-होम, मूल-होम, हैक-होम, मूसस् घो केक्ट पुक्को होम, हिम्पर-होम, वास्तुदिया, श्रीविद्या, सिक्य क्या, नियते क्या हैक, विचल, क्रिक्ट, क्या होम, मूलिक दिया, परिल, दारपरिकाण (मण्य जाए, नियते क्याईम वाम घरीरपर मिनोर), और मृगपत्र , जन प्रतार सम्मण नीमम देश स्वारस्ती होन विद्याने निन्दित जीवन नहीं विनाता ।

"तिशुमी। अथवा०—जिस प्रनार नितने थमण और साह्यक एस प्रनारती होन विदासे निन्दिन जीवन विदाने हैं, बेग--मिल-श्याम, सन्द्रण, सपट, अमिन, याण, पन्तुपन, आयुषन, स्त्रीन, पुरान, कुमारन, कुमारीन, बातन, बागीन, हीनन, अदरन, भेगन, यूपमन, गायन, अदन, भेगन, मुर्गान, साहरन, गोटन, विकान, बच्छान और मुगडराण, उस प्रनार थमण गोगा देग प्रतासी। मैन विदास निद्या जीवा नहीं विनास।

्रिम् जो ! अपवार--- जिम प्रसार निश्चित जीवन जिला है, जैसे--राजा बाहर विवार जानेमा नहीं क्रिके वालेमा, यहाँका राजा बाहर विवार जानेमा, बाहरका राजा यहाँ आनेमा, यहाँके राजारों जीत होगी और वाहरने राजाको हार, यहाँके राजाको हार होगी और वाहरने राजाको जीत, इसकी जीत होगी और उसकी हार, श्रमण गौनम इस प्रवारको हीन विद्यासे निन्दिन जीवन नहीं जिलाता।

"भिक्षुत्रो । अथवा०—िनिन्तत जीवन बिताते हैं, जैसे—चन्न-ग्रहण होगा, मूर्य ग्रहण, नक्षप्र-ग्रहण, चन्द्रमा और मूर्य अपने-अपने मार्ग ही पर रहेगे, चन्द्रमा और मूर्य अपने मार्गसे दूसरे मार्गपर चले जायमे, नक्षन अपने मार्गपर रहेगा,० मार्गसे हट जायमा, उत्त्वापात होगा, दिवा दाह होगा, भून म्य होगा, मूला वादल परजेगा, घन्द्रमा, सूर्य और नक्षत्रोना उदय, अस्त, सदीप होगा और शुद्ध होना होगा, चन्द्र-प्रहणवा यह फल होगा,० चन्द्रमा, सूर्य और नक्षत्रके उदय, अस्त सदीप या निर्दोप होनेसे यह फल होगा, उस प्रवार श्रमण गौतम इस प्रवारणी हीन विद्यासे निन्तित जीवन नहीं विताता।

"मिक्षुत्री ! अथवा०—नित्यित जीवन विताते हैं, जैसे—अञ्छी वृष्टि होगी, वृरी०, सस्ती-होगी, महॅगी पळेगी, कुचल होगा, भय होगा, रोग होगा, आगोप्य होगा, हस्तरेषा विद्या, गणना, कविता-

पाद इत्यादि, उस प्रकार श्रमण गीनम० नही।।

"भिक्षुत्रो । अथवा० — विन्दित जीवन विताते हैं, जेसे — सगाई, विवाह, विवाहके लिए उचित संध्य बताना, सलाक देनेंके लिए उचित नलन बताना, उचार या ऋषण दिये गये रपयोक्त बन्नल करनेंवे लिए उचित नक्षय बताना, उचार या ऋष्ण देनेंवे लिए उचित नक्षय बताना, सजना-धनना, नष्ट करना, मार्पपुटि करना, मलनाल्ये जोमलो बांच देना,० ठुलको बांच देना,० दूसरेंके हाथको उच्छ देना,० दूसरेंके प्रतिचार विवाह हाथको उच्छ देना विवाह हाथको विवाह हाथको उच्छ देना विवाह हाथको उच्छ देना विवाह हाथको उच्छ देना विवाह हाथको हाथको विवाह हाथको हाथको विवाह हाथको हाथक

'भिक्षत्रो ' यह दील तो बहुत छोटे और गौण है, जिसने कारण अनाळी मेरी प्रदासा करते हैं।

### २-वृद्धमें श्रसाधारण वातें

#### वासठ दार्शनिक मत

"भिक्षुत्रो ! (इनते अनिक्लि) और दूसरे घर्ष है, जो गम्भीर, दुर्जेव, दुरनुवोव, झान्त, सुन्दर, अतर्गावबर (⇒जो तर्नेसे नहीं जाने जा सकते), निपुण और पश्चिमेके समझने योग्य है, जिन्हे तयानन स्वयं जानकर और साक्षात्कर कहने हैं, (और) जिन्हें तथागतके यथार्थ गुणको टीक-टीक कहने योले कहने हैं।

(१) श्रादिके सम्बन्धकी १८ घारणार्थे

"भिक्षओं । वै ० धर्म दौन से हैं?

"निर्मुक्षी " क्तिने ही श्रमण और ब्राह्मण हैं, जो १८ वारणीसे पूर्वन्त कल्पिक=आदिम-धोरवारे मतवी मामनेवारे और पूर्वान्ति आधारपर अनेव (क्विश्र) व्यह्महारवे घट्यावा प्रयोग करते हैं। वेठ किस नारण और विम प्रमाणके वल पर० पूर्वान्ति आधारपर अनेन स्ववहारो घट्योगा प्रयोग करते हैं।

"भिक्षुओ <sup>1</sup> कितने ही श्रमण और ब्राह्मण नित्यवादी (=साश्वतवादी) है, जो चार कारणोसे आत्मा और लोक दोनोको नित्य मानते हैं ? दे० क्सि कारण और क्सि प्रमाणके बल पर ० आत्मा और लोकको नित्य भानते है ?

१—क्षाव्यत-वाद—(१) "भिक्षुओ <sup>†</sup> कोई भिक्षु सयम, बीयं, अध्यवसाय, अप्रमाद और स्यिर-चित्तसे उस प्रकार चित्तसमाधिको प्राप्त करता है, जिस समाधिप्राप्त चित्तमें अनेक प्रकारके—जैसे एक मी॰ हजार॰ लाख, अनेव लाख पूर्वजन्मोकी रमृति हो जाती है-मै इस नामवा, इस गीनवा, इस रगका, इस आहारका, इस प्रकारने मुखो और दु लोका अनुभव करनेवाला और इतनी आय तक जीने-बाला था। सो मै वहाँ मरकर वहाँ उत्पन्न हुआ । वहाँ भी मै इस नामवा० था। सो मै वहाँ मरकर यहाँ उत्पन्न हुआ।

"इस प्रकार बह अपने पूर्वजन्मने सभी आकार प्रकारका स्मरण करता है। यह (इसीके बलपर) महता है-आरमा और छोन नित्य, जपरिणामी, बुटस्य और अवल है। प्राणी चलते, फिरते, उत्पन होते और मर जाते है, (विन्तु) अस्तित्व नित्य है।

"सो वैसे ? में भी ० उस प्रवारकी जिल्लासमाधिको प्राप्त करता हुँ, जिल समाहित जिल्लामें अनेव प्रकारके ॰ पूर्वजन्मोकी स्मृति हो जाती है। अत ऐसा जान पळता है, मानो आरमा और लोक नित्य ० है ।

٤1

·(भिक्षत्र) । यह पहला बारण है, जिस प्रमाणके आधार पर तितने अमण और प्राह्मण शाह्यत्यादी हो, आत्मा और लोवको निय बनाने हैं।

"(२) दूसरे, वे किम कारण और किस प्रमाणके आधार पर ० आत्मा और लोकको साहबक

मानते हैं?

हैं—आत्मा और लोक नित्य ० हैं। प्राणी० मर जाते हैं, बिन्तु अस्तित्व नित्य हैं।

"भिक्षुओं । यह चौथा नारण है।

'भिज्ञी <sup>1</sup> इन्हीं चार कारणोसे घाक्वतवादी श्रमण और प्राक्षण कारमा और लोकनो नित्य मानते हैं । जो कोई ० आत्मा जोर लोकको नित्य मानते हैं, उनके यही चार कारण हैं। इन में छोठ और कोई कारण नहीं हैं ।

"तथायत उन मभी वारणोवो जानते हैं, उन वारणोवे प्रमाण और प्रवारको जानने हैं, और अभिम भी जानते हैं, जार अभिमान न वरते हुए स्वय मुक्तिको जानते हैं, वेद जीन अभिमान न वरते हुए स्वय मुक्तिको जान रहेते हैं। वेदनाओंकी उत्पोद (स्मुद्ध), अन्त, रस (=आस्त्राद), दीप और निराह एगको ठीक-ठीक जानकर तथायत अनाककत होकर पृत्त रहते हैं। भिशुओं। वे धर्म गम्भीर, दुर्वेग पुत्ति होता, उत्पारत अनीकवार, विश्व अभिमान स्वय जानकर तथायत जनकि सुत्ति होता अर्थ प्रमान स्वय जानकर और साक्षात्व र वहते हैं। असे कि उत्पारत स्वय जानकर और साक्षात्वर वहते हैं। असे कि उत्पारतके यसार्थ गुणको कहते वाले वहते हैं।

, (हिन) प्रयम माण्यार ॥ १॥

२-निष्यता-अनिष्यता-साद (५) --- "भिश्तुओ । बितने ध्यमण और ब्राह्मण है, जो अंशन
निर्द्य और असत अनिष्य भागनेवाछ है। वे चार बारणोसे जात्मा और लोक्को अगत निर्द्य और
अदात अनित्य मानते हैं। वे० किस कारण और बिस प्रमाणके बस्त्रपर० आत्मा और लोकको अशत निर्द्य और अशत अनित्य मानते हैं?

"मिक्षुओं । बहुत वर्षोदे बीतनेपर एक समय आता है, जब इम लोववा प्रलय (≖मवर्त) हो जाता है। प्रतय हो जानेके बाद आभारवर ब्रह्मलोवके रहनेवाले वहाँ मनोमय, प्रीनिभक्ष (≔समाधिक प्रीतिमें रत रहनेवाले) प्रभावान् , अन्तरिक्षचर, मनोरम वस्त्र और आमरणसे युक्त बहुत दीर्ष काल तक रहते हैं।

"भिधुनो ! बहुन वर्षोत बेतिनेपर एक समय आता है, जब उस छोक्का प्रक्रम हो जाता है। • प्रक्रम हो जानके बाद सूना (= जून्य) ब्रह्मविमान उत्पन हाना है। तब कोई प्राणी आयु या पुष्पके क्षय होनमे आभास्त्रप ब्रह्मलेक्से गिरकर ब्रह्मविमानसे उत्पन होना है। वह वहाँ मनोमय •। वहाँ बहु अक्रेत्र बहुत दिनो तक रहकर ऊब जाना है, और उसे भय होने रंगता है—अहो! यहाँ दूसरे

भी प्राणी आव ।

"तव (बुछ ममय बाव) दूसरे भी आयु और पुष्यके क्षय होनेते आभास्वर ब्रह्मलीवते

गिरकर ब्रह्मविमानम उत्पन्न होने है। वे उस (पहले) मत्ववे साथी होने है। वे भी वहाँ मनोमयः।

ारासर क्षमानाम अराज होता है। व उच (पहुल) सत्तव खावा होता है। व भी बहा मनामयः।
"वहीं जो सत्तव पहुले उत्तव होता है, उसने मनमें ऐसा होता है — मैं बहा, महाजहा, आजिम्,,
अजिन, सर्वद्रप्या, वर्कक्षी, ईश्वर, नर्जा, निमर्तात, और, महायसस्यी, यथी और हुए, और होनेवाले
(प्राणियो) का पिता हूँ, ये प्राणी मेरे ही हारा निर्मित हुए है। सी वैंसे ? मेरे ही मनामें चहुले ऐसा हुआ
या—अहीं दूसरे भी जीव यहाँ आवें। फिर मेरी ही इच्छाने ये सत्तव यहाँ उत्तव हुए है।

"जो प्राणी भोछे उत्पन्न हुए थे, उनने मनमें भी ऐसा हुआ—यह ब्रह्मा, महाब्रह्मा० है। हम सभी हमी ब्रह्मा द्वारा निर्मित किये गये हैं। सी बिस हेतु? इनको हम लोगोने पहले ही उत्पन्न देया, हम लोग तो इनन पीछे उत्पन्न हुए। बत जो (हम लोगों से) पहले ही उत्पन्न हुआ, वह हम लोगान धीप आयु बा, अजिब गुणपूर्ण और अधिक सदाबती हैं, और जो (हम सब) प्राणी उसने पीछे हुए वे अन्य आयुक्ते, अपगुणों में सुनन और अल्य सरावाले हैं।

"भिरोधो <sup>1</sup> तब मोई प्राणी नहींने च्युन होकर यहाँ उत्तन होना है । यहाँ अवर वह परसे बैन्पर हो सायु हो जाता है । वह ० उस चित्तसमाधिको प्राप्त वरता है, जिस समाहित निर्माम वहन्त्र पह के जनमंत्री समरण बरता है, उसमें पह केरी नहीं, । वह ऐसा बहना है--जी ब्रह्मा, महाब्रह्मा हैं , जिसने द्वारा हम लोग निर्मित निये गये हैं, वह नित्य, ध्रुव, बादवत, अपरिणामधर्मा और अचल है , और ब्रह्मासे निर्मित क्यिं गये हम लोग अनित्य, ब्रह्मुब, अशास्त्रत, परिणामी और मरणशील है।

"भिक्षओं । यह पहला नारण है, जिसने प्रमाणने बलपर बे॰ आतमा और लोनको अञ्चल नित्य और अशन अनित्य मानते ० है ।

(६) ''दूसरे ० <sup>7</sup> श्री डा प्र दू पि क नामने नुखदेव हैं । वे वहत काल तक रमण=श्रीडामें लगे रहते है। उसमें उनकी स्मृति क्षीण हो जाती है। स्मृतिके क्षीण हो जानेसे वे उस क्षारीरमें च्यत हो जाते है. और यहाँ उत्पन होते हैं। यहाँ बावर साधु हो जाते हैं।= साधु हो ० उस विससमाधिनो प्राप्त करते है, जिम ममाहित चित्तमें अपने पहले जन्मको स्मरण वरते हैं, उसके पहलेको वह ऐसा कहते है-जी क्रोडाप्रदूषिश देव नहीं होते हैं, वे बहुत बाल तब रमण-बीडामें लगे होतर नहीं विहार बरते। ० इसमे उनकी स्मृति क्षीण नहीं होती । स्मृतिक क्षीण न होनेके कारण वे उस दारीरस च्युत नहीं होते, क्षे निहम, ध्रव रहते है, और जो हम लोग त्रीडा प्रदूषिक देव है, सो बहुत काल तक रमण-त्रीडामें लगे होतर बिहार बरते रहे, जिसमे हम छोगोनी स्मृति क्षीण हो गई। स्मृतिके क्षीण होनेसे हम छोग उस गरीरमें च्युत हो गये। अत हम लोग अनित्य, अध्युव मरणभील है।

"भिक्षानी वह दूसरा नारण है, जिसके प्रमाणक बलपर वेक आत्मा और लोकको अशत

नित्य और अदात अनित्य मानने हैं।

"(৩) तीसरे०? निक्षुओं! सनः प्रदूषिक नामने बुछ देव है। वे बहुत पाल तन परस्पर एव दूसरेवी त्रोघस देवते हैं। उसमें वे एव दूमरेवे प्रति द्वेप वरने लगते हैं। एव दूमरेवे प्रति बहुत काल तक ड्रेप करते हुए शरीर और चित्तसे कलान्त ही जाते है, अन वे देव उस शरीरमे

च्युत हो जाते हैं।

"भिराओं। तब बोई प्राणी उस गरीरसे च्युत होनर यहाँ (=इस लोवमें) उत्रप्त होने है। यहाँ आकर० साथु हो जाते हैं।० साथु हो० उस समाधिको प्राप्त करते हैं, जिम समाहित वित्तमें अपने पहले जन्मरी स्मरण बरने हैं, उसके पहलेका नहीं। (तर) वह ऐमा महने हैं---जी मन प्रदूषिय देव नहीं होने, वे बहुत बाल तक एक दूसरेको कोधकी बृष्टिसे नहीं देखते रहते, जिससे 'उनमें परम्परद्वेष भी नहीं उलाम होना। ■ देप नहीं वरनेमें वे सारीर और वित्तमें वलान्त भी नहीं होते । अत ये उम शरीरसे च्युन भी नहीं होते । वे नित्य, धुव० है।

और जो हम लोग सन प्रदूषिक देव थे, मो० कोष०, डेप करने रहे, (और) ० मन तथा

हारीरने धव गये । अन हम जीन उस हारीरने च्युन ही गये । हम लीन अनित्य, अध्रव है ।

"भिशुओं । यह तीसरा वारण० है।

u(८) चीचे ०? प्रिध्युत्री । तिनने ध्रमण और ब्राह्मण सर्र वरनेवारेही वेनरं और न्यायमे ऐसा करने हैं.--को यह चर्च, श्रोत्र, वासिका, जिल्ला और जरीर है, यह अनिय, अधून० है, थीर (जो) यह वित्त, मन या विज्ञान है (बह्) निय, ध्रुय ब है।

"भिक्षुत्रों। यह चीया कारण है ० । "भिश्यो <sup>†</sup> से ही श्रमण और ब्राह्मण अशन निय और अंशा अनिय० मानने हैं। वे सभी

इन्हीं भार मारणोंने ऐसा मानते हैं , इनके अतिरिक्त कोई दूसरा नारण नहीं है।

"भिक्षत्रों ! तथागत उत्त मधी कारणात्रों जानते हैं।

्रभागत-अनस-वाद---(१) "श्रिक्षुत्री <sup>।</sup> विक्ते श्रमण और ब्राग्रण चार कारणाने आतानन-बारी हैं, जो राहरी मान्त और अंतर मार्ना है। ये० विम वारण० ऐसा मार्ना है ?

"भिक्षुओं! नोई धमण या ब्राह्मण- उम जिसममाधिनो प्राप्त करना है, जिम मेमाहिन चितमें 'ओर सान्त हैं' ऐमा भान होना है। वह ऐमा कहना है—यह छोर मान्त और पिछित है। सो बेंगे ' मुखे समाहिन चित्तमें 'छोर मान्त हैं', ऐमा भान होना है, इमीमें में ममात्ना हूँ कि छोर सान्त और पिछित्र है।

"भिक्षुओ ! यह पहुंचा बारण है कि जिससे बेंं को प्रोपको साल्त और अनस्त मानते हैं।

"(१०) दूसरे०? भिश्यों । बोर्ड धमण या ब्राह्मणः। समाहित निसर्म 'ग्रीम अनल है' ऐसा भाग होता है। वह ऐसा बहुता है—यह छोर अनल हैं, इसमा अल वर्षा गर्धा है। जीठ ऐसा बहुते हैं पि यह छोर साल और परिष्ठित है, वे मिस्सा बहुतेग्रार्थ है। (यणार्थमें) यह छोर अनल हैं, इसबा अल वहीं नरीं है। सो बैंस ? मुझे समाहित वित्तमें 'छोर अनल है' ऐसा भाग होना है, अन में समझता हैं रियह छोर अनल हैं।

"भिक्षुओं । यह दूसरा कारण है जि जिसमें वे॰ कोश्शो मान्त और अनन्त मानते हैं।

"(११) तीगरे ०? भिश्यो । योई श्रमण या प्राह्मण० समाहित वित्तमं यह त्योर उपन्मं नीचे सान्त और दिसाओगी और अनन्त है, ऐसा मान होता है। वह ऐसा वहना है—यह त्योर सान्त और अनन्त दोनों है। जो लोचचो मान्त बताते हैं और जो अमन्त, दोनों मिय्या रहनेबाले हैं। (यथायमें) यह लोच मान्त और अनन्त दोनों हैं। मो वेंग मुझे समाहित नित्तमं ० ऐसा भान होता है, जिसमें में समझता हूँ वि यह लोच सान्त और अनन्त दोनों हैं।

"भिक्षुओं । यह तीसरा चारण है ति जिससे वे ० छोरती सान्त और अनन्त मानते हैं।

"(२२) वीये० रे भिद्युओं । वोई धमच या बाह्यव नर्च करनेपाला होता है। वह अपने तर्कसे ऐसा समझता है नि 'यह छोड़ न माला है और न अनला।' ओ० योउउने माला, वा अनल, (≂धान्तानन्त) मानते है, सभी मिष्या वहनेवारों है। (यवार्य में) यह घाउ न माला और न अनला है।

'भिक्षुओं । यह चौथा कारण है कि जिसमे थे० स्टोरको सान्त और अनन्न मानने है।

"भिक्षुत्रों । इन्हीं बार वारणोमें दिनने श्रमण अन्तान नावादी है, स्रोतरी मान और अनन्त बनोते हैं। वे मभी इन्हीं बार वारणोमें ऐसा वस्ते हैं। इन्हें छोठ और वार्ट दमरा वारण मही हैं।

"भिक्षुओ ि उन नारणोकी तथागत जानते हैं ol

"भित्रुभी ' बुछ श्रमण और ब्राह्मण अ स रा वि क्षेत्र कैं। को चार नारणोंसे प्रस्तेत्रि पक्षे जानेपर उत्तर देनेसे सबळा जाने हैं ? वे क्यो सबळा जाने हैं ?

४-असराविश्वेष-बाद—(१३) "भिधुओ । कोई श्रमण या ग्रह्मण छोतसे नहीं जानता हि यह अच्छा है और यह बुरा। उसने मनमें ऐसा होता हैं—मैं ठीन में नहीं जानता हूँ नि यह अच्छा है और वह बुरा, विश्वेष नहीं जानता हूँ नि यह अच्छा है और वह बुरा, विश्वेष नहीं जानता हूँ नि यह अच्छा है था। सब में ठीन से विशा जाने नह बूँ—'यह अच्छा है' और 'यह बुरा, विशेष चुरा, विश्वेष नि विश्वेष हैं या 'यह बुरा है' तो यह अस्वय्य हो होगा। जो भेरा असन्य-भाषण होगा, मो मेरा यानत (=मामन कारण) होगा, और जो मातन होगा, वह अन्तराय (=मुनिनमागमें विष्यतराय) होगा। अन वह असस्य-भाषणके अस और पृथाने न यह बहुता है कि 'यह बच्छा है' और न यह नि 'यह बुरा'।

असरय-भाषणक वर्ष जाते पर कोई स्थिर बाते नहीं वरता—यह भी मेने नहीं वहा, वह भी नहीं वहा,

<sup>\*</sup> अमराविभेष नामक छोटी-छोटी मछलियाँ बळी चंवल होनी हैं। जिस तरह बहुत प्रस्त करनेपर भी वे हाममें नहीं आती है, उसी सरह इनके मिद्धान्तमें भी कोई स्विसता नहीं।

अन्यया भी नहीं, ऐसा नहीं हैं—यह भी नहीं, ऐसा नहीं नहीं है—यह भी नहीं वहा । भिसुओ ! यह पहला वारण हैं जिससे वितने अमराविद्येषवादी थमण या ब्राह्मण प्रकोके पूछे जानेवर कोई स्विर वात नहीं कहते।

"(१४) इसरे॰ 7 मिक्षुओ । जब नोई थमण या बाह्मण ठीनसे नहीं जानता, कि यह अच्छा है और यह बुरा। उसके मनमें ऐसा होता है-मै ठीवसे नही जानता हूँ वि यह अच्छा है और यह बुरा तब यदि मैं बिना ठीनसे जाने नह दूँ ० तो यह मेरा छोम, राग, ढेंप और नोध ही होगा। छोम, राग॰ मेरा उपादान (=ससारकी ओर आसनित) होगा। जो मेरा उपादान होगा, वह मेरा घात होगा, और घात मुन्तिने मार्गमे विघ्नकर होगा । अत वह उपादानके भयसे और घणाने यह भी नहीं कहता कि यह अच्छा है, और यह भी नहीं कहता कि यह बुरा है। प्रश्तोके पूछे जानेपर कोई स्थिर बात नहीं कहता—में यह भी नहीं कहना, वह भी नहीं ०।

"भिक्षओं । यह दूसरा कारण है कि जिससे वै० कोई स्थिर बात नहीं कहने।

"(१५) तीसरे० ? भिक्षुओ । कोई अमण या बाह्यण यह ठीकसे नहीं जानता कि यह अच्छा है और यह बुरा। उसके मनमें ऐसा होता है --० यदि मैं विना ठीकने जाने वह दै ०, और जो श्रमण और ब्राह्मण पण्डित, निपुण, बळे शास्त्रार्थं करनेवाले, कुशाब्रबृद्धि तथा दूसरेके सिद्धान्तोको अपनी प्रशासे काटनेवाले हैं, वे यदि मुझसे पूछें, तर्क करें, या वात करें, और मै उसका उत्तर न दे सकें तो यह मेरा विचात (=दर्भाव) होगा। जो मेरा विचात होगा, वह मेरी मुक्तिके मार्गमे वाचक होगा। अत , यह पूछे जानेके भय और चुणासे न तो यह कहता है कि यह अच्छा है और न यह कि यह सुरा है। प्रश्नोक पूछे जानेपर कोई स्थिर बाते नहीं करता—मैं यह भी नहीं कहता, वह भी नहीं ०।

"भिक्षओ । यह तीसरा कारण है, जिससे देव कोई स्थिर बात नहीं कहते।

"(१६) चीथे ० भिक्ष्यो । कोई श्रमण या ब्राह्मण मन्द और महामूढ होता है। वह अपनी मन्दता और महामूढताके कारण प्रश्नोके पूछे जानेपर कोई स्थिर बात नहीं महता। यदि मझे इस तरह पूछे- 'क्या परलोक है ?' और यदि में समर्थे कि परलोक है, तो नहें कि 'परलोक है'। में ऐसा भी नहीं वहता, वैसा भी नहीं। यदि मुझे पूछे, 'क्या परलोक नहीं हैं'। परलोन है, नहीं है, और न है, न नहीं है। औपपानिक (=अयोनिज) सत्व (=ऐमे प्राणी जो बिना माता पिताने मयोगक उत्पन हुए हो) है, नही-है, है-भी-और-नही भी, और-न-है-न-नहीं है। सुवृत और दुष्ट्वत क्मोंके विपाक (=फल) है, नही-है, है-भी-और-नही भी, और-न है, न नहीं है। समागत सरनेके बाद रहते हैं, नहीं रहते हैं ० । ऐसा भी में नहीं कहता, वैसा भी नहीं ० ।

"भिक्षुओं । यह चौथा कारण है जिसमें के० कोई स्थिर बात नहीं कहते। "मिक्षओ ! • वे सभी इन्ही चार नारणोसे ऐसा मानते है, इनके अतिरिक्त कोई दूमरा नारण

नहीं हैं। मिधुओं ! तथागत उन सभी कारणोंनी जानते हैं।

५--अकारण-वाद--(१७) "भिक्षओ । वितने श्रमण और बाह्मण अनारण वाही (== विना निसी कारणके सभी चीजें उत्पन होती हैं, ऐसा माननेवाले) हैं। दो नारणांसे आत्मा और लोकवी अवारण उत्तर मानते हैं। वे किस कारण और किस प्रमाणके आघार पर० ऐसा मानते हैं? भिक्षओं । 'अ स ज्ञि म त्व' (=जो सज्ञासे रहित है) नामके मुख देव हैं। सज्ञाके उत्पन्न होनेस वे देव उस दारीरमें च्यूत हो जाते हैं। तब, उस घरीरमें च्यूत होनर यहाँ (इस लोकमें) उत्पन्न होते है। यहाँ । साथु हो जाते हैं 10 साधु होनर० समाहित चिसमें सज्ञान उत्पन्न हानेनो स्मरण करते हैं. उमने पहरेगी नहीं। यह ऐसा नहते है-आत्मा और लोग अनारण उत्पन्न हुए है। सी नैसे ? से पहले नहीं था, में नहीं होनर भी उत्पन हो गया।

"भिध्युओ <sup>1</sup> यह पहला कारण है, जिसमें क्विने श्रमण और ब्राह्मण 'अवारणवारी' हो आभा और लोक्सो अकारण उत्पन्न बक्ताने है।

"(१८) दूसरे० भिक्षुओ । नोई थमण या ब्राह्मण तार्नित होता है। यह स्वयं तर्र नरने

ऐसा समझता है--आत्मा और छोर अनारण उत्पन्न होने हैं। "भिक्षओं । यह दूसरा बारण है, जिसमे जिनने श्रमण और ब्राह्मण 'अझरणवादी' । है।

"भिशुओ । इन्ही दो बारणोमे वे० अवारणवादी० है, इनके अतिरिक्त बोर्ट द्रमरा कारण वर्ण

है। भिक्षुओं वियागत उन सभी बारणोरी जानने हैं ०।

"भिधुओ । वे श्रमण और ब्राह्मण इन्ही १८ कारणींने पूर्गन्तप्रतिप्त, पूर्पेष्टोरने मनप्ती मानने-बाले और पूर्वान्तरे आधारपर अनेक (बेबल) व्यवहारके शब्दाका प्रयोग वरते है। इसर अनिस्कित कोई दूसरा वारण नहीं है।

"भिक्षओ ! उन दण्टि-स्थानो (==मिडान्तो)ने प्रकार, विचार, गति और भरित्य क्या है, (वह सब) संयागतको विदिन है। तयागत उसे और उसमें भी अधिक जानने है। जानन हए ऐसा अभिमान नहीं धरते-- 'में इनना जानना हूँ'। अभिमान नहीं बरते हुए वे निर्देत (=म्नि) रो जान लेते हैं। वेदनाओं के समुदय (=उत्पत्तिस्थान), उपभाग, आग्वाद, दोष और नि मरण (-दूर बरना)को यथार्थत जानवर तथागन उपादान (≈लोरामधिन)मे मन्त हान है।

"भिक्षओ । ये धर्म गम्भीर, दुर्जेय, दरनुवीय, बाल्न, मृत्दर, तर्शमे परे, निपूण और पण्डिनाक जातते योग्य है, जिसे तथागत स्वय जानवर और साक्षात्वर उपदश देने हैं। विस्तृ वि तथागतके यथार्थ गुणोको बहनेवाले कहते है।

# (२) श्रन्तके सम्यन्धकी ४४ घारणाय

"भिक्षओ ! क्तिनेही श्रमण और बाह्यण है, जो ४४ नारणाम अनरान्तरन्तिर, अपरान्त मन माननेवाले और अपरान्तक आधारपर अनेव (नवल) व्यवहारक शब्दाश प्रयोग वरने हैं। वर्ण निम कारण और किस प्रमाणक बलपर० अपरान्तके आधानपर अनक व्यवहारक सादाका प्रयोग करत है ?

६-मरणात्तर होशबाला आरमा--(१९-३४) 'मिथुआ ! शिवन श्रमण और ब्राह्मण 'मरनेके बाद आत्मा' सज़ी रहता है', ऐसा मानत है। वे १६ कारणान एसा मानत है। वे० गारह कारणोसे ऐसा क्यो भानते हे ? मरनेके बाद आत्मा रुपवान्, रोगरहिन और आरम-प्रनीति (मजा= भनीति)के साथ रहना है। अस्पवान् और स्पवान् आन्या होना है, न स्पवान् न अस्पवान् आन्या होता है, आत्मा मान्त होता है, आत्मा अवन्त होता है, आत्मा मान्त और अवन्त हाता है, आ मा व सान्त और न अनन्त होना है, बा मा एकात्ममंत्री होना है, आत्मा नाना ममंत्री होना है, आ मा परिभित्त-सज्ञाबाला होता है, आत्मा अपरिभित्तमज्ञाबाला होता है, आ मा बिन्तुफ गुद्र होता है, आ मा बिल्कुल द की होता है, आत्मा सूची और द की होता है, आत्मा मुख द कम रहित होता है, आ मा अरोग और सजी होना है।

'भिक्षुओं । इन्हीं १६ कारणामे वे० ऐसा बहने हैं। इनके अतिग्विन और कोई दूसरा कारण नहीं है।

"भिश्वो । तयागत उन कारणाकी जानने हैं ०।

(इ.५) दिनाय सायशह ॥ २॥

<sup>1 &</sup>quot;मं"के स्थाल (=सज्ञा)के साय।

७—मरबान्तर बेहोश आत्मा—(३५-४२) "मिशुओ । कितने श्रमण और श्राह्मण आठ कारणांसे 'मरनेके बाद आत्मा असशी रहता है', ऐमा मानते है। वे० ऐसा क्यो मानते है? वे कहते है—मरनेके बाद आत्मा अनशी, रूपवान् और अरोग रहता है—अरूपवान्०, रूपवान् और अरूपवान्,० न रूपवान् और न अरूपवान्०, सान्त०, अनन्त०, सान्त और अनन्त०, न सान्त और न अनन्त०।

"भिक्षुओं । इन्ही आठ कारणोसे वे० 'मरनेके बाद आत्मा असजी रहता है', ऐसा मानते है।

वे० सभी इन्ही आठ बारणोंसे० इनके अतिरिक्त बोई दूसरा बारण नहीं है।

"भिक्षुओ । तथागत इन कारणीको जानते है।

८—मरणात्तर ब-होशवाला न-बेहीश लात्या—(४३-५०) "भिष्युओ  $^1$  कितने ध्रमण और द्वाह्मण आठ कारणोसे 'सरनेके बाद आत्मा नैवसकी, नैवअवशी रहता हैं', ऐसा मानते हैं। बे० ऐसा क्यों मानते हैं  $^2$ 

"भिक्षुओं । मरनेके बाद आतमा रूपवान्, अरोग और नैवसज्ञी नैवासज्ञी रहता है। वे ऐसा

कहते है-अरपवान् o!

"[अधुओ । इन्ही आठ कारणोसे वे॰ 'मरने के बाद आत्मा नैवसक्षी नैवअसक्षी रहता है', ऐसा मानते हैं। वे॰ सभी इन्ही आठ कारणोसे॰, इनके अतिरिक्त कोई दूसरा कारण नहीं है।

"भिक्षओ । तथागत इन कारणोवी जानते हैं।

्र-जात्माका उच्छेद — (५१-५७) "मिलुओ । विवने धमण और ब्राह्मण सीत् वारणोंसे 'सत्व (=आत्मा) का उच्छेद, विनाश और लोग हो जाता है' ऐसा सानते हैं। वे० ऐसा बसो मानते हैं ? सिशुओ । वोई धमण साब्राह्मण ऐसा सानते हैं — स्वापंग सह बात्या रूपी =चार महासुतांसे बना है, और मावा पितांच संयोगमें उत्पन्न होना है, इसिए वारीरचे मण्ट होते ही आतमा भी उच्छान होना है, इसिए वारीरचे मण्ट होते ही आतमा भी उच्छान और तुम्त हो जाता है। क्योंचे यह आत्मा विवन्त वात्री हैं। क्योंचे यह आत्मा विवन्त वात्री हैं। क्योंचे यह आत्मा विवन्त वात्री की साव्या की साव्या विवन्त वात्री हैं।

"(जब) उन्हे दूसरे वहते — जिसके विषयमें तुम कहते हो, यह आत्मा है, (उसके विषयमें) में ऐसा नहीं वहना हूँ वि नहीं है, विन्तु यह आत्मा इम तरहमें विल्कुल उप्लिटन नहीं हो जाता। दूसरा आत्मा है, जो दिख्य, रूपी, या माव व र लोर में रहनेवाल! (वहीं आत्मा मुखीपमीग व रता है), और भोजन सावर रहनेवाला है। उसनो सुन तो जानते हो और न देखते हो। उसनो में जानता और देखता हैं। यह सत् आत्मा सारीर ने नष्ट होनेपर उपलिटन और विनय्द हो जाता है, मरोने याद नहीं। रहना। इस तरह आत्मा समूर्य हम हो जाता है। इस तरह विनने सत्योवा यह उच्छेद, विनाम और लोग वनते हैं।

भाजनाथ ६। भाजनमें दूसरे बहते है—जिससे विश्वमें तुम पहले हो, यह आत्या है, (उसने विश्वमें) 'यह महां हैं, ऐसा में नहीं पहला, जिल्हु यह उस तरह बिल्डुल उच्छित्र नहीं हो जाता। दूसरा आत्मा है, जो दिल्स, स्वी मनोमय, अग प्रत्यागे युक्त और अहीनेन्द्रिय है। उसे तुम नहीं जानते०, में जातना० हैं। यह मन् आत्मा सारोरने नष्ट होनेयर उच्छित्र० हो जाता हैं।। श्रात्सा समुच्छित्र हो जाता है।

हम्मित्र यह दिनने गर्योगा उच्छेद, विगाप और लोग बनाते हैं।

"उन्हें दूसरे बहुत हुँ—० वह आत्मा है०; बिन्तु उन तबहू० नहीं बा दूसरा आत्मा है, जो सभी ताहमें बन और महाम बिन्न, प्रतिहिमाओं महाओंने अन्त हो जानेने नानात्म (स्नाना धरीररी) महाश्रारो मनमें न करनेने अना आनावती तहरू अन्त आताव धरीरवाहर है। उने तुम नहीं जानेन ०, में जाता है। वह आन्मा० उच्छित्र हो जाना है, अन्त निनने हम बनार सन्देश उन्छेट० बनाने है। "नानो हुनों के करने हैं—०। दूसरा आना है, और सभी नरहने अनन आताव-सरिहारी

अतिक्रमण (बर्याप) गर अन्य विज्ञात-दारीरवाला है।

"उन्हे दूसरे बहते हैं-- ा दूसरा आत्मा है, जो सभी तरहमे विज्ञान-आयतनशो अनित्रमणकर मुछ नहीं ऐसा अभिचन (=शृन्य) श्वरीरवाला रहता है।o

"उन्हे दूसरे कहते है--० । दूमरा आत्मा है, जो सभी तरहमे आर्विचन्य-आयत्नारो अनिजमण कर शान्त और प्रणीत नैवसशा-न-असशा है।०

"भिक्षओं । वे श्रमण और ब्राह्मण इन्ही सात नारणोमे उच्छेदवादी हो, जो (वस्त्) अभी है,

उसका उच्छेद, विनाश और लोप बताते हैं। इनके अतिरिक्त और बोई दूसरा नारण नहीं है।

"भिक्षओ ! सथागत उनको जानते है।०

१०-इसी जन्ममें निर्वाण--(५८-६२) 'भिक्षुओ । वितने श्रमण और ब्राह्मण पाँच वारणांने इप्टधमैनिर्वाणवादी (=इसी ससारमें देखते-देखते निर्वाण हो जाता है, ऐसा माननेवाले) है, जो ऐसा वनलाते है कि प्राणीका इसी ससारमें देखते देखते निर्वाण हो जाता है। वे० ऐसा क्यो मानने है ?

"भिक्षओ । कोई श्रमण या बाह्मण ऐसा मत माननेवाला होना है—चुँकि यह आत्मा पाँच बाम-गुणो (=भोगो) मे लगदर सासारिक भोग भोगता है, इसलिए यह इसी समारमें आँखाने सामने ही निर्वाण पा लेता है। अत जितने ऐसा बतलाने हैं जि सत्व इसी ससारमें देखते-देखते निर्वाण पा लेता है।

' उनमे दूसरे कहते हुँ-- ०। यह आत्मा इस तग्ह देखते-देखने ससार हीमें निर्वाण नहीं प्राप्त कर लेता । सो कैसे ? सासारिक काम भोग अनित्य, दु ल और चलायमान है। उनके परिवर्तन होते रहनेसे शीक, रोना पीटना, इ.ख=दौर्मनस्य और बळी परेशानी होती हैं।

"अत यह आत्मा कामोमे पृथक् रह, बुरी वातोको छोळ, सवितक, सविचार विवेरज प्रीति-मखबाल प्रथम ध्यानको प्राप्तकर विहार करता है। इसल्एि यह आत्मा इसी सत्तारमे भौतोने सामने ही निर्वाण प्राप्त कर लेता है।

''उनसे दूसरे कहते हैं—०। आत्मा इस प्रकार ० निर्वाण नहीं पाता। मी कैसे <sup>7</sup> जो जिनके और विचार वरनेसे वळा स्थूल (=उदार) मालूम होता है, वह आत्मा वितर्क और विचारक सान्त हो जानेसे भीतरी प्रसनता (=आध्यात्म नम्प्रसाद), एकाग्रचित्त हो, वितर्व-विचार-रहित समाधिज प्रीति-मुखबाले दूसरे ध्यानको प्राप्त हो विहार करता है।

"इतनेसे यह आत्मा ससारहोमें आँखोके सामने निर्वाण प्राप्त कर लेता है।०

"उनसे दूसरे कहते हैं-- । सो कैसे ? जो प्रीति पा चित्तका आनन्दसे भर जाना है, उसीने स्युल प्रतीत होता है। क्योंकि यह आत्मा प्रीति और विरागसे उपेक्षायुक्त (=अनासकन) होकर विहार करता है, तथा ज्ञानगुक्त पण्डिनोसे बणित सभी सुग्नकी श्वरीरसे अनुभव करता है, अत उपेक्षायन्त स्मृतिमान् और सुधविहारी तीसरे ध्यानको प्राप्त करता है।

"इतनेसे • निर्वाण प्राप्त कर लेता है।

"उनसे इसरे बहते हैं---ा जो वहाँ उतनसे चित्तका सुखोपभोग स्यूल प्रतीत होता है, यह आतमा मुख और दुसके नष्ट हीनेमे, मौमनस्य और दौर्मनस्यके पहले ही अस्त होनमे, न मृत्व न दू यवाले, उपेक्षा और स्मृतिस परिशुद्ध चौने घ्यानको प्राप्तकर विहार करता है।

"इतनेसे० निर्वाण"० ।

"भिक्षओ । इन्ही पाँच कारणीसे वे० इसी ससारमे आँखोके सामने निर्वाण प्राप्त होता है." ऐसा मानते हैं। इनवे अतिस्वित वोई दूसरा वारण नहीं हैं।

भिद्यको । तथागत उन नारणोको जानते हैं ।

"भिक्षओ । धमण और ब्राह्मण इन्ही ४४ कारणोसे अपरान्तक लिपक मत माननेवाले और

अपरान्तके आधारपर अनेक व्यवहारके सब्दोका प्रयोग करते है। इनके अतिरिक्त और कोई दूसरा कारण नहीं है।

"भिक्षुओ । ये श्रमण और बाह्यण इन्ही ६२ कारणोसे पूर्वान्तकत्स्व और अपरान्तवत्त्विक, पूर्वान्त और अपरान्त मत माननेवाले तथा पूर्वान्त और अपरान्तक आधारपर अनेक व्यवहारके सब्दोका प्रयोग करते हैं। इनके अतिरिक्त और दूसरा कोई कारण नहीं हैं।

"तयागत उन सभी वारणोको जानते हैं, उन वारणोंके प्रमाणऔर प्रवासको जानते हैं, और उसने अधिव भी जानते हें, जानवर भी भी जानता हूँ, ऐसा अभिमान नहीं करते ।

"वेदनाओं निवृत्ति, उत्पत्ति (=समूदय), अन्त, आस्याद, दोष और छिन्तताको ठीव ठीक जानवर तथागत अनासका होचर मुक्त रहते हैं। फिलुओ । ये वर्ष गम्भीर, दुर्नेव, दुरगुयोप, शान्त, उत्तम, तक्ते परे, निपुण और पण्डितोके समझनेके योग्य हैं, जिन्हे तथागत स्वय जानवर और साकात्-कर कहते हैं, जिसे तथागतवे यथाये गुणको यहनेवाले कहते हैं।

"[भयुजो ! जो श्रमण और श्राह्मण चार कारणोंसे नित्यतावादी है तथा आत्मा और लोकको नित्य कहते हैं, यह उन सासारिक वेदनाओंको भोगनेवाले तथा तृष्णासे चित्त उन अज्ञ श्रमणो और श्राह्मणोंको चवलता मात्र हैं।

"भिश्को । जो ० चार कारणोसे अगत नित्मतावादी और अगल अभित्यतावादी है, जो ० चार कारणोम आत्मा और छोत्रको अल्तानतिक (=साल भी और अनल भी) मानते हैं, जो चार कारणोसे प्रस्तोंने पूछे जानेपर कोई श्विर बात नहीं कहते, जो अकारणवादी हो दो कारणोसे आत्मा और छोत्रको अकारण उत्तम मानते हैं, जो ० एन अट्छारह चारणोसे ० पूर्वतिके आधारपर नाना प्रवास्त ध्यवहारहे नाहदोवा प्रमोग करते हैं।

जो॰ मोलह बारणोंने मत्नेचे बाद आरमा सजावाला रहता है, ऐसा मानते, जो ॰ आठ पारणोंने 'मत्नेचे बाद आरमा सजावाला नहीं रहता', ऐसा मानते है, जो ॰ आठ पारणोंने॰ आरमा न तो सजावाला और न नहीं-मजावाला रहता है, ऐसा मानते है, जो सात पारणोंने उच्छेदवादी ॰ है, जो पौच वारणोंने दृष्ट्यमंनिवीणवादी ॰ है, बो॰ इन ४४ वारणोंते ॰ अपरान्तने आयारपर नाना प्रवारते ध्वाहारचे सब्दोना प्रयोग वरते हैं।

"जो ० इन ६२ वारणांमे पूर्वान्तरस्थित और अपरान्तरस्थित ० पूर्वान्त और अपरान्तरे आधार पर नाना प्रतारहे व्यवहारी वार्धाता प्रयोग वप्ते हैं, यह गभी उन सांगारिए वेदनाओं हो भोगनेवार तथा तृष्माम पतिन उन अज ध्वयणे और बाह्यपारी प्रयत्ना मान है।

"भिनुत्रो । जो अमल और ब्राह्मण ० चार बारणीने आत्मा और ऐपारो पित मानते हैं यह नगरीं होनेंग । ० ..... । जो ० ६२ वारणीने पूर्वानविषय और अपराननाचिय ० है, वर एसों होनेंग ।

"भित्रुओं। जो धमण और बात्मा ० गार बारणींग जामा और शोरनो निप माती हैं।

"भिन्ती । जो धमप और बामा ० थार नारपाने पूर्वानहीयन और आगानाियर० है, वे गभी छे नार्यानमां (—िवर्णा) ने गमें नरने बेदााने अनुभव नरों है। उसी बेदमाने नारण मृत्या, गृत्या ० मे उपासा, उपासा० ने भव, भाव ने कला और क्यानेंग क्या, मत्या, मौर, रोमा-पीटमा, दुन, दोर्भ तम और बोधानी होती है। निष्ठों। जब निष्यु छै नार्यायनोते नमूर्य, अन्त होते, आत्वा, होन और विभागना स्वर्णन जान गिन्हों, यह बाद देशन उपानी बांग्रोस भी जानिया है। "विश्वों । ० वे मती दूरी ६० नार्योग जानिया में पैननर बरी बेरे गरी है। निर्मों। जैसे निर्वाण

दीघ०१।१ ]

ि १५

कोई दक्ष मल्लाह, या मल्लाहना लळना छोटे-छोटे छेदवाले जालसे सारे जलाजयको हीडे, उसके मनमे ऐसा हो---इस जलाशयमें जो बच्छी-अच्छी मछलियाँ है , सभी जालमे फैसकर वझ गई है, उमी तरहमे ०। "भिक्षुओ ! भव-तृष्णा (=अन्मके लोभ)के उच्छिप्त हो जानेपर भी तथागनका शरीर रहता है।

जब तक उनका शरीर रहता है, तभी तक उन्हें मनुष्य और देवता देय सकते हैं। शरीर-पात हो जाने के बाद उनके जीवन-प्रवाहके निरुद्ध हो जानेमे उन्हें देव और मनुष्य नहीं देख सबने । भिक्षाओं !

जैसे किसी आमके मुच्छेकी देवके टूट जानेपर उस देपसे लगे सभी आम नीचे आ गिरते हैं, उसी तरह भव-तप्णाके छिन्न हो जानेपर तथागतना शरीर होता है।0"

भगवान् वे इतना वहनेपर आयुष्मान आनन्दने भगवान्से यह कहा--"भन्ते । आश्चर्य है,

अद्भुत है। भन्ते । आपके इस उपदेशका नाम क्या हो।" "आनन्द ! तो तुम इस धमें उपदेशको 'अर्थजाल' भी कह सकते हो, धमेंजाल भी ०, ब हा जा ल

भी , दृष्टिजाल भी , तथा अलौकिक संग्रामविजय भी कह सकते हो।" भगवानुने यह कहा। उन भिक्षुओने भी अनुबूल मनसे भगवानुके क्यनका अभिनन्दन किया।

भगवानके इस प्रकार विस्तारपूर्वक कहनेपर दस हजार ब्रह्मांड काँप उठे।

# २-सामञ्जफल-सुत्त (१।२)

१--१२--भिक्षु होनेका प्रत्यक्ष फल छै सीयँकरोके मत--श्रील (= नदाचार), समाधि, प्रज्ञा ।

ऐसा मेने मुना---एव समय भगवान् <sup>१</sup>राज पृष्ट् में <sup>१</sup>जी व क कौमार-भृत्यके आस्त्रवन्मे, साउँ पारहर्सौ भिक्षुओं के महाभिक्षुसचवे साथ विहार करते थे।

उस समय पूर्णमाक्षीचे उपोसयके दिन चातुर्मासकी कौमूदी (≕आदिवन पूर्णिमा)से पूर्ण पूर्णिमाची रातनो, राजा मासम "अजातधनु वेदेहीपुन, राजामात्योसे थिरा, उत्तम प्रसादके उत्तर वेटा हुआ था। तब राजा ० अनातश्च ० ने उस दिन उपोस्थ (=पूर्णिमा)को उदान कहा—

'किरत भन्ते ! मेरा पिता है न ? दास्त्र-वच्य नहीं है।'

'भूवा रक्षकर मार थो।' उराने विताको तापन-गेहमें कल्या विया। तापनगेह कहते हैं, (लोह-) कमं करनेके क्लिये (बने) धूम-धरको। और वह दिया---नेरी माताको छोळकर दूसरेको मत देखने

<sup>ै</sup> अ. क. "यह बुढ़ के समय और चन्न्यतीके समय नगर होता है, बाकी समय सूप्य भूतोका केरा रहता है।"

र हा. स. "...जीवन ने एक समय अपवानको ... विरेचन देकर विविक्त दुक्तालेको देकर, वास्त्र (-रात) के अनुमोदनके अन्तर्म लोताज्ञापितलकको पा तोषा---पृत्त दिनमं दो तीन बार बुढकी क्षेत्रमं जाना है, तवा ग्रह वेणुवन अति दुर है, और वेरा जान्य्यन समीपतर है, वर्षों न भे यहाँ भगवानुके विवे विहार बनावाडें। (ता) उसने उस आज्ञयनमं राजि-स्थान, दिन-स्थान, पुक्त (=लयन), कुटी, मंडप आदि तीयार करा, जगवानुके अनुष्य गंप-कुटी बनवा, आज्ञयनयो जलारह हाथ क्रेंची तांचेले प्रत रंगके प्राक्तरासी विद्यावकर, चीवर-ओवन दानके साथ बुद्धातिल भिश्नुनंधके उद्देशसे दान-जल छोळकर, विहार अपित किया।"

<sup>।</sup> अ. क. "इसके वेटमें होते वेथीको ... . वेहरू (=सपीर) उत्पात हुणा। ... राजाने ... वेशको मुलाकर मुनहली छुरीसे (अपनी) बाँह चिरवा सुवर्णके प्यालेमें लीह ले पानीमें मिला, पिका विधा। ज्योतियियोने मुलकर कहा-- "यह पार्थ राजाका शब्द होगा, इसके द्वारा राजा मारा जायेवा। ' वेदोने मुलकर ... पार्थ गिरानेके लिखे मार्ग लाकर पेट मंडवाण, किंदु गर्भ म निरार। ... जामके समय भी ... राक्ष लोग आहलको हटा ले गये। तब दुसरे समय होजावार होनेवर वेथीको विस्त्रामा। असने पुत्र-नेतेह उत्पाद हुआ; इससे यह मारा न सकी राजाने भी वश्वका जसे मुकराब-यह विधा। ... राज्य वे दिया। उसने ... वेदत्रसे बहु। तब जसने उससे कहा-- "... थोळीरी विनोमें राजा तुरुहारे किंदी अरराधको सोल सर्व राजा वर्गने पाना व्यक्ती

'अही । वैभी रमणीय चिंदनी रात है। वैभी सुन्दर चाँदनी रात है। वैभी दर्गनीय मांदनी रात है। वैभी प्रासादिक चाँदनी रात है। । वैभी लक्षणीय चाँदनी रात है। । वैभी लक्षणीय चाँदनी रात है। । वैभी लक्षणीय चाँदनी रात है। । विभाग साम प्राप्ताणना सत्सन करें, विस्ता सत्सन हमारे जित्तनो प्रमाप्त करें। ।

ऐसा पहुनेपर एक राज भन्शीने मतपराज, अजात वा नु वैदहिपुत्तस यह वाहा—"महाराज ! यह पूर्ण का स्वप सम स्वाभी=गण अध्यक्ष, गणावाय, जानी, मशस्वी, तीर्यद्रनर (=मनस्थापक) बहुन लोभीत सम्मानित, अनुभवी, जिरवालका साथु वयोयुङ है। महाराज उमी पूर्ण वा स्वप म धर्मवर्षा कर,

देना। देवी मुनहुले क्टोरें (=नरक) में भोजन रक, उत्सतमें (छिया) प्रवेश करती थी। राजा उसे साकर निर्वाह करता था। उसने वह हाल सुन--मिरी माताको उसम (=भोड़छा) बौध मत जाने दो।' तब जूळेमें डालकर तब मुदर्ग पादुकारें । तब देवी नथोदकी स्नान क्रिये ज्ञारीरपर चार सपुर (रस) मलकर, क्यळा पहिनकर जाने क्यो। राजा उसके श्रारीरकी चाटकर निर्वाह करता या। । 'शबसे सेरी काताका जाना रोक दो।' देवी दर्वालेके यास खळी हो दोलो-- 'स्वामि विविसार। चक्कतमें मुझे इसे मानने नहीं विधा, अपने श्रमुको अपनेही पाला। यह अब अनितम दर्शन हो इसका चाद अब कुन्हें न देवले पाईनी। यदि बेरा (कोई) बौध हो, सो क्षमा करना' (कह) रीती क्षरित लोटे गई।

देवदसने मारिपुत्र मौद्गत्यायनके परिषद लेकर चले जानेपर मुहसे गर्म खून पॅक, नवमास

थोमार पळा रहकर, खिन्न हो (पूछा)—'आजकल शास्ता कहाँ है ?'

जितवान कहनेपर भूझे साध्यर से चतकर आस्ताका वर्धन कराओ कहकर से जाये जाते हुए दर्शनके असोम्य काम करनेते, जेनवन पुष्करिणीक समीप ही वह पटी पृथ्वीमें प्रसक्तर नक्ष्में जा स्थित हुआ। । यह (अजातक्षपु) कोसल-राजाकी पुत्रीका पुत्र था, विदेह राजरो(वर) महीं। वेदेही पश्चितको कहते हैं, जैसे 'वेदीहका मुख्यती', 'आयं आनन्दको बेदेह मृति'। वेद ≈ जान . , उसते ईहन (=प्रयत्न) करती हैं = चेदेही । पूर्ण कास्य प के साथ थोळी ही घर्म-चर्चा करनेसे चित्त प्रसन हो आयेगा। उसके ऐसा कहनेपर सगधराज अजातज्ञनु, वैदेहिपुन चुप रहा ।

दूसरे मन्त्रीने ममधराज ० से यह कहा—"महाराज । यह मक्ख कि गो सा ल सध-स्वामी ०। उसने ऐसा कहनेपर ममधराज » चुप रहा ।

दूसरे मन्त्रीने भी मगधराज ०से यह कहा— "महाराज । यह अ जित केश कश्चल सप-स्वामी ०। उसके ऐसा वहतेपर ० ।

दूसरे मन्त्रीने भी ०--- "महाराज । यह प्रकृध का स्थायन सघ-स्वामी ०। उसके ऐसा गहने-पर मगधराज ० चुप रहा ।

दूसरे घन्त्रीने भी मगधराज ०— "महाराज । यह स ङक य वे ल द्वि युक्त सपयाला ०। उसके ऐसा कहनेपर मगधराज ।

दूसरे मन्त्रीने भी सगमराज ०—"महाराज । यह निगण्ड नायपुत्त (नातपुत्त, नाटपुत्त) सम-न्वामी ० । उसके ऐसा कहनेपर मनपराज ० ।

उस समय जो व व कोमारभूत्य राजा भागम वैदेहिपुत अवातवजुके पाम ही चुमचार बैठा या। तब राजा ० अजावश्रमुने जीवक कोमारभूत्यसे वह कहा— "सीम्य जीवक । तुम बिलपुल चुमचाप बग्रो हो ?"

"द्व । ये भगवान् अहँत् सम्यक् सम्बुद वेरे आमके वगीचेमें साढे बारह सौ भिन्नुओंचे बळे सपके साथ विहार कर रहे हैं। उन मगवान् गौतमका ऐसा मगल यस कैना हुआ है—"बहु भगवान् अहँत्, ममाक् सम्बुद (च्नप्र सानो), विधा जीर आवश्ये पुन्त, सुमत (च्नुस्ररातिको प्राप्त), कोकविद् , पुरोसो दमन करने (च्नम्मार्ग पर काने के लिये अनुपम चावक सवार, देव-मनुष्योके साला (च्उपदेशक), सुद्ध (च्नानी) अगवान् हैं। बहाराज । आप उनके पास के और धर्म-वर्षा करें। अनुपाना के साला (च्यपदेशक), सुद्ध (च्नानी) अगवान् हैं। बहाराज । आप उनके पास के और धर्म-वर्षा करें। अनुपानान् के साथ धर्माक्ष्या करने साला प्राप्त हो। अनुपानान् के साथ धर्माक्ष्य करने साथ अपनान् स्वाप्त ।"

"तो मौन्य जीवक । हाथियोंकी सवारीको तैयार कराओ ।"

सब जीवन मौमारमूलने राजा मागध वैदेहिषुत अवातसबुकी 'देव ! जैसी आहा ।'' वह पोच सी हामी और राजाके अपने हाधीको सजवाकर मगधराब० को मूचना दी—'देव ! सवारीके िन्ये हासी सैवार हैं, अब देवकी जैसी इच्छा हो करें।"

तप राता । अजातवायू पांच सो हाधियोचर अपनी रात्रियोंको विठला स्वय राजहाधीचर सवार हो गणालोको 'रोमनीक साथ राज गृह से बळे राजरीय ठाट बाटके निकला, और, जहीं जीवक की माग मुल्यका आमका बगीवा था उधर कहा। तब उस आमके वर्षोकेर निकट मुहेंक्नेपर ० अजात-प्रांतुको माग, प्रवराहट और रोमाण्य होने रुग। । मागपान ० डक्टर परतार और रोमाण्यित होर जीवक की माराम्याच्या बोला—"गीम्य जीवक । वहीं तुम सुने पोला सो नहीं दे रहे हो ? कही तुम सुने राता तो मही दे रहे हो ? वहीं तुम सुने राता तो नहीं दे रहे हो ? वहीं तुम सुने दाता तो मही दे रहे हो ? वहीं तुम सुने दाता तो नहीं दे रहे हो ? वहीं तुम सुने दाता तो नहीं दे रहे हो ? वहीं तुम सुने अपने दावका या जिमी कूमरे अवारण स्वारण प्रांतुक स्वारण स्वारण स्वारण स्वारण स्वारण स्वारण स्वरण स्वारण स्वारण स्वारण स्वारण स्वारण स्वारण स्वरण स्वारण स्वरण स्व

"महाराज ! आप मन डरें, आपची में धोगा नहीं दे रहा हूँ, न आगडी दया दे रहा हूँ, न आगडी राजुओं हायमें दे रहा हूँ । आगे चेठ महाराज ! आगे चेठ । यह मडचमें दीये जठ रहे हैं।"

त्तव ० अज्ञानवन् जिननी मृति हायीद्वारा वाने योग्य पी उननी हायीगे जा, हाथीनागने उनर पेटनरी उन महतवा जही द्वार पा वहीं गया । जारर जीवर कीमारमृत्यम यह बोरा—

"सीम्य जीवर <sup>1</sup> संग्वात् वहाँ हैं <sup>7</sup>"

"महाराज ! भगवान् यहीं है। महाराज ! भगवान् यहीं भिशुसघको सामने क्ये दीच बाळ सम्भेके सहारे पूर्व दिशाकी ओर मुँह करके बैठे हैं।"

तव ॰ अजातशन्तु जहाँ भगवान् थे बहाँ गया। जाकर एक ओर राळा हो गया। एक ओर गळा होकर अजातशन्तु निर्मल जलाशयमी तरह विल्कुल चूपचाप, शान्त, भिक्षमधनी देग यह उदान (=श्रीति वानय) कहा—"भरा कुमार उदय म द्र भी इसी शान्तिये युक्त होवे, जिस शान्तिये इम समय यह भिक्षमध विराज रहा है।"

"महाराज<sup>ा</sup> प्रेमपूर्वक आओ।"

"भन्ते ! मेरा कुमार उदयभद्र मेरा वळा व्रिय है, मेरा कुमार उदयभद्र भी उमी । शान्तिमे युक्त होते, जिस शान्तिसे युक्त हो इस समय यह भिश्सिय विराज रहा है।

तब राजा अजतवानु ०। भगवानुको अभिवादन बरके और भिश्च समको हाथ जोळ, एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठनर ममधराज ० में भगवानुको कहा—"भन्ने। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हैं, सो भगवान कुपा करके प्रसन पूछनेकी अनुगति दे।"

"महाराज । जो चाहो पूछो।"

"जैसे मन्ते । यह भिन भिन शिल्य-स्वान (=विद्या, बला) है, जैसे वि हीन्त-आरोहण (=हाधीची मवारी), अरवारीहण, रिवन, प्रमुखाँह, बेलव (=युद्ध-प्रक-शारण), बलक (=यूद्ध-प्रक), विद्यानिया (=िर्घ बोटनेवाले), जस्र राजपुत्र (=विर राजपुत्र), महानाप (=हाधीसे युद्ध वरतेवाले), तुर्ध, वर्ष-(व्यान), महानाप (=हाधीसे युद्ध वरतेवाले), मूद्ध (=यावच), महानाप (च्हायोपी, महायद (=ाहालोनवाले), मूद्ध (=यावच), महालाप रंजने वेसकार (च्वायोपी, नलकार हुभवार, गणन, मुद्रिव्य (=हाधानेवाले), और जो दूसरे भी हम प्रकारके भिन्न भिन्न विद्यानिया वित्य हैं (इनके) शिल्यक्रलसे (लोग) इसी सारीराने प्रत्यक्ष विभिन्न वर्षा हैं उच्छी अपनेकी मुखी वरते हैं, वृष्य करते हैं [ पुत हतीको मुखी वरते हैं, वृष्य करते हैं [ पुत हतीको मुखी वरते हैं, वृष्य करते हैं। भिन्न अमारयोगि। उधर लेजनवाला, स्वर्यको लेजनेवाला, सुपा विचाय साला, स्वर्यमानीय, अमक्ष बाह्याणीके लिये बात, स्थापित करते हैं। व्या सने । उसी प्रकार आपव्य (=भिन्नप्रत्यक्त) करते विद्या प्रकार आपव्य (=भिन्नप्रत्यक्त) करता वा सकता हैं ?"

"महाराज । इस प्रश्नको दूसरे श्रमण बाह्यणको भी पूछ (उत्तर) जाना है ?'

"भन्ते । जाना है ०।

'यदि तुम्ह भारी न हो, सो नही महाराज । कैसे उन्होने उत्तर दिया था ?

'भन्ते । मुझे भारी नहीं है, जब वि भगवान् या भगवान्के समान कोई बैठा हो।"

'तो महाराज <sup>1</sup> वहो।'

### १-है तीर्थंकरोंक मत

(१) पूर्ण काद्रयक्ता मत (अक्त्यवाद)—"एन बार मै भन्ते। वहाँ पूर्ण वाद्रयप थे, वहाँ ग्राम । जानर पूर्ण नाद्रयक्ते साम मंत्रे भमोदन दिया एक और बैठनर वह पूछा—है नाद्रयत् । यह फिल फित शिप-म्यान है । ऐसा पूछनेपर मन्ते । पूर्ण काद्रयपने मृत्रस नहा—"महाराज । नरते नराते, छेदन नरते, छेदन नरते, प्रकृति पनवाते, स्रोम नरते, परित्र करते, छेदन नरते, प्रकृति पनवाते, स्रोम नरते, परित्र करते, प्रवास नराते, चर्च वलाते, प्राम मारते, वित्रा स्थित होते, पर्याप नराते, चर्च वलाते, प्राम मारते, वित्रा स्थित होते, प्रयापि नरते, परस्थानमान नरते, मूछ बोळते भी, पाग नरी किया जाता। छुटेमे तेन पनदारा जो इस पृथिमी के प्राणियोग (नरिह) एक मौतना खिल्यान, एक मौतन पुत्र नता है, तो इसके कारण उसको पाप नही, वापना आग्रम नही होगा। यदि पात नरते नरते, नरते, नरते, चराना नही होगा। यदि पात नरते नरते, नरते, नरते, चराने आग्रम नही होगा। यदि पात नरते नरते, नरते, नराने आग्रम नही होगा। यदि नरते, नरते, नरते, नात्र होगा। वत्त है, तो भी स्रते नरता उसने नार स्ति, पापना आग्रम नही होगा। यत्त है, तो स्व

दिलाते, यह करते, यह कराते यदि गगाने उत्तर वीर भी जाये, ती इसके बारण उसनी पुण्य नहीं, पुण्यना आगम नहीं होगा। दान दस सबयमं, सत्त्व बोलनेते न पुष्य हूँ, न पुण्यना आगम है। 'इस प्रकार भन्ते। पूर्व के ने मेरे सादृष्टिय (=अत्यक्ष) आगण्य फल पूलने पर आग्रिया वर्णन विचा। असे नि भन्ते। पूछे जाम, जवाब दे बटहल, पूछे नटहल, जवाब दे आग्र, ऐमेही भन्ते। पूर्ण वारयपने मेरे सादृष्टिक प्रामण्यन्तरु पुछनेपर अविचा (=अविच-वाद) उत्तर दिया।"

'भैसे मुझ जैसा (कोई राजा) अपने राज्यमें वसनेवाले किसी श्रमण या ब्राह्मणको देतेमें निवास दे ? भन्ते सो भैने पूरणकरसमके वहें हुयेवा न तो अभिनन्दन किया और न निर्दाको । न बळाई, न निन्दाकरके सिन हो, कोई खिन्न बान भी न वहनर, उस (उसनी वहीं हुई) बातनी न स्वीवार कर, और न उसका स्याल कर, आसमसे उठकर चल दिया ।

#### (२) भक्त्रिल गोसालका मत (देवबाव)---

''अन्ते । एक दिन में जहाँ भवक िन गी साल था वहीं गया, जाकर मक्लिल गोमालके साब कुरान समाचार । एक ओर बैठकर मक्लिल गोसालमें मैंने यह कहा, हि गोमाल ! जिस तरह ये जो दूसरे शिल्प है, जैसे ।। और भी जो दूसरे ० जॉकांके सामने फल देनेबाले हैं, बे उनमें अपने सख्य पृष्य कमाते हैं। हे गोसाल ! उसी तरह क्या थमणभावने पालन करत ० 7'

- 'ऐसा वृहनेपर अन्ते । भक्खलि गोसालने यह उत्तर दिया—'महाराज ! सत्वोके क्लेशका हेत नहीं है = प्रत्यय मही है। विना हेतुके और बिना प्रत्ययके ही मत्य क्लेश पाते है। सत्वोकी गढिका कोई हेतू नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है। विना हेतुने और विना प्रत्ययके सत्व शुद्ध होते है। अपने कुछ नहीं वर सकते हैं, पराये भी पुछ नहीं कर सकते हैं, (कोई) पुरप भी कुछ नहीं कर सकता है, वल नहीं है, बीर्य नहीं है, पुरुषका बोर्ड पराकम नहीं है। सभी सत्व, सभी प्राणी, सभी भत, और सभी जीव अपने वशमें नहीं है, निवंल, निवींयें, भाष्य और सयोगके फेरने छैं जातियो ... (मे उत्पन्न हो) सुल और दुख भोगते हैं। वे प्रमुख योनियां चौदह लाख खियासठ सी है। पाच सी पांच कमें, तीन अर्थ वर्म (=वेबल मनम शरीरसे नहीं), बासठ प्रतिपदाय (=मार्ग), बासठ अन्तरकत्प, छै अभिजातियाँ, आठ पुरुष भूमियाँ, उत्तीस सौ आजीवक, उनचास सौ परिव्राजक. उनवास सो नाग आदास, बीस सी इन्द्रियाँ, तीस सी नरक, छत्तीस रजोवानु, सात सज्जी (=होरावा ठे) गर्भ, सात अमती गर्भ, सात निर्यन्थ गर्भ, सात देव, सान मनुष्य, सात पिशाव, सात स्वर, सात मौ सात गाँठ, सात भी सात प्रपात, सात सी सान स्वप्न, और अस्ती लाख छोटे-बळे क्ल्प है, जिन्हें मर्प और पण्डित जानकर और अनुगमनकर दुखोका अन्त वर सबते हैं। वहाँ यह नही है-दम गोल या बन या तप, बहुज्यंसे में अपरिपक्व कर्मको परिपक्व वर्षेया । परिपक्व वर्मको भोगकर अन्त वर्षेया । मध द स द्रोण (=नाप) में तुले हुये है, ससारम घटना-घडना उत्वर्ष-अपकर्ष नहीं होता। जैसे कि मृतकी मोली पेकनेपर उछलती हुई शिरती है, वैसे ही मूर्य और पश्चित बौळकर-आवागमनम पळकर, द लका अन्त वरेंगे।
- " 'भन्ते ! प्रत्यक्ष ध्यामध्यक्तने पूछे जानेगर, मक्किंत गोवानने इस तरह मकास्क्री पृद्धिना उत्पाद बताया। भन्ते ! जोते आमक्षं पूरुजेगर वटहुल नहें और वटहुल्क पूठनेगर आम नहें। भन्ते ! इसी तरह प्रत्यक्ष ध्यामध्य पत्रकं पूछे जानेगर ०। भन्ते ! तत्र वेरे पत्रमें यह हुआ, 'भेंसे मृत वैद्या ०। गन्ते ! डो मेंद्रे मक्किंति गोवाजने ०। ० उदलय चल दिया।
- (३) अनित केशक स्वरूप मत (जडवार, उस्टेटबार) "भनो । एन दिन से जहाँ अति त से ग्रान स्वरूप बावहाँ । एन ओर बैटनर ० सह नहा— 'हे अजिन ! जिस तरह ०। ह अजिन । उनी नरह नग्र अनुसम्बद्धि गोलन गरन ० ?'

निगण्ठ नाय-पुत्तना मन

"ऐसा वहनेपर भन्ते ! अजित वेशवस्वलने यह उत्तर दिया—'महराज! न दान है , न यज्ञ है न होन है, न पुष्प या पापना अच्छा बुरा एल होता है, न यह लोन है न पर लोन है, न माता है, न पिता है, न अयोनिज (=औपपातिन, येव) सत्व है, और न इस लोनमें वैसे जानी और समये ध्रमण या ब्राह्मण है जो इस स्रोव और परलोजको स्वय जानकर और माक्षानुकर (कृष्ठ) बहेगे। मनुष्य चार महाभूतोसे मिछनर बना है। मनुष्य जब भरता है तब पृथ्वी, महापृथ्वीमे जीत हो जाती है, जल ०, तेज ०, बायु ० और डिव्हियाँ आनाशमें छोन हो जाती है। मनय्य लोग मरे हुपेंको पाटपर रखकर के जाते हैं, उसकी निल्दा प्रशमा करने हैं। हुट्टियाँ क्यूनरकी नरह उजली हो (बिखर) जाती है, और सत्र कुछ भस्म हो जाता है। मूर्य लोग जो दान देने हैं, उसका कोई फल नहीं होता। आस्तिकवाद (=आस्मा है) झुठा है। मूर्व और पाँउडन सभी घरीरके नष्ट होते हो उच्छेदनो प्राप्त हो जाते हैं। मरनेके बाद कोई नहीं रहता। भन्ते ! प्रत्यक्ष थामण्यकलके पूछे ० अजित कशकस्त्रकने उच्छेदवादका विस्तार किया। भन्ते <sup>1</sup> जैसे आमके पूछने । भन्ते <sup>।</sup> इमी तरह प्रत्यक्ष शामण्यकलके । उच्छदवादका विस्तार किया। भन्ते ! तय मेरे मनमें यह हुआ- नैसे मुझ जैसा । भन्ते । सो मैने अजित नेशकम्बलने । उटकर चल दिया।

(४) प्रमुख कारवायनका मत (अञ्चलताबाद)-- 'मन्ते <sup>१</sup> एक दिन में जहाँ प्रमुख का त्या य न **।** श्रमणभावकै पालन करने०<sup>२</sup>

"ऐसा नहनेपर भन्ते । प्रत्रुध कात्यायनने यह उत्तर दिया—'महाराज । यह सात नाय (==ममूह) अञ्चत=अञ्चतविध=अ-निर्मित=निर्माण-गहित, अवध्य=क्टस्य, स्त्य्भवत (अचल) है। यह चल नही होते, विकारका प्राप्त नही होते, न एक दूसरेको हानि पहुँचाते हैं, न एक दूसरेक मुख, दुख, या मूल-दू खंके लिये पर्याप्त है। वीनस मात? पृथिवी-काय, आप-काय, तेज-काय, वाय-काय, मूल, दुल, और जीवन यह सात । यह सात काम अहत ० मुल-दुलक योग्य नहीं है। यहाँ न हन्ता (≈मारनेवाला) है, न धातिवता (=हनन करानेवाला). न सुननेवाला न सुनानेवाला, न जाननेवाला न जतलानेवाला। जो तीक्षण शस्त्रमे शीम भी काटे (तीभी) कोई विसीवी प्राणसे नहीं मारता। साना वायोस अलग, विवर (=नानी जगह)म शस्त (=हथियार) गिरना है।

"इस प्रकार भन्ते । ० प्रत्यक्ष धामण्यफलके पूछे ० प्रत्य कात्यायनने दूसरी ही इधर उधर-की बात बनाई । भन्ते ! जैसे आमने पूछने ०। भन्ते ! इसी तरह ० बाने बनाई । भन्ते ! तब मरे मनम यह हशा— 'वैस मूझ जैसा ०। भनो <sup>।</sup> को मैने ०। ॥ उठवर चल दिया।

(५) निगय्द नायपुतका सत—(चानुर्याम संबर)— 'मन्ते । एक दिन में जहां नि गण्ट ना थ पुत्त ा—श्रामण्यने पालन करने०<sup>१</sup>

"ऐमा बहुनैपर भन्ते। नि य ण्ठ ना थ पू त्तने यह उत्तर दिया—'महाराज । निगण्ठ चार (प्रनार-के) मजरोम सबन (=आच्छादिन, मयत) रहना है। यहाराज । नियण्ड चार सवरोम वंसे सबन रहता है ? महाराज । (१) निमण्ठ (≕निर्मय) जलके व्यवहारका वारण करता है (जिसम जलके ुवीव न मारे आदे)। (२) अभी पापीना बारण करता है, (३) सभी पापीके बारण करतेने मुप्ताप (≔पापरहित) होता है, (४) सभी पापीके बारण करतेमें छवा रहता है। महाराज! निगच्छ इस प्रकार नार मनरागे सबृत रहता है। महाराज । क्योंकि निगण्ड इन चार प्रकारके सवरोंने सबृत रहता है,

न्दारागर नवरान नव्या गरासा (व्यक्तिक्द्रक), बनातमा (व्यवस्था) और स्वितासा स्वरामे बहुन रहता है, इसीलिये वह निर्मत्य, भगरासा (व्यक्तिक्द्रक), बनातमा (व्यवसमी) और स्वितासा स्वरुपता है।" "मन्ते । प्रत्यक्ष ध्रमत्य प्रत्यके पूछेल निषयद नायपुत्तने नार सबरोजा वर्षेण किया। भन्ते । असे आसम पुट्रते । भन्ते । इसी तरहल बार सबरोजा वर्षेण किया। भन्ते । तब मेरे मनमे यह हुआ 'थंस मुन जैसाल। भन्ते । सो मैंने । । उठकर बाज दिया।

#### (६) सजय वेलद्विपुत्तका मत(अनिदिचततावाद)

"भन्ते । एक दिन में जहाँ सञ्जय वेल द्विपुत्तः।—शामण्यके पालन करने०?

"ऐसा कहनेपर भन्ते ! सञ्जय बेलिंदुपुतने यह उत्तर दिया—"महाराज ! यदि आप पूछे, 'क्या परलोक है ? और यदि में समर्थ कि परलोक है, तो आपको बतलाऊँ कि परलोक है। में ऐसा भी नहीं कहता, में बूस री तरहरें की निष्का में वहता, में यह भी नहीं कहता कि 'वह नहीं हैं मैं यह भी नहीं कहता कि 'वह नहीं हैं मैं यह भी नहीं कहता कि 'यह नहीं नहीं हैं।' परलोक नहीं हैं ०। परलोक है भी और नहीं भी ०, परलोक न है और न नहीं है ०। अयोनिज (= औपपातिक) प्राणी हैं०, अयोनिज प्राणी नहीं हैं, हैं भी और नहीं भी, न हैं और न नहीं हैं ०। अय्ये बुरे वासके पण हैं, नहीं हैं, हैं भी और नहीं भी, न हैं और न नहीं हैं ०। अय्ये बुरे वासके पण हैं, नहीं हैं, हैं भी और नहीं भी, न हैं और न नहीं हैं ला नहीं हैं ला अपये के स्वार्थ के स्वर्ध के स्वर

"भन्ते । प्रत्यक्ष व्यामण्य फलके पूछे ० सजय वेलड्डियुत्तने कोई निश्चित वात नहीं कहीं। भन्ते । जैसे आमके पूछने ०। भन्ते । इसी तरह ० कोई निश्चित वात नहीं कहीं। मन्ते । तब मेरे मनमे यह हुआ, 'कैसे मुझ जैसा ०। मन्ते । सो मेने ०।० उठकर चल विया।

# २-भिद्ध होनेका प्रत्यद फल

१ ---शीख

"मन्ते ' सो में भगवान्ते पूछता हूँ, 'जिस तरह ये दूसरे बिरंप हैं, जैसे, हस्त्यारोह, अदवा रोह∘। और भी जो दूसरे ≋ जौंदोके सामने फल देनेवाले हैं, वे उनसे अपने मुख ० फरके पुष्प कसाते हैं। उसी तरह क्या श्रमणभावके पालन करने ० ?"

"हूं महाराज! तो से आपसे ही पूछता हूं, जैसा आप समझे वैसा ही उत्तर दें। महाराज! तो आप जया समझते हैं? आपका एक नीकर हो जो आपके सारे कामोको करता हो, आपने कहते हैं। सह उत्तर हो। उत्तर हो का अपके सारे कामोको करता हो, आपने कहते हो तह आपके सारे कामोको करता हो। अपने कहते हो, आपके सोने वा बढ़े तह हो, आपके आसा सुननेके किये सदा तैयार रहना हो, प्रिय आचरण करने वाल्य, प्रिय बोलने वाल्य, विश्त रामा का सामे के स्वारत वाल्य, प्रश्न बोलने काल, वाल्य स्वारत आप सामे के स्वारत वाल्य, प्रश्न बोलने वाल्य, विश्त सामा का स्वारत वाल्य हो। उत्तर (नीकर) में मनसे यह हो—'पृष्यची गति और पृण्यवा फल बळा अद्मुत और आस्वर्यमय है। यह मापराज अजात वा नु वैदेहिषुक यो मनुत्य ही हैं बीर में भी मतुत्य हो हूं। यह मापराज वाल का नु वैदेहिषुक यो मनुत्य ही हैं बीर में भी मतुत्य हो हूं। यह मापराज प्रशास के सारे का निकास का निकास के सारे का निकास करता हैं, जनके कहती पहले ही उनके सारे का निकास के सारे का निकास करता हैं, जिस का निकास के सारे का निकास के सार का निकास के सारे का निकास के सार का निकास के सार का निकास का निकास के सार का निकास के सार के सार का निकास के सार के सार का निकास का निकास के सार के सार का निकास के सार का निकास के सार का निकास का निकास के सार का निकास के सार का निकास के सार का निकास के सार का निकास के सार का निकास का निकास का निकास का निकास का निकास का निकास का निया का निकास का निकास का निकास का निकास का निकास का निकास का निकास

"बहु उसके बाद जिर और दाढी मुळा, कापाय बस्य धारणकर, घरते वेघर वन, प्रप्नतित हो जावे। यह इस प्रमार प्रप्नतित हो गरीरसे नयम, वचनते सयम और मनते सयम चरने विहार करे, तथा खाना क्पळा मात्रमे सतुष्ट और प्रस्त रहे। तब जगसी दूतरे छोग आकर वहे—'महाराज! या आप जातते हैं िन जो आपका नोकर्० था, यह शिर जोर दाढी मुंळा, नापाय यस्त्र घारणकर घरन वेघर बन प्रप्नतित हो गया है। यह इस प्रकार प्रयन्ति हो गरीरसे ० प्रसन्न महना है।' तब पया आपऐसा महने—'मिरा वह पुष्प लोट आये और पिर भी मेरा नीकर ० होये।"

"भन्ते । हम ऐमा नहीं बहु साने । बिला हम ही उसना अभिवादन वरेंगे, उसनी गेवा वरेंगे, उसनी आसन देंगे और जो चीवर, पिण्डपात, वायन-आमन और दवा-मध्य देनेंगे लिये निमन्त्रण देंगे। उसनी आसन देंगे और जो चीवर, पिण्डपात, वायन-आमन और दवा-मध्य देनेंगे लिये निमन्त्रण देंगे। "क्षो महाराज<sup>ा</sup> क्या समजते हैं, श्रमणभाग (≔माधु होना) के पाठन करनेशा (यह) ५७ यरी ऑखोरे नामने मिळ रहा है या नहीं ? <sup>=</sup>

"भन्ते । हो ऐसा होनेपर तो श्रमणभावरे पारन वरने का पत्र यही औखारे सामने मित्र रहा है।"

"सहाराज । यह तो धमणभावने पालन न स्तेना पहला ही पर्क भेने वक्ताया जो कि यह औरोके सामने मिल जाता है।"

"भन्ते । इसी तरह क्या और दूसरा भी अमणभावना o औगोने गामने मिन्न जानेनाला पत्र दिला सकते हैं ?"

"(दिला) सकता हूँ महाराज । तो महाराज ! आप ही में पूँछता हूँ, जैना आप नमझे थैना उत्तर दें। तो गया समस्ते हैं सहाराज ! आपना कोई आदमी हुएक, मूल्यति, काम-बाज उन्नेवाता और धन-धान्य बटोरनेवाला हो। उनके मनमें ऐसा हो— 'पुल्यते गति और पुल्यता पत्र बटा आक्यते-कारज और अनुसुत है। यह समयराज ०—मनुष्य हूँ। यह नगयराज व भींच भोगींन ० जैने कोई देव और में हुएक ०। सो में भी पूष्य वन्हें। किर और बाबी ० प्रजावन हो जाऊँ।

'सी दूसरे समय अन्य या अधिक (अपनी) भोगनी सामप्रियाको छोळ अन्य या अधिक परि-बार और जानिके दर्ग्यान्ते सोळ, चिर और बाढ़ी मुँळा ० प्रतिमत हो जाने । बहु इस प्रकार प्रतीनत हा सारोरास स्वस्म । ०। और आपके दूसरे पुरूप आकर आपको यह कह—'महाराज । वया आप जानने हैं। जो आपना पुरूप कृषक ० यह जिर दाही ०। वह इस प्रकार प्रवित्त हो। सरीरने ०। तो आप वया कहरो—'बहु सेरा आयो आवे और पिर भी हृपक ० होवे?'

'नहीं भन्ती विक्ति हम ही उसका । तव महाराज । क्या समझने हैं, श्रमण भावने पालन करने • फिल रहा हैं या नहीं <sup>9</sup> '

"भन्ते <sup>।</sup> हाँ, ऐसा होनेपर तो ०।

"महाराज । यह दूसरा श्रमणभाव ।।"

"भन्ते ! इसी तरह क्या दूसरा भी ० ?"

"(दिखा) सकता हूँ महाराज । तो महाराज । सुनें, अच्छी नरह ध्यान द, मै कहता हूँ।"

"हो भन्ते। वह ० अजातगत्रुने भगवान्को उत्तर दिया।

"हा अन्त ।" वह ० जनावानुन नगनावान शरा रिया ।

अपनान्ने नहा—"महाराज । जर मनारम तथापत अहँन मम्मर मम्बुद्ध, विधा-जानगम्म 
पुनन, मुनत (—अच्छी गरिनाठ), लोकविद्, अवृत्य (—अलीविच), पुरपोगो दमन मन्ते (—मम्मामं
पर लाने) के लियं अनुपन वाजुक सवार, देव वनुष्योके धान्ना, (और) बुद्ध (—आनी) उत्पन्न होने है,
वह देवनाआं के साथ, मारने साथ, अहाकि साथ, प्रमा, आहाण, प्रवाभों ने माथ नथा देवनाओं और
मनुष्योने साथ, इस लीननो स्वय जाने, सालान् विष्यं (पर्म) नो उपदेश नरते हैं। वह आरि-मन्यान,
मध्यकत्याण, अन्यवत्याण पर्मका उपदेश वरते हैं। गार्चक, स्थर, विलङ्गल पूर्व (और) गुद्ध अत्यवर्षने
वह उस धर्मकी मुनवर तथाणनके प्रति यद्धालु हो जाता है। यह अद्धालु होकर ऐमा विचारता है—
मृहस्थका जीवन वामा और रामये मुक्त वि और प्रपन्न विक्त लक्ष्यक्ष्य स्थान है। पन्में
पहनेवाला पूरे तीरसे, एकटम परिसुद्ध और स्थादे सक्ष्ये विलंज (इस) व्याववर्षना पालन नहीं वर्म
सक्ता। इसिल्ये क्यो न में वित्र और दादी अपनित्र हो जाते। है।
भोगती सामधियो ल जानिन वन्यननो तीळ ० प्रतनित हो जाता है।

# (१) शील

### ?--धारम्भिक शील

"बह प्रवित्त हो प्रांतिमोक्षके नियमोक्ष ठीक ठीक पाटन करने हुए विहार करता हूं, आचार-गोचरके सिह्त हो, छोटेंमे भी पापसे डरनेवाला काय और वचन कमेंमे सयुक्त, सूछ जीरिका करने सीलसम्पन, इन्द्रिय-सवमो, भोजनको यात्रा जाननेवाला, स्मृतिमान्, सावधान और सतुष्ट रहता है।

"महाराज! भिक्षु वैसे भीलसम्मद्य होता है? (१) महाराज! भिक्षु हिंसावो छोळ हिसासे बिरत होता है, दण्डको छोळ, शस्त्रको छोळ, लज्जा (पाप कम्मों)मे मुक्त, दयासम्पन्न, सभी प्राणियोचे हिसकी कामनासे युक्त ही बिहार करता है। यह भी शील है। (२) चोरीको छोळ चोरीसे विरत रहता है, किसीकी वृद्ध दो गई वस्तुहीको ग्रहण करता है, किमीको कुछ दी गई वस्तुहीको अभि-लापा भरता है। इस प्रकार वह पविचातमा होकर विहार करता है। यह भी भील है। (३) अप्रहास्यं को छोळ ब्रह्मचारी रहता है, मैथुन वर्ममे विरत और दूर रहना है। यह भी घोल है। (४) मिथ्यामापण-को छोळ, मिध्याभाषणसे विरत रहता है, सत्यवादी, सत्यसन्य, न्यिर, विश्वसनीय और यथार्थवनना होता है। यह भी भील है। (५) चुगली खाना छोळ, चुगली सानेस विस्त रहता है, लोगोमें लळाई लगानेके लिये यहाँसे सुनकर वहाँ नहीं वहता है और वहाँसे सुनकर यहाँ नहीं कहना। वह फटे हुए लोगोका मिलानेबाला, मिले हुए लोगोमें और भी अधिक मेल करानेबाला, मेल चाहनेबाला, मेल (के काम)म लगा हुआ, (और) मेलमें प्रसन होनेवाला, मेल करनेकी बातका बोलनवाला होता है। यह भी बील है। (६) कठोर बचनको छोळ कठोर बचनसे विरत रहता है। जो बात निर्दोष, कर्णश्रिय, प्रेमयक्त, मनम लगनेवाली, सम्य, तथा लोगोको प्रिय है, उसी प्रकारको बातोका कहनेवाला होता है। यह भी शील है। (७) व्यर्षेके बकवादको छोळ व्यर्थेकै वकवादसे विरत रहता है। समयोगित बात वोलनेवाला, ठीक बात बालनेवाला, सार्यंक बात बोलनेवाला, धर्मकी बात बोलनेवाला, विनयकी बात बोलनेवाला, जंबने-वाली बात बोलनेबाला होता है। समय और अवस्थाके अनुकूल विभागकर सार्थक बात वोलनेवाला होता है। यह भी शील है। (८) बीजो और जीवाके नाश करनेको छोळ बीजो और जीवोके नाश करनेसे विरत रहता है । (९) दिनमें एक बार ही भोजन करनेवाला होना है, विकाल (=मध्याद्भके वाद) भोजनमें बिरत रहता है। (१०) नृत्य, गीत, वाजा, और बुरे प्रदर्शनसे विरत रहता है। (११) ऊँची और सजी-धजी शब्यासे विरत रहता है। (१२) सीने चांदीके छुनेसे विरत रहता है। (१३) कच्चा अम । (१४) कच्चा मास । (१५) स्त्री और कुमारीके स्त्रीकार करने । (१६) दासी और दामके । (१७) भेळ बकरी । (१८) मुर्गी, सूभर । (१९) हाथी, गाय, घोळा, घोळी । (२०) खेत. माल असवाबने स्वीकारः । (२१) दतके नाम नरने । (२२) तय वित्रय । (२३) नाप-सराज, बटखरोमें टगवनीजी करने ०। (२४) धूस छेने, ठगने, और मकली सोना चांदी बनाने ०। (२५) हाय पैर काटने, भारने, बांधने, लूटने और डांना डालनेसे निरत होता है । यह भी शील है।

#### २---मध्यम शील

"महारात्र ' अथवा अनाळी मेरी प्रशासा इन भवार वरते हैं—जिम प्रवार विनने यमध और बाह्य (गृहस्थीके हारा) अद्यापुर्वक दिवं गये भोजनाते शावर दसे प्रवारके सभी बीजो और सभी प्राणियोद नादामें क्रमें रहते हैं, जैमें—मूर्ण्योव (—जिनना उपाता मुम्से हाना हैं), रतन्यवीज (जिनना प्रसोह गोठमें होता हैं, जैमें—र्द्स), ज्ल्बीज और पौचवी अध्यक्षीत्र (उसता पोधा), उस प्रजार अमध गीनम बीजो और प्राणियाता नाम नहीं वरता।

"महाराज । अथवा०--विस प्रकार क्लिने थमण और बाहाण०इस प्रकारने जोळने और

बटोरनेमें रुपे रहते हैं, जैसे—अप, पान, बस्ब, बाहून, घट्या, गच तथा और भी बैमी ही दूमरी चीजीस इसट्टा बरना, उस प्रवार श्रमण गीनम जोळने और बटोरनेमें नहीं छवा रहना ।

"महाराज <sup>1</sup> अपबा०—जिस प्रनार निनने श्वमण और ब्राह्मण ० इन प्रनारने अनुनित्त दर्शनम लगे रहते हैं, जैने—नृत्य, गीत, बाजा, नाटन, लीला, नाली, नाल देना, पळापर तबजा बजाना, गीन-मण्डली, लोहेंगे गोलीका घेल, बीमका घेल, घोषन\*, हस्ति-युद्ध, अददयुद्ध, मिरप्युद्ध, दृपभयुद्ध, वनरोवा युद्ध, भेळोवा युद्ध, सृगीवा लळाना, बतकवा लळाना, लाटीका घोल, मृटि-युद्ध, गूकी, मारपीटका रोल, नेना, लळाईकी चाले इत्यादि उस प्रवार थमण गोनम अनुवित दर्शनमे मही लगता।

"महाराज ! अथवा०--जिम प्रवार वितमे ध्यमण और ब्राह्मण जूआ आदि गरोने मधेम क्ष्मो रहने हैं, जैसे--श्रेकटपद, दशवद, आवाग, परिहारपथ, सिप्तर, गर्किव, परिव, मध्यर-हम्ब, अक्ष, पर्गाचर, ववफ, भोरत्समिक, चिकिमुकिव, पत्तात्र्व, रचवी दीठ, तीर चलकेरी बाजी, युप्तीअट, और नवक, उस प्रवार थ्यमण गीतम जूआ आदि खेलोरे नमेंचे नहीं प्रद्रता।

"महाराज । अथवा०—जिम प्रकार विसने ध्यमच और ब्राह्मणं व सतर्ता ठेंबी ओर टाट-बाटवी सप्यापर सोने हैं, बैसे—सीचें-आसन, परुग, सळे बळे रोयेवाटा आसन, विप्तन आमन, उत्रता पत्रक, फुलदार बिछावन, ज्वाई, गृष्टा, सिह-व्याख आदिरे वित्रवाला आसन, आरुरदार आमन, वाम विचा हुआ आमन, वस्वी दरी, हायोवा साज, पोळेका माज, रचवा साज, वदिवपूनवे राज्या वना आमन, वेंदबादार आमन, दोनो और तीमचा रचा हुआ (बासन) इत्यादि, उस प्रवार ध्रमण गीनन इंदी। और ठाट-बाटवी सम्यापर मही सोना।

"महाराज ' अथवा०—जिस प्रकार विक्ते व्याप और बाह्यण ० इस प्रवार अपनेशे सन्ने-धनते में छत्त रहे हैं, और —उबटन कावाना, हारिक्यो सक्वाना, हुसर्वे हाय नहाना, सरीर दरवाना, ऐता, अजन, माला, केय, मुस-पूर्णं(—पाउडर), मुख-केपन, हायरे आभूपव, निरारा आभूपण एडी, तलवार, छाता, मुन्दर ज्ञात, होपी, मणि, चेबर, कम्बेन्क्य साल्यवान्य साफ उजले वरण्ड क्यादि, उस प्रवार स्थार गतिस अपनेशे मजने-धननेमें नहीं लगा रहता।

"महाराज ' अपवा०-- जिस प्रवार वितावे अमण और बाह्यण० इस प्रवारको व्यर्परी (= तिरक्षीत) वयामे तमे रहते हैं, जैले--- पाजकवा, चौर, महासमी, नेता, भय, मुढ, अग्न, पान, बस्न, वाद्या, साता, गस्म, जाति, रस, बाम, निगम, नगर, जनपद, क्शी, बर, वीरन्ता (=धिशावा), पत्तपट, और भृत-प्रेतवी वयाये, समारकी विविध पटतीं, सामृहित घटनारी, तथा कमी तरक्षी प्रमा-उधरती जन्मसित्ती, उस प्रवार श्रमण गीतम तिरक्षीन कथाओमें नहीं नगता।

"महाराज 'अयबा०--- जिस प्रवार निगने ध्रमण और बाह्मण ० इस प्रवारकी ल्ळाई-सगळारी बातोंमें हमें रहते हैं, जैसे--तुज इस सत (=धर्म जिस्म)को नही जातते, में जातना हैं, तुम क्या जातोंगे ? तुमने इसे ठोक नही समझा है, मैं इसे ठोक नहीं समझा है, में इसे ठोक नहीं समझा है, में इसे ठोक नहीं समझा है, में इसे ट्रिक्ट सहते हो, जो पहले कहना बाहिए था, उसे तुमने पीछे नह दिया, और जो पीछे कहना चाहिए था, उसे पहले कह दिया, बात नट गई, तुमपर दोपारोक्षण हो गया, तुम पक्ळ क्ये गये, इस जापितमें छटनेती कोशिए करो, यदि मकी, तो उत्तर दो इत्यादि, उस प्रवार ध्रमण गीनम तळाई-सगळीनी वातमें नहीं रहता।

"महाराज ! अथवाo--जिस प्रकार विनने थमण और श्राह्मण्० राजामा, महामन्त्रीका,

<sup>\*</sup> उस समयके खेल।

<sup>🕂</sup> उस समयके जुये।

क्षत्रियका, बाराणोवा, गुरुत्योवा, नुमारोवा (इधर उधर) द्वावा वाम—वहाँ जाओ, वहाँ आओ, यह लाओ, यह वहाँ के जाओ डत्यादि, वरते फिरते हैं, उस प्रकार अमण गीतम दूतवा वाम नहीं वरता ।

"महाराज । अववा ० -- जिस प्रवार वितने श्रमण और बाह्रण० पायडी और वचक, वातूगी, जोतियक पेवावाले, बादू-मन्तर दियानेवाले और लाभसे लामकी खोच वरते हैं, वैसा श्रमण गौतम नहीं हैं।

### ३---महाशील

जिस प्रभार वितने ध्यमा और प्राह्मण ध्रहापूर्वण दिवे गये भोजनकी खाक्य इस प्रवारकी होन (=तीच) विद्वासे जीवन विताते हैं, जैसे—अगविद्या, उत्पादन, स्वम्नन, रुखणन, मूर्गिक-विद्य-विद्या, अनित्वलन, वर्वी-स्रोम, सुम्प्रीम, क्णर्सम, तणहुर होग, पृत दीम, तील-स्रोम, सुक्त में पी लेक्ट हुस्त्ये, होम, रायर-होन, बारतुचिद्या, संवर्षिद्या, शिवन, भूदन, भूदिन, वर्षन, विद्युक्त काळ पूर्वण्यो विद्या, मूर्पिक विद्या, प्रविल, राष्परियाण (=मन आप, विद्या कळाईन वाण चरिष्यर न गिरो), और मुगब्दन, उस प्रवार असम बीतम इस प्रवारकी होन विद्याभ निम्बत जीवन नही विद्याता।

"महाराज । अयवा०--- जिस प्रकार किशने ध्वण बीर बाह्मण० इस प्रकारणी हीन विद्यान्ते निम्दित जीवन विताते हैं, जेसे--- मणि-स्थ्या, सहरा०, दण्ड०, सीव०, वाण०, मृत्य०, सायू४०, स्थी०, पुष्ट००, हुमारी०, दास०, सास०, हस्ति०, अदव०, भैंस०, नृष्प०, नाय०, अत०, भेष०, मृत्यां०, बासक०, पोह०, कणिला०, जन्मप० और मृत-स्थाण, उस प्रकार ध्यमण गीतम इस प्रकारकी हीत विद्यान निनित्त जीवन नहीं विद्याता।

"महाराज । अथवा०—इस प्रकार० निष्यित जीवन वितात है, जैसे—राजा बाहर मिकल जायेगा, नहीं निकल जायेगा, यहाँका राजा बाहर जायथा, बाहरका राजा यहाँ आयेगा, यहाँका राजा की होंगा और बाहरक राजाकी जीत होंगी और बाहरके राजाकी जीत, इसकी जीत होंगी और उसकी हार, उस प्रकार अथव गीतम इस प्रकारको हीन विचास निम्यित जीवन नहीं विताता।

"महाराज ! अपना०—मिन्दित जीवन विभाते हैं, जैने—अच्छी वृष्टि होगी, बुरी वृष्टि होगी, सस्ती होगी, महेंगी पढेंगी, कुचल होगा, गय होगा, रोग होगा, आगोज होगा, हस्तरेमा विचा, ग्रामा, वर्षिता पाठ स्त्यादि, उस प्रकार धवण पोनाय नहीं ।

''महाराज । अथवा ०—निन्दित जीवन विनाने हैं, वैवे—चगाई, विवाह, विवाह, विवाह किए उपिन नमन बताना, तताक देनेके लिए उपित नदान बगाना, उपार वा ऋणमें दिये गये छपाने क्रून कर तनेक लिए उपित नपाम बगाना, उपार वा ऋष देनेक लिए उपित नदाय बताना, सबना पनना, नप्ट करता, गर्नगटिन नमा, क्ष्मबल्गे जीभनी वीप देना, ० हुईगो बीध देना,० हुतरेने हायको उस्ट देना,० गन्नोप

दूसरेरे नाननो बहुरा बना देना, दर्गणपर देवता बु अनर प्रन्त पूछना, नुसारोने वारीगार और देवता हिनीने वारीरपर देवना बुलानर प्रम्त पूछना, सूर्य-पूजा, महाब्रह्म-पूजा, महाबेरे वर्ण पूरने प्रीता निप्ता-छना; चर्च प्रमार श्रमण गीनम्य नहीय।

"महाराज ! अववा० निन्दिन जीवन विनाने हैं, जैने—मिन्नन मानना, मिन्नन पुराना, मन्त्रना अभ्यास करता, मन्त्रवर्ध पुरपन्ने नयुक्तर और नयुक्तरने पुरप्त वनाता, उदकाल, यित्रमं, आनमन, स्नाम-मार्प, अनिन्होम, वदा वेरर वमन, विरोक्त, हिर्दावित्रमत हिर्दावित्रमत स्वाना, नानमं दात्रने कि लिए तेल हीयार यराना, ऑक्ट नियंत्र कि त्री हिर्दावित्रमत, अक्ट नैयार वरता, छुगै- मिट्टाकी पिनिस्सा करना, बैद्यार्थ, उस प्रवार अपन्त नेवार वरता, छुगै-

"महाराज । यह भील सो बहुत छोटे और मौण है, जियर कारण अनाटी मेरी प्रशास करते हैं।  $\pi$ 

"महाराज । वह भिश् इस प्रचार शीलनम्पन हो इस शील-गदाचे गारण वर्षीं मा नहीं देखना है। जैसे महाराज । वोई भूषिभिषिता (=sovercign) शिवव गता, नमी शामुमारो जीतवार काहींसे विस्ती शमुने अब नहीं बाला, उसी बारह महाराज । थिशु इस प्रकार शील्यान्यत हो सहीते ०। यह इस शीलके बातन वरनेसे अपने भीतर निर्दोष सुपदारे अनुभव बरना है। महाराज । भिसु इस तरह शीलकसम्पन होना है।

### ४---इन्द्रियोंका सगर (≈मयम)

"महाराज" पैसे भिक्ष अपने इन्द्रियोशो बगमे रग्सना है? महाराज । भिग्नु औराम स्परा देवकर न उसके आकारको बहुण बरता है और न आसरन होता है। जिस चढ़ा इन्द्रियशा सबस नहीं रखनेसे (सनमें) दौर्मनस्य बुराइयो और पाप चले आते है, उसकी रक्षा (=गरा)रे निर्मे यत्त करता है। बहु इन्द्रियकी रक्षा परना है, चत्रु इन्द्रियको भवृत बरना है। पानमे पाछ मुनवर ०। नावसे गन्ध सूचकर ०। जिल्लामे रक्षा बायादक वरकर ०। परिएमे स्पर्ध वरक ०। मनम भर्मोको जान करक ०। वह इस प्रवारके आ ये स व र स युक्त हो अपने भीनर परम मुगरनी प्राप्त करता है। महाराज हम क्षार प्रिक्ष अपनी इन्द्रियोको बगान रस्ता है।

## ५--स्मृति, सम्प्रजन्य

"महाराज! वैसे भिछ स्मृति और नेष्ठब्य (=मावयानी)म यूनन होता है? महाराज! भिछ् जाने और आतेमें मावपान क्हता है। देखने और भारतेमें ०। मीडिन भीर पामर्तन ०। मपाडी, पान और चीवरचे धारण वरनेमें ०। खाने, पीले, चन्नं और मीनेम ०। पामाना, पामाव गर्नम ०। चम्ने, खडा रहतें, बैटने, मोने, जागते, बोल्ने और चुप रहते०। महाराव! इस नरक भिधु स्मृति और मुक्कत्यसं युन्त होता है।

#### हं --- यन्तोय

"महाराज । वैसे भिक्षु मतुष्ट रहता है ? महाराज । भिक्षु इस प्रकार पारीर दवनेवर वीवरसे और पेटभर भिक्षासे सतुष्ट रहता है—वह जहाँ जहाँ जाना है जपना सर बुद्ध जबन जाना है। विस्त तरह महाराज । पक्षी जहाँ जहाँ उद्धना है, अपने पागा ने जिये ही उद्धना है, उसी प्रकार महाराज ! भिक्षु मतुष्ट रहता है, यारीर दवनेसर » —केरर जाना है। यहाया ज वह निस्तु इस प्रकार मनुष्ट रहता है।

''बहु इस प्रकार उनम शीको (≂आर्यनीलसका), उनम ट्रियमकर, उसम म्मृनि-मज्जन, और उत्तम मतोपसे युक्त हो (ऐंगे) एकानामें वाम करना है, जैसे कि जनकमें बृत्तके कींचे, पर्वन, कन्दरा, मिरिगृहा, समदान, जगलका रास्ता, सुके स्थान, पुत्रालका देर। पिण्टपानमें औटनेरे बाद मोजन करनेने उपरान्त, आगन भार, यूरीरनो सीधानर, चारो ओरसे स्मृतिमान् हो बाहरकी ओरस ध्यानको सीच भीतरनी ओर फेरनर बिहार नरता है। (ऐसे) ध्यान (-अम्यास)से वह (अपने) चित्तको सुद्ध करता है। हिसाने भावको छोळ, बहिसन नित्तवाला होनर बिहार नरता है। सभी जीवोके प्रति स्याना मान (रेक्कर) अपने चित्तको हिसाने भावसे चुद्ध नरता है। आरुस्पनी छोळ विना आलस्पन साळा होमर बिहार नरता है। गानायुक्त सता (="न्याल) से युक्त सावधान हो अपने चित्तको आलस्पन मानुस्पन स्तता है। अपने चित्तको आलस्पन मानुस नरता है। अपने चित्तको आलस्पन मानुस नरता है। अपने चित्तको आलस्पन मानुस नरता है। अपने मीतरकी मान्तिन मयुक्त चित्तवाला हो, चचलाओं और शनाओंसे अपने चित्तनो गुद्ध करता है। स्रेदेशने छोळ सरेहोंम रहित होनर विहार करता है। अले गानोमें स्वहासे चित्तनो गुद्ध करता है। स्रेदेशने छोळ सरेहोंम रहित

''जैसे महाराज ! (कोई) पुरुष ऋण लेवर अपना वाम चलावे। (जव) उसवा वाम पूरा हो जावे, वह (पुरुष) अपने (लिये हुए) पुराने ऋणको समूल चुवा दे। वनीको पोसनवे लिये उसवे पास दुंछ (धन) वच भी जावे। उसवे मनमे ऐसा होवे—मैन पहल ऋण लेवर अपना वाम चलागा। मेरा वाम पूरा हो गया। सो मेने पुराने ऋणवो समूल चुवा दिया। वनीको पोसनके लिये भी मरे पास

कुछ (धन) वच गया है। और इससे वह प्रसत 'और आनन्दित होवे।

"जैसे महाराज ! बोर्ड पुरुष रोगी- इखी और बहुत बीमार हो। उसे भान अच्छा नहीं छगे, और न धरीरम बल मालून दे। बहु (पुरुष) बुछ दिनाके बाद उस बीमारीम उठे, उसे भात भी अच्छा लगे और शरीरमें बल भी मालून दे। उसके (मनमें) ऐसा हो— मैं पहले रोगी। बा। सो मैं बीमारीमें बलेन भी मालूम होना है। और इससे वह प्रसन ०।

"जै से महाराज में भोई पुरुष जेलमें बन्द हो। यह नुख दिनोने बाद महुचल, बिना हानिके जेलस सूटे, और उसके धनका मोई नुकसान न हो। उसके मनमें ऐसा हो—पी यह ठे जेलमें ० था। मो मैं ०

जैलमे छूट गर्या । और इससे वह प्रसन्न ।

ं जै से महाराज <sup>1</sup>, कोई पुरुष बास हो, न-अपने-अधीन, पराधीन हो, अपनी इच्छाक्त अनुसार जहां कही नहीं जा सक्तेवाला हो। दूसरे समय वह दासतासे मुक्त हो जावे, स्वतन्त्र, अपराधीन, यथेच्छ-गामी हो, जहां चाहे जावे। उसके मनसे ऐसा होले—"मैं पहले दास या ब। सो में अब ० जहां चाहूँ वहां

जा सकता हूँ। इस प्रकार यह प्रसन्न और आविन्दित होवे।

"जै से महाराज । नाई पनी और सुगी मनुष्य निभी काल्तार (= मस्भूमि) में रुघ्ये मार्गम जा रहा हो, जहाँ भोजनवी मार्माध्यो नहीं मिलती हा और अही (चोर, डानू, बाय आदिवा) भव भी ही। सा बुख समयने बाद उस काल्तारको पार कर जावे, (और) सनुगर भयरहित और क्षेत्रसुक्त गांवने पास पहुँच जावे। उसक मनमें ऐसा होव—"मै पहुँच काल्तारक। मो मै अबक पहुँच गया' हम प्रभार वह प्रसन्न और आनिवत होवे।

"महाराज ! जे ही ऋण, रोग, जेल, दासना, और वालारवा रास्तेम जाना, वैगेरी भिशुरा अपनेम बर्तमान पौर नी व र जा (=वाम, व्यापाद, स्थानमृङ, ओडस्य, विविदत्सा ) वो दासना है। जैसे सरोराज, ऋणने मुस्त होना, नीरोग होना, वेरेसे छूटना, और स्वतंत्र हाग, वालार पार हाग है, वैसे ही महाराज! मिशुवा दन पौच नीवरणाता अपनेमें नष्ट हो गया देगना है।

## २--समाधि

रे---प्रयम ध्यान---उन नीवरणानो अपनेमें नष्ट देन, प्रमाद (शान द) उत्तम होता है। प्रमृदिन होनेम श्रीनि उत्तम होनी है, सीनिने उत्तम होनन प्ररोह गान्त होता है। परीवर्ष धाना बहोने उन मुग होता है। मुगर उत्तम होनेन चिन्त ममाहित (-प्राथ) होता है। वह बामा ( =मासाहित भागोनो दुखा) वा छाऊ, प्रमारो छाऊ म दिनते, म विचार, भीट विवेरने उत्तम श्रीत मुगवान श्रमन ध्यानुरो प्राप्त करने विहार करना है। वह इस समेरका विकेत उत्तर श्रीत-मुन्ते मीना है, भिगेता है, पूर्ण करना है, और चारो ओर ब्यान करना है। उसके समेरका रोडे भी भाग क्रिकेत उत्तर उस प्रीत-मुन्ते अस्यान नहीं रहता।

"जैसे महाराज । मार्ड या नार्डरा गार्थित (-अनोवामी, लक्षरा) लोवर सार्च स्वार-सूर्णारी शत पानीने बोका बोका मीचे। यह सात्वपूर्णी जिली तेल्ये अनुगर, बाहर और उस्से ब्याब्द हो (रिस्तु तेल) न भूरे। स्थी सरह महाराज 'इस मरीरको विसास उसाम औरस्पृत्य स्व

"महाराज । जो भिन्नु भोगोरो छोळ, पार्याको छोळ सीउनई, मीरवार, और प्रिश्तको उत्तप्त भीनिमुद्र बाठे प्रथम प्यातको प्राप्त हो विहार करना है। यह रूपी प्रारंगको विवेको उत्तप्त भीगिम् मे ०। उसके शरीरका कोई भाग ० नहीं रहना है।—महाराज । यह भी प्राप्त ध्यानकर-ए (० प्रमाप्त भावरा-फाठ) है, पहले जो प्रायक्त ध्यामच पत्त करे गये है, उनमें भी बढकर - प्रमान्तर है।

२—हिसोध च्यान—"और फिर महाराज । अध्य विचार और प्रियानने धाल है। दानेन भीतिरी प्रसाद, विचाने प्रवास भीतिरी प्रसाद, विचाने प्रवास भीतिरी प्रसाद, विचाने प्रवास भीति प्रवास भीति मुग्न विचान करते हैं। वह देनी वारीरको समाधिन उत्पन्न श्रीतिनुपात र । उससे वारीरका कोई आग ।

"जैसे महाराज । बोर्ड लकास्तव गम्भीर, और भीनरमें पानीरे सानेवारा हो। स उनारं पूर्व रिसामें जलके आनेवा भोर्ड रास्ता हो, न दक्षिण ०, न परिचम ०, न उनारं ०। समर समस्यरं वर्षाते। धारा भी उस (जनामध्ये) आवन न गिरी और उस जनामध्य (में भीनरम) धीनरं जनामार प्रकर उस जनामध्यो घीनल जनमें मरे, ०। और उस जनामध्य स्थेद भी भाग भीत्र जनमार्याद रहित न हो। इसी नरहने महाराज । इसी सरिचये समाध्यि उत्पाद ०। उसे सारेवार माई भाग ०। — यह भी महाराज प्रचार आनम्बयन्त पहले वह सबे ० में भी बहरूरं है।

३—त्तिम च्यान—"और फिर महाराज ! भिशु श्रीति और विरासन भी उनशानुम्म (= त्या-ममस्य) हो समृति और सम्प्रज्ञेसी सुम्ब हो विश्वार बरना है। और रारीरांग आया (= लाँचरो) के रत्र हुए सभी मुमोरा अनुमब बरना है, और उचेशां साथ मीनियान और मुगविशान्याने नीमा च्यात की प्राप्त होनर बिहार करता है नह उसी घरिरवी श्रीनियत्ति सुरसे भीवता । इसरे प्राप्त को स्वाप्त । इसरे प्राप्त को स्वाप्त स्वाप्त को स्वाप्त स्वाप्त

"उसे महाराज" जरतलसमुदाय पपममुदार, या पुरशीरगमुदायमें नाई कोई मीन प्रकार (= उत्पर) रक्तवकल, या व्येतक्षर जलमें उत्पत्त हुये जल्हीमें यहे जल्हीन रहेवांने, भीन जल्हीन भीतर पुर होतवांने, जल्हों कोटी तह गी जल्हीन भीतर पुर हात्तर कोई भी भाग गीत जल्हों आवाज नहीं रहता । इसी तरह कहाराज ! निश्च इस मारीको भीतिराजित मुरसे । इसह सारीका नहीं भी भाग । मदाराज ! यह भी मनश थायम एक ।

४-चतुर्व स्थान-"और किर महाराज! शिक्षु मुख्यो हांड, दुगको होड पर्ने हैं: मीमतम्प और दीर्भनस्वे अल हो जानने नन्दु न और अनुस्वांड, नथा स्मृति और उपसाने गुढ़ चीचे स्थानको प्रावतर विहार करना है। सी उसी गरी रक्षे अपने गुढ़ किया निसंग बनाइर देखा है। उनके गरीरता नीई माम पुढ़ और निसंग विनाने अन्यान नहीं होता। जैसे महाराज! की पुर उनके कच्छे से शिर तक बीकर, पहनकर बेंडे, (और) उनके बर्गकर कीर्ड ना। उन उनके कर्जने बन्देता न हो। इसी नरह महाराज! शिक्षु उसी प्रगोसने ०-- अन्यान नहीं होता। यह भी महाराज!

#### ३--प्रज्ञा

१—ज्ञान दर्शन—"वह इस प्रकार एकाग्र, सुद्ध, निर्मल, निष्पाप, क्लेग्नोंमे रहित, मद् मनोरम, और निश्चल चित्त पानेके बाद सच्चे ज्ञानके प्रत्यक्ष व रनेके लिये अपने चित्तको नवाता है। वह इसप्रकार जानता है- 'यह मेरा घरीर, भौतिक (=हपी) चार गहाभुतो (=पृथ्वी, जल, तेज और वाय में बना, माता और पिताके संयोगसे उत्पन, भात दाल्से बॉडित, बनित्य, छेदन, भेदन, मर्दन, और नागन योग्य (है)। यह मेरा विज्ञान (=मन) इसमें लग जाता है और बँध जाता है। जैसे महाराज । इयेत अच्छी जानिवाला, अठपहुलू, अच्छा नाम शिया हुआ, स्वच्छ, प्रसन्न, निर्मल, और सभी गणोंसे यक्त होरा (हो), और उसमें नीला, पीला, लाल, उजला, या पाड़ रगका धागा पिरोग हो। उसे आखिवाला (कोई) पुरुष हायमें लेकर देखे- यह क्वेत ० हीरा पाड़ रगना धागा पिरोया है। इसी तरह महाराज । भिक्षु एकांब्र, शुद्ध ०-चित्तको लगाता है। यह ऐसा जानना है.-- 'यह मेरा शरीर भौतिन ० नाशनयोग्य है। और भेरा यह विज्ञान यहाँ लग गया है, फैस गया है। यह भी महाराज प्रत्यक्ष श्रामण्य-फल० वहकर है।

२—मनो मय इत्रीरका निर्माण—"वह इस प्रकारके एकाग्र, शुद्ध ० वित्त पानेके बाद मनोमय शरीरके निर्माण करनेके लिये अपने चित्तको लगाना है। वह इस धारीरमे अलग एव दूतरे भौतिक, मनोमय, सभी अञ्चगप्रत्यञ्जगोसे युक्त, अच्छी पुष्ट इन्द्रियोवाले गरीरका निर्माण करता है।

जैसे महाराज । कोई पुरुष मूंजमें मरवडेंको निकाल ले। उसके मनमे ऐसा हो, 'यह मूँज है (और) यह सरकडा। मूंज दूसरी हैं और सरकडा दूसरा है। मंजदीने सरकडा निकाला गया है।

"जै से महाराज ! (नोई) पुरप तलवारको म्यानसे निकाले। उसने मनमें ऐसा हो—'यह तलवार है और यह म्यान । तलवार दूसरी है और म्यान दूसरा। तलवार म्यान हीमे निवाली गई है।

"या, जैसे महाराज । कोई (संपेरा) अपने विटारेसे सांपनी निनाले। उसने मनमें ऐसा हो-'यह सौंप है यह पिटारा = ।' इसी तरहमे महाराज । अथु इस प्रवार एवाय, गुट ० वित्त पायर मनो-मय भारी के निर्माणके लिये अपने चित्तको लगाना है। सो इस गरीरमे दूसरा वा यह भी महाराज! प्रत्यक्ष धामण्य-फल ०।

३---ऋ दि याँ--- "वह इस प्रकारने एवाग्र, गुद्ध ० वित्तरो पारर अनेव प्रकारनी ऋदियोगी प्रास्तिवे लिये वित्तवो ल्याता है। यह अनेव प्रवादवी ऋदियांची प्राप्त वस्ता है—एव होनर यहत होता है, बहन होतर एव होता है, प्रवट होना है, अन्तर्थान होना है, दीवारने आरपार. प्राचारके आरपार और पर्वतंत्रे आरपार विना टनराये चला जाना है, मानो आनाममें (जा रहा हो) । पृथिवीमें जलमें जैसा गोने लगाना है, जलने तलपर भी पृथिवीरे सलपर जैसा घलना है। आशारामें भी पलबी मारे हुवे उळता है, मानी पधी (उळ वहा हा), महानेजस्वी सूरज और चौदत्रों भी हाथमें छूना है, और मल्ता है, ब्रह्मलोन तब अपने धरीगों बगमें तिये रहा। है।

"र्ज से महाराज । (बोर्द) भनुर नुम्हार, या नुम्हारका एळवा अच्छी नरहमें वैधार की गर्द

मिट्टी से जो बर्नन पारे वही बनाउँ और फिर बिमाउँ दें।

"र्जसे महाराज <sup>1</sup> (बार्ट) चतुर (हाबीन) दौनना बाम वरने यात्रा (स्वदन्तवार) ० सच्छी तरह गोधे गये दौन में ०।

४—िंद या स्रो य—"बहु इस प्रवार एरायबुद्ध ० चितारी पावर दिन्य स्रोत्तभातुरे पावेर लिये अपने चितावी स्थाता है, और वह अपने अलीवित्त सुद्ध दिव्य, स्रोत्त (—नात)में दोनों (प्रशासन) शब्द मुनता है, देवताओं से भी और मनुष्यों ते भी, दूरने भी और निवटरों भी। जैसे महाराज ! नोई पुरुष रास्त्रेमें जा रहा हो, बहु सुते भेरीवे सब्द, मृदद्भावे सन्द हमरे अर्थ प्रवास कार्य प्रवास ते हमरे मनम ऐसा हो, (यह) भेरीवा सब्द है, मृदद्भावा सब्द है, एन और प्रवास ता स्वर है। हमी तम्ह्री महाराज ! मिशु इस प्रवार एका बाह् विचार कार्य कार्य स्वास कार्य है। हमी तम्ह्री सहाराज ! यह स्वी प्रयक्ष स्वास्य स्वास स्यास स्वास स

५—प र िव स जा म— "वह इम प्रवार एवा थ्र, शुद्ध ० चितारी वागर दूगरेसे वितारी वागोरी जाननेके किये अपना वित्त क्षेतात हैं। यह दूबरे सत्वोके, दूगरे रुगोरी वितारी अपने वितारी जाननेके किये अपना वित्त वितारी रावसहिन जान केना है, वैराज्यसहिन चित्त , देगरिन वितारी रावसहिन जान केना है, वैराज्यसहिन चित्त , देगरिन वितार , वितार चित्त , उदार चित्त वितार , सिहारीहत चित्त , मोहमें रहित अरीण चित्त , विकार चित्त , उदार चित्त , सालारिय (=भाषारण) चित्त , अरीरिय (=अमापारण) चित्त , प्राप्त चित्त , स्वपुत्तर चित्त , सालारिय (=भाषारण) चित्त , अरीरिय (चित्र ) वितार हो ।,

"जै से महाराज<sup>ा</sup> रती या पुरुष, या लेळना, या जनान अपनेनो मन घजनर दर्षण या घुढ, निर्मेल, स्वच्छ जरूके पानमे अपने मुखनो देखते हुवे अपने मुखन मैल्पन या स्वच्छनानी ज्योतात्या जान ले, उसी तरह महाराज<sup>ा</sup> जिलु इस प्रनार एकाय, बृढ ० चित्तनो पानर दूसरेके चित्त ०। यह दूसरे सत्यो और दूसरे लोगोंने चित्त ०।—यह भी महाराज <sup>1</sup> प्रत्यक्ष खामण्य-स्ल ०।

७—दिस्स बक्ष्—"वह इस प्रकार एका स्न विस्ति पावर प्राणियां किया मार (क विषय) मा जानने के लिये अपने विस्ति के ल्याता है। वह सुद्ध और अल्पेतिक दिस्स वहाने मरत उत्पन्न होने, हीन अवस्त्यामें आसे, जच्छी अवस्थामें आसे, अच्छी अर्थ वर्ण (=ररा) वाले, वूरे वर्ण पाले; अच्छी गरितको प्राप्त, वुरी गनिको प्राप्त, व्यक्ते प्राप्त, व्यक्ते वर्णने अपने वर्णने अपने अवस्था प्राप्त, व्यक्ति प्राणिया मार जान केता है—ये प्राणी स्थिरिल दुर्पाचरण, वक्तो दुर्पाचरण, वर्णने दुर्पाचरण, वर्णने हुर्पाचरण, वर्णने हुर्पाचरण, वर्णने हुर्पाचरण, वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने वर्णने हुर्पाचरण, वर्णने वर्णने

प्राणी गरीर, वचन और मनमें सदाचार बरते, साधुजनोगी प्रश्नसा बरते, ठीक धारण (= सम्पन् वृष्टि) बाले, सम्पन् वृष्टिने अनुबूक आचरण बरते थे, सी अब अच्छी गनि और स्वर्गनी प्राप्त वर्षे हैं।—रम नगर शहर अस्मीकिक विद्या सम्प्रोत साम हैना है।

सम्बर् पृष्ट) बाल, तत्त्वम् पृष्टम अनुष्क आवरण व रत थ, सा अव अच्छा गान आर स्वगना प्राप्त हुये हैं।—इस तरह गुड अलीकिन दिव्य चक्षुमें ० जान त्वा है। "जैसे महाराग । चौरन्सेके बोबमें प्रासाद (=महरू) हो। वहाँ आंगवाला (कोई) सनुष्य

खळा हो मनुष्यांचो घरमें घुमते भी और बाहर आते भी एव सळवरे दूसरी सळकमें घूमते, चारतेव वीचमें पान बैठे भी देखें। उसके मनमें ऐसा होवे — 'यह मनुष्य घरमें घुसते हैं, यह बाहर निचळ रहे हैं, यह पारक प्रे हुं, यह पारक प्रकार प्रकार

चनुन आगयार जन्म रहा र जान का निवास है ना सहाराज है स्वास्था स्वास्था (चित्रमान)) के स्वयं (विषयम) जानने हैं लिये ०। वह बंग्रह हुत हैं इसने मली भानि जान लेना है, 'यह हुत-समुद्ध (चुना का निवास है) है ०, 'यह दुत निरोध (चुना नाम) हैं ०, 'यह दुत निरोध (चुना नाम) हैं ०, 'यह सुत निरोध (चुना नाम) हैं ०, 'यह असले वजने माने हैं ०, 'यह आसवारा निरोध हैं ०, 'यह आसवारा निरोध हैं ०, 'यह आसवारा निरोध हैं ०, 'यह आसवारे निरोध माने हैं ०। ऐता जानने और देखनेंग नामान्य भ उत्तरा वित्त मुनन हो जाता है, भवआसवारे ०, अविद्यान्यास्वर्म ०। 'जम्म सनम हो गया, वहावर्ष पूरा हो गया,

करता था मो कर रिया, अब शहीक जिये करनेको नहीं रहाँ — ऐसा जान तेना है।

"जैसे महाराज । पहाळ के उत्तर स्वचंद्र, प्रमान और निर्मेत अलावाय (हो)। यहाँ औरयाला (कोई) प्रमुख्य विनारेपर खळा होन र, मीण, पाया, और जल बन्तु, तैरती राठी मछिन्यों, देने।
उसने मनमें ऐसा हो— यह जलावाय क्वच्छ, प्रमान और निर्मेत है। इसमें से नीग ०, उसी तरह महाराज । मिश्च इस प्रवार एका किसतो पायल आपयों के ध्यारे रियेश वह 'सह दुस्य है' ००। 'सर्
आस्व है ०० जान लेना है। जानने और देसनेने वायास्वये भी उसवा कित मुक्त हो जाना है
मक्तास्य ०, अविष्ठात्रास्य ०। 'में मुक्त हो गया, में मुक्त हो यया — जार होता है। जानामस्य

अपने पापको स्वीकारनर प्रविष्यमें सँगलनर रहनेकी प्रतिज्ञा करते हो, इसलिये में तुमको क्षमा करता हूँ। आर्थभमें यह वृद्धि (वी वात) ही समझी जाती है, यदि कोई अपने पापको समझकर और स्वीकार करके भविष्यमें उस पापको न करने और धमांचरण करनेकी प्रतिज्ञा करता है।"

(भगवानके) ऐसा कहनेपर राजा मागघ बैदेहीपुत, अजातनशुने भगवान्**से** कहा—"भन्ते <sup>1</sup> तो में अब जाता हूँ, मूखे बहुत इत्य हैं, बहुत करणीय हैं।"

ा म अब जाता हू, मुझ बहुत कृत्य हु, बहुत करणाय ह

"महाराज<sup>ा</sup> जिसका तुम समय समझते हो।"

त्तव राजा ० अजातरानु भगवान्के कहे हुयेका अभिनन्दन और अनुमोदन कर आसनते उठ भगवानकी बन्दना और प्रदक्षिणाकर क्ला गया ।

तब भगवान्ने राजा • अजावधनुके जानेने बाद ही भिन्नुओंको सवीधित क्रिया—"भिन्नुओं! इस राजाका सरकार अच्छा नहीं रहा, यह राजा अभागा है। यदि भिन्नुओं । यह राजा अपने धर्मिक धर्मराज पिताको हत्या न करता, तो आज इसे इसी आसनपर बैठे बैठे विरज (=मल रहित), निर्मेल धर्मचश् (=समेजान) उत्पत्र हो जाता ।"

भगवान्ने यह बहा, भिश्रुओने भगवान्के भाषणका बळी प्रसत्ततासे अभिनन्दन किया।

चला। जितनी रचनी भूमि थी, जतना रखते जानर, यानसे जतर, पैदल ही आराममें प्रविष्ट हुआ। उस समय बहुतसे भिक्ष सूजी जगहमें टहल रहे थे। तब अन्वष्ट माणवन जहाँ वह भिन्नु पे वहाँ गया, जानर जन भिन्नुओसे बोला—

"भो । आप गीतम इस समय वहाँ विहार कर रहे हैं ? हम आप गीतमके दर्शनों किये यहाँ

आमे हैं। तद उन भिह्मुओंनो यह हुआ—'मृह हुकीन प्रसिद्ध अम्बट्ट (=अम्बट्ट) माणवन, समिज्ञान (∽प्रत्यात) पौन्न स्साति बाह्मणका शिष्य हैं। इस प्रकारने कुळ-पुत्रोके साथ वया-सकाप भगवान्-वो भारो नहीं होता।' और अम्बट्ध भाणवनसे कहां—

"अन्यद्र! यह बन्द वर्षाञ्जेबाना विहार (=क्योठरी) है, बुपबाप धीरेंग वहाँ जाओ और बराहे (=अकिन्दे)में प्रवेशकर धासकर, जजीरको बटलदाओ, विकार्शनो हिलाओ। भगवान् तुम्हारं लिये द्वार खोळ देंगे।"

## १-ग्रम्बष्टका शाक्योंपर ग्रादोप

त्व अन्वदु माणवयने जहाँ वह वद दर्वाजेवाका विहार वा, बुण्वाप धीरेसे वहाँ जा । जिलाई-मो हिलाया। भगवान्ते डार बील दिया। अम्बच्ट माणवयने भीतर प्रवेश क्या। (दूसरे) माणवरा-ने अप्रवेशवर भगवान्क साथ नमोजन किया (और) वह एव ओर वैट पये। (उस समय) अम्बदु माणवय (स्वय) वेट हुये भी, भगवान्वे टहल्ते वस्त कुछ पूछ रहा था, व्यय ग्रटे हुये भी वैट हुये भगवान्ते कुछ पूछ रहा था।

नय भगवान्ने अम्प्रष्ट माणवकमे यह वहा ---

"अम्बद्ध ! स्या बृद्ध=महल्लन आचार्य प्राचार्य ब्राह्मणोने नाय नया-मलाप, ऐसे ही होना है

जैसा नितु चलते खळ बैठे हुये मेरे नाथ भर रहा है ? '

ं नहीं हे गौनम ! फलते बाह्यणोने साथ चलते हुये, रूळे बाह्यणोने साथ सळे हुये , बेठे ब्राह्मणो के साथ बैठे हुये बात करनी चाहिये । सोथे ब्राह्मणके साथ सोये बात कर सकते हैं। किन्नु हे गौनम ! जो गुक्क, ध्रमण, इस्थ (चनीच) काले, ब्रह्मा (चनप्क) के पैक्की सतान है, जनते साथ ऐस ही क्या-सलाए होता है, जेता कि (सेरा) आप गौनमके साथ।

'अम्बद्ध' बावक(=अर्थी)नी भांति तेरा यहाँ आना हुआ है। (मनुष्य) जिस अर्थने क्रिये आने, उसी अर्थको (उसे) भनमे करना चाहिये। अस्वय्टा (जान पळता है) तूने (गुरुकुलमें) नही

बास किया है, वास करे जिना ही क्या (गुरुकुल ) वासका अभिमान करता है?

तव अम्बट माणवगर्न भाषान्के (गुर्जुल-) अ वास कहनम पुषित, असनुटट हो, भगवान्को ही तुन्तांत (व्युन्तेत्तो) भगवान्को ही तिन्दते, भगवान्को ही तान देत-व्यपण गोनम दुट्ट हैं। (सोस) यह बहा- है गोनम 'साबय-बाति घढ है। है गोतम बात्य आति खुद (व्हायून) है। है गोनम 'सावय-बाति व्यद है। है गोनम 'सावय-बाति च्रव हो। है गोनम 'सावय-बाति व्यद स्वाप्ते (व्हायून) है। है गोनम 'सावय-बाति व्यववादी (व्ययस) है। नीच (व्हायस) मामत होनेसे वात्रम, ब्राह्मणोना सलार नहीं करते के ही भागते, व नहीं पूत्रते , क नहीं (व्हायान) सत्वार हो। करते के गोन, गोनव-समान सावय, ब्राह्मणोका मत्वार नहीं करते के।"

इस प्रकार अम्बद्भने शाक्योपर इभ्य (=नीच) कह यह प्रथम आक्षेप किया।

"अम्बट्ठ ! शानयोने तेरा नया कसूर किया है?"

'हे मोनम ! एक समय में (अपने) आनाम बाह्यण पीटनरसानिरे विसी कामसे व पि ल व स्तु गया और जहाँ दालयोका सस्यागार (=प्रजातन्त्र भवन) या, नहीं पहुँचा। उस समय बहुनमे शावज तथा शावज-कुमार सस्यागारमें जैंचे जैंचे आसनोषर, एक दूसरेको अगुली गळाते हुँस रहे थे, खेळ रहे थे, मुझे ही मानो हैंस रहे थे। (उनमेंसे) विसीने मुझे आसनपर बैठनेवो नही वहा। सो हे गीतम ! अच्छप्र=अयुक्त है, जो यह इभ्य तथा डम्य-समान सावय ब्राह्मणीका सत्कार नही वरते ०।" इस प्रकार अम्बद्ध माणववने आक्योपर दूसरा आक्षेप किया।

"लटुकिका (=गीरव्या) चिक्रिया भी अम्बटु अपने घोसलेपर स्वच्टन्द-आलाप करती है। कपिलबस्तु सामयोका अपना (पर) है, अम्बटु <sup>1</sup> इस बीक्री वातसे तुम्हे अमर्प न करना चाहिये।"

"हे गौतम! चार वर्ण है-क्षित्रिय, ब्राह्मण, बैश्य और खूद। इनमें हे गौतम! क्षत्रिय, बैश्य

और शूद्र यह तीनो वर्ण, ब्राह्मणके ही सेवक है। गौतम ! सो यह ० अयुक्त है ०।"

इस प्रकार अम्बट्ट माणवकने इभ्य वह, शाक्योपर तीसरी बार आक्षेप किया।

तब भगवान्को यह हुआ—यह अम्बद्ध माणवक यहुत वढ यदकर शाक्योपर इभ्य कह आक्षेप कर रहा है, क्यों न में (इससे) गोत्र पूर्णू। तब भगवान्ने अम्बद्ध माणवकसे कहा—'किस गीनके हो, अम्बद्ध।"

"कार्ज्यायन हूँ, हे गौतम 1"

# २-शाक्योंकी उत्पत्ति

"अम्बद्द ! तुम्हारे पुराने नाम गोत्रके अनुसार, शालय आर्य (=स्वामि)-पुन होते है। तुम शाल्यों से वासी-पुन हो। अम्बाद ! शालय, राजा इक्ष्वा कु (= शोक्काक) के। धितामह कह धारण करते (= मानते) है। पूर्वकाल्ये अम्बद्ध ! राजा इक्ष्वाकुने अपनी प्रिया मताशा रातीक पुनते राज्य देनेकी इच्छाते, ओं क्या मुख (= उक्कामुख), व र व्ह ह स्थि निक , और सी सी सूर (नामक) चार बळे लळकों ने राज्य से निवासित कर दिया। वह निवासित हो, हिमालयके पास सोवरके किनारे (एक) बळे शाक (=मानोन)-जनमे वास करने लगे। (गोरी) वातिक विगळनेके डरने उन्होंने अपनी बिहाने के साथ सवास (=समोग) किया। तब अम्बद्ध ! राजा इक्ष्वाहुने अपने अमात्यो और दरवारियोंसे पूछा—'कहाँ है भो ! इस समय कुमार ?'

'देव ! हिसवानुके पास सरोवरक' किनारे महादावनन (=साव-सड) है, वही इस वक्त कुमार रहते हैं। वह जातिके विगळनेके इरसे अपनी बहिनोके साथ सवास करते हैं।'

"तव अस्बट्ट! राजा इक्वानुने उदान बहा—'बहो । कुसार । बास्य (= समर्थ) है रे!!
महाशान्य है रे कुमार !' तबसे अस्बट्ट । व ह शास्यके नामहीसे प्रसिद्ध हुए, वही (इक्वान्ड) उनका
पूर्वपुरुष था। अस्बट्ट ! राजा इक्वानुकी दिशा नामकी दासी थी। उससे इ प्या (= वण्ह) नामकृ
पुत्र पैदा हुआ। पैदा होनेही इप्यने बहा—'अस्मा! थीओ मुझे, अस्मा! नहलाओ मुझे, इस गरगी
(= अश्वाचि) से मुक्त करो, मैं तुस्हारे काम आऊँमा!'अस्बट्ट ! जैसे आजकक मनुष्य पिशाचीको वेदकर
'विदास' वहते हैं, वैसेही उस समय पिशाचीको, हप्या बहते थे। उन्होने बहा—प्रदेशे पेशा होते हो
बात नी, (अत यह) 'कृष्ण पैदा हुआं, 'पिशाच पैदा हुआं। उसी (इप्या)से (उत्पन्न वा) आमे
बारण्यांचन प्रसिद्ध हुआ। वही बारण्यांवनोका पूर्व-मुख्य था। इस प्रकार अस्वस्ट ! तुस्हारे माता
पिताओं से गोत्रको स्थाल वरनेमें, आक्य आर्थ-पुत होते हैं, तुम शावयोवी दासी-पुत्र हो।"

ऐसा नहतेपर उन माणवरीने भगवान्मे वहा---

"आप गीनम ! अम्बर्ण माणवरतो नळे दामी-मुन-बननमे मन लजावें। हे गीनम ! अम्बर्ण माणवत मुजात है, बुळ-मुन है ० बहुयुन ०, गुवतना ०, पहित है। अम्बर्ण माणवर इस बातमें आप गोनमके साथ बाद वर सनना है।"

तव भगवान्ने उन माणवरानि वहा-

"यदि तुम माणवरोरो होता है—'अम्बट माणवर दुर्जन है, ० बन्दुन्तपुत्र हो। व्यवस्थान विवस्थान व्यवस्थान व्यवस्

"हे गीतम <sup>।</sup> अम्बस्ट माणवन मुजात है, ० । अम्बस्ट माणवन इम विगयमं आग गीतमने माय बाद कर सबता है । हम लोग चुप रहने है । अम्बस्ट माणवन ही आप गीतमने माय बाद करेता ।"

तब भगवान्ने अम्बच्ट माणवनमे वहा---

"अम्बष्ट । यहाँ तुमपर धर्म-सम्बन्धो प्रध्न आता है, न इच्छा होने हुए भी उत्तर देना होगा, यदि नहीं उत्तर दोगे, या इघर उचर बरोगे, या चुन होगे, या चने जाओगे, तो यहाँ तुम्हारा निर सात दुनळे हो जायगा। तो अम्बष्ट । क्वा तुमने बृद्ध=यहन्त्रन बाग्रणा आवार्य-प्राचार्यो ध्रमणाम सुना है (कि) कबस काण्यांघन है, और उनका पूर्व-पूरण कीन था?"

ऐसी पूछनेपर अम्बय्ट माणवर चुप हो गया।

दूसरी बार भी भगवान्ने अम्बच्ट माणवत्रन यह पूछा---०।

तव भगवान्ने अम्बाट माणवक्मे कहा---

अम्बष्ट ि जतर दो, यह तुम्हारा चुन रहनेत्रा समय नहीं। जो दोई तथागनम सीन बार अपने पर्म-सम्बन्धी प्रस्त पूछे बानेपर भी उत्तर नहीं देगा, उसवा बिर यही सात दुवळे हो जायगा।'

जम समय व ज्या णि यक्ष वज्र भारी आवीभा=मग्रम्बिन्तः=चनवने रोह-राइ (=ध्य-क्टू) को नेकर, अस्वय्य माणवकने उत्तर आवास्त्रम सद्धा था—यिदे यह अस्वय्य माणवन नयागनमे तीन वार अपने धर्म-प्रस्त्राधी प्रस्तु पूछे जानेपर भी उत्तर नहीं देणां (तो) यही इसरे निरानी मान दुमळे करोंगा।' उस वस्त्रपाणि यक्षको (या तो) भगवान् वेलते थे, या अस्वय्य भाणवन। ता उस वेस अस्वय्य माणवक अपभीत उद्गिन, रोमाचित हो, अगवान्ने वाण=त्र्यत=व्यरण चाहना, वैटकर भगवान्ने वोला—

ंच्या आप गौनमने बहा, फिरस आप गौनम कहे ता?"

'तो नमा मानते हो, अम्बट्ट ! नमा तुमने मुना है ०?'

'ण्मा ही है हे गोनम । जैमा कि आपने वहा । तबस ही वार्ष्यामन हुए, और बही वार्ष्यामन व पूर्व-पुरा था।'

ऐमा बहनेपर (दूसरे) माणवक उनाद=उच्चशब्द=महा-सब्द (≍बोलाहरू) करने हमें---

'अस्वयः माणवक दुर्जात है। अनुरुपुत है। अम्बरः माणवक वास्योका दामी-पुत्र है। बास्य, अम्बरः माणवकने आर्थ (= स्वामि)-पुत्र होते है। सत्ययादी ध्रमण गैलिमको हम अथद्धेप वनाना चाहते थे।

त्र भगवान्ने देखा--'यह भाणयक, अम्बद्ध माणवक्को दासी-पुत्र कहकर बहुत अधिक जनात है, तयो न में (इसे) छूळाऊँ।' तव भगवान्ने गाणवक्कों पहा---

माणवको । तुम अन्वर्ट माणवको दात्ती पुत्र वहतर बहुत अपित मन लगवाओ । वह कृष्ण महान् ऋषि थे। उन्होंने दिखानदेशमं जाकर बहुमान पडकर, राजा इक्श्युक्ते पास वा (उन्हरी) भुद्र इची नत्माको मोगा। तब राजा इक्श्युन्ते—'और यह मेरी दासीता पुत्र होतर सुद्र-स्पी तत्याको मोमता है' (सीत), कृषित हो असन्युष्ट हो, जाण चढ़ाया। ठीवन उस वाणको न वह छोड सत्ता या, न सोट मत्ता या। तब अमारा और पार्षद (ंंव्यरी) कृष्ण चर्षिते पास जावर होरे—

'भदन्त ! राजाका मगल हो, भदन्त <sup>†</sup> राजाका मगल (≈स्वस्ति) हो।'

'राजाका मणल होगा, यदि राजा नीचेकी और वाण(=क्षुरप्र)को छोळेगा। (लेकिन) जितना राजाका राज्य हैं, उतनी पृथ्वी फट जायमी।'

'भदन्त । राजाका मगल हो, जनपद(=देश)का मगल हो।'

'राजाका मगल होमा, जनपदका भी भगल होगा, यदि राजा जगरकी ओर वाष छोलेगा, (लेकिन) वहाँ तक राजाका राज्य हैं, सात वर्ष तक वहाँ वर्षा न होगो।'

'भदन्त ' राजावा मगल हो, जनपदका मगल हो, दैव वर्षा करे।'

'० देव भी वर्षा बरेबा, बर्दि राजा ज्येष्ठ कुमारपर वाण छोळे। कुमार स्वस्ति पूर्वन (रहेगा किन्तु) गजा हो जायेगा।'

"तव माणवनो । अमारपोने इश्वाकुषे कहा—' ज्येष्ठ कुमारपर वाण छोट्रो, कुमार स्वस्ति-सहित (किन्तु) गजा हो जायेगा। राजा इश्वाकुने ज्येष्ठ कुमारपर वाण छोळ दिया । उस नहारक्वे मयभीत, उद्विग्त, रोमाजित, ताजित राजा इश्याकुने वृधिको क्या प्रदान की। माणवको । अम्बस्ट माणवक्को दासी-पुन कह, नृग मत वहत अधिक लजवाजो। वह कृष्ण महान् ऋषि थै।"

# ३-जात-पॉतका खंडन

तब भगवान्ने अम्बप्ट माणवनको सम्बोधित निया-

"तो .. अन्यष्ट । यदि (एक) क्षत्रिय-कुमार बाह्यण-न्यारे माग सहवास करे, उत्तरे सहवासके पुत उत्पन्न हो। जो क्षत्रिय-कुमारते ब्रह्मण-न्यामें पुत्र उत्पन्न होगा, क्या वह बाह्मणोमें आसन और पानी पायेगा?' "पायेगा है गौतम!"

"क्या ब्राह्मण श्राद्ध, स्वालि-याक, यज्ञ या पाडुनाईमें उसे (साय) जिलायेंगे ?"

"सिलायेंगे हे गौनम<sup>। \*\*</sup>

"क्या बाह्मण उसे मत्र (=वेद) वैंचायेगे ?" "बँचायेगे हे गीनम।"

"जसे (श्राह्मणी) रची (पाने)में घडावट होगी, या नहीं?"
"नहीं इरावट होगी।"

नहा ६२१वट होगा। "क्या क्षत्रिय! उमे क्षत्रिय-अभियेवमे अभियिक्त करेगे?"

"नहीं, हे गीतम . वयोषि मानानी ओरने हे गीतम वह ठीव नहीं है।"

न्तर १ विकास र विद्याल के साथ महत्वास करें, और उनने सहस्वास्तर है। यह एक ब्राह्मण-कुमार धित्रय-नन्याचे साथ महत्वास करें, और उनने सहस्वासने पुत्र उत्तम हो। जो नह ब्राह्मण-कुमारणे शिवय-नन्यामें पुत्र उत्तम हुआ है, क्या मह ब्राह्मणासे आग्रन वानी पायेगा ?"

"पायेगा हे गीतम <sup>1</sup>"

"बया ब्राह्मण श्राड, स्थालियान, यज्ञ या पाहुनाईमें उसे (सान) विष्यायेने ?"

'तिकार्यमें हे गौतम ।"

"बाह्मण उसे मत्र बँचायेगे, या नहीं ?"

"बॅचार्वेगे हे गीतम "

"क्या उमे (प्राह्मण-)म्त्री (पाने )में स्वाबट होगी ?"

"ररावट न होगी है गौतम !"

"न्या उने सात्रिय सात्रिय-अभिषेत्रने अभिषित्रत करेंसे?"

"नहीं, हे गौतम ।"

"यो दिय हेनू ?"

"(बरोति) है मौतम ! तिवाको भीरने वह ठीक नहीं है।"

"इस प्रसार अम्बट ! स्वीती ओरले भी, पुराती ओरले भी शांपव ही अंग्ड है, ब्राह्मण हीने है। सो . . . अम्बट यदि श्राह्मण तिमी श्राह्मणसे छुरैले सुदित सन्त, ब्राह्म लाकुन्य सारतन, नान्द्र सा नगरने निर्वामित कर दें। क्या वह ब्राह्मणोर्से आगत, पानी गांग्रेसा है?"

"नहीं, हे गीनम "

"नया ब्राह्मण श्राद स्थारियार, यज्ञ, वाटुनाईमें उस विकारेंसे ?"

"मही, हे गीनम !"

"त्राहाण उमे मत्र बेंबायेगे या नहीं ?"

"नहीं, हे गौनम "

"उमें (श्राह्मण-)स्त्री (पाने)में रतावट होपी वा नहीं ?"

"रहावट होगी, हे गौतम 1 "

"तो अन्यस्ट । यदि क्षप्रिय (एन पुरुषने) निर्मा नाम्यम सूरिन मना, पार्टिन चायुवने सारवर, राष्ट्र या नगरने निर्वामिन वर दे। वस वह ब्राह्मणार्थे आगन गानी पार्यमा ?'

"नायेगा हे गीनम<sup>†</sup>"

"नया बाह्मण ० उसे स्विकायेषे ?" "विकायमें हे गीनम !"

"नया ब्राह्मण उसे मन्न बेंचायेपे?"

"वैंबायेगे हे गीनम।"

"उमें स्त्रीमें रताबद होगी, या नहीं ?"

"रायट नहीं होगी है गीनम।"

"अन्यदु <sup>†</sup> क्षत्रिय यहुनही निहीन (⇔नीच) हो गया रत्ना है, नरि उगरो धांत्रिय तिगो नारलाने मुडिन पर = । इस व्रनार अम्बट <sup>†</sup> जब बहु श्रीययोमें परम बीचताचा प्रान है, नर भी शांत्रिय ही ग्रेस्ट है, याह्मण हीन है । याह्मा सनलुमारने भी अम्बट्ट <sup>†</sup> यह गाया वर्ता है—

# ४-विद्या और आचरगा

'गोत लेकर चलनेवाले जनोमे क्षत्रिय शेष्ट है।

'को विद्या और आचरणसे युक्त है, वह देवमनुष्योमें श्रेष्ठ हैं ॥१॥'

"सो अन्यष्ट रे यह गाया बन्ना सन्तुमारने उधित हो बायी(≥गुनीता) है, जनूनित नही गायी है, —मुक्राधित है, दुर्भीपत नहीं है, सार्धव है, निर्द्धत नहीं है, में भी सन्मत हूँ, में भी अम्बट बहुता हूँ—गोब लेकर ०।"

"क्या है, हे गीतम । अरण, और क्या है विद्या ?"

"क्रस्वद्ध । अनुमा विचा-आवरण-मामदावो जानिवार नहीं वरने, नहीं गोप-नार परने, नहीं मान-वाद—भेरे तु स्रोम्य है, भेरे तु मोम्य नहीं हैं वरने हैं। अही अम्बर्ग । आनार-दिसार शाहे हैं, वहीं यह जानिवाद गोपवाद , पानवाद, भेरे तु मोग्य हैं, भिर सु पोपर नहीं है वरन है। अम्बर्ग । जो कोरे जानिवादमें बेंधे हैं, गोपवादमें येथे हैं, (अभि-) मान-वारमें बेंथे हैं, आवात विचारम बेंधे हैं, वह अनुमा विचा-वास्त्र वास्त्र हुए हैं। अम्बर्ग । जानि-वाद-वास्त्र, गोप्त-वाद-वास्त्र, मान-वाद-बाधन, आवाद-विचाह-वास्त्र छोड़कर, अनुमा विचा-वास्त्र वासा वासा कार हिना जाना है।

"क्या है, हे गीतम । चरण, और क्या है विद्या ?"

"अम्बप्ट ! मसारमें तथागत उत्पन्न होते हैं ० १ । ० । इसी प्रकार निशु सरोरने चीयरनेंट्रे

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> देलो सामञ्जाकल मुत्त पृष्ठ २३-२७।

खानेसे सन्तुप्ट होता है।०। इस तरह अम्बप्ट । भिक्षु शील-सम्पन होता है० ।।

<sup>3</sup>वह प्रोति-सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह भी उसके चरणमें होता Io द्वितीय ध्यान ०। व तृतीय ध्यान ०। ० चतुर्यं ध्यानको प्राप्त हो विहरता है, यह भी उसके चरणमें होता है। अम्बष्ट<sup>ा</sup> यह चरण है। ० सच्चे ज्ञानने प्रत्यक्ष नरनेने लिए, (अपने) चित्तको नवाना है, झुकाता है। सो इस प्रकार एकाग्र चित्त ०३। इस तरह आकार प्रकार के साथ अनेक पूर्व (जन्म-)तिवासोको जानता है। यह भी अम्बप्ट ! उसकी विद्यामें हैं। ० विशुद्ध अलौकिक दिव्यचक्षुसे ० ४ प्राणियाको देखता है। यह भी अम्बय्ट ! उसकी विद्याम है। ० । जन्म खतम हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, भरना था सो कर लिया, अब यहाँ (करने) के लिये नुछ नही रहा ---यह भी जानता है। यह भी उसकी विद्यामे है। यह अम्बप्ट विद्या है। जम्बप्ट । ऐसा भिक्षु विद्या-सम्पत कहा जाता है। इसी प्रकार चरण-सम्पन, इस प्रकार विद्या-चरण-सम्पन होता है। इस विद्या सम्पदा, तथा चरण-सम्पदासे वढकर दूसरी विद्या-सम्पदा या चरण-सम्पदा नही है।

# ५—विद्याचरगुके चार विव्र

"अम्बय्ट<sup>ा</sup> इस अनुपम विद्या-चरण-सम्पदाने चार विघन होते हैं। कीनसे चार<sup>?</sup> (१) नोई श्रमण या बाह्मण अम्बय्ट ! इस अनुपम विद्या चरण सम्पदाको पूरा न करके, बहुतसा विविध झोरी मना (≔वाणप्रस्थीन सामान) लेकर---'फल मुलाहारी होऊँ (सोच) वन वासके लिय जाता है। वह विद्या-चरणसे भिन्न बस्तुका सेवन करता है। इस अनुषम विद्या चरण-सम्पदाका यहप्रथम विघ्न है।(२)और फिर अम्बद्ट । जब नोई श्रमण या ब्राह्मण इस अनुपम विद्या चरण-सम्पदाको पूरा न करके, फलाहारिता को भी पूरा म करके, कुदाल ले 'बन्द मूल फलाहारी होऊँ (सोच) विद्या चरणमे भिन्न वस्तुको सेवन करता है। o यह द्वितीय विघ्न है। (३) और भिर अम्बय्ट <sup>१</sup> o फलाहारिताको न पूरा करके, गाँवक पास या निगम (≔कस्वा)के पास अग्निशाला बना अग्नि-यरिचण (≔होम आदि) करता रहता है ०।० यह तृतीय विष्त है। (४) और फिर अम्बष्ट । ० अग्नि-परिचर्याको भी न पूरा करके, कौरस्तेपर चार द्वारोवाला आगार बनावर रहता है, कि यहाँ चारो दिशाओंने जो श्रमण या ब्राह्मण आयेगा, उसवा मै यथाशक्ति≔यमावल सत्कार करूँगा। अनुपम विद्या चरण-सम्पदारे अम्बष्ट<sup>ा</sup> यह चार विघ्न है।

अस्यप्ट । क्या आचार्य-महित तुम इम अनुषम विद्याचरण-सम्पदाका उपदश व रत हो ?" "नहीं हे गौतम <sup>!</sup> कहाँ आचार्य-सहित में और वहाँ अनुपम विद्या चरण-सम्पदा <sup>!</sup> हे गौतम <sup>!</sup>

आचार्य-सहित मै अनुपम विद्या-चरण-सम्पदासे दूर हैं।" अम्बच्टा इस अनुपम विद्या चरण-सम्पदानो पूरा न नर, झोली आदि (= खारी-विविध) लेकर 'फ्लाहारी हार्कें (सोच), क्या तुम आचार्य-महित बनवासके लिये बनमे प्रवेश करते हो ?

"नहीं हे गौतम ! "

"०।०। चौरस्तेपर चार हारात्राला आगार वनावर रहने हो, वि जो गही चारा दिशाओस

धमण या ब्राह्मण आयेगा, उसका यथाशक्ति मत्तार करूँगा ?" "नहीं हे गीतम ।"

"इस प्रकार अम्बप्ट <sup>।</sup> आचार्य-सहित तुम इस अनुपम विद्या चरण-सम्पदाने भी हीन हो, और यह जो अनुपम विद्या-चरण-सम्पदाके नार विघ्न (= अपाय-मुख) है, उनमे भी हीन। तुमने अम्बट्ट <sup>।</sup> क्यो आचार्य याह्मण पौष्कर-सानिसे सीखकर यह बाणी कही--क्विहाँ डब्भ, (=नीपा, डम्य) कार्व,

१ देखो सामञ्जाकल सुत्त पृष्ठ २७-२८। ै पृष्ठ २९-३०। ै पृष्ठ ३१। " पृ ३१-३२। ¹षु ३२।

परसे जलान मुख्य ध्रमण है, और वहाँ श्रीवत (=ितर्वसे) प्राक्षणारा माधानार ? माथं आर्थार (=दुर्गनियामी) भी, (विवान्यरण) न पूरा गरते (दूर भी), अस्वर ! अपने आर्थार योगरस्यानियासह दोष बंगी। अस्यर ! पीनरस्यानियासक राजा अंगिजित होगरा राजा है। राजा प्रसेनिजद बोगर उससे दर्गन बंगने वर्षों मार्थ प्राप्ता है। राजा प्रसेनीजद बोगर उससे दर्गन श्रीव नहीं देता। जब उसो गाथ प्रश्ना भी नर्गने होगी है, से वर्षे देते आद्धेन प्रश्ना परता है। अस्यर ! तियाने साधित से हुई नियारी (गोनरमार्ग) प्रहण करता है, वह राजा असेनिजद बोगर उसे वर्षान भी नहीं देता। ! देगो अस्पर ! असने आर्था व्यवस्था परित्रमानिया यह दोग। । वो यथा मानने हो अस्पर ! राजा असेनिजद बोगर होगा हरार एक और राजा व्यवस्था प्राप्त से साथ से वर्षों होगा परता प्रस्त भी साथ परता हो जाय। तह (बोई) पूत्र वा वदना आजाव, वह उस स्थानरा राजारों हो। हो वो स्थान साथ प्रस्त हो वो से राजा प्रस्त हम्म बोनर साथ से अस्पर हो। हो से हर्गने हमें हमने से वा साथ प्रस्त से साथ हो। साथ है।

"नहीं हे गीनम ।"

"क्वी प्रवार हे अध्यक्ट! जो वह प्राद्यमारे पूरेत प्रति सय-पर्या, सब प्रवस्ता (सं), वितर कि पुराने गील, प्रोन्त, समीहित (च्चिन्तन) सप्रवद (= वद)का प्राद्यमा खातक अनुगार अनुगार अनुगार करें के भ्रागिनको अनुमारित, वारितको अनुमारित नरन है, वैने रि—अ ट्रा, प्रामन, वाम देव, विद्यासित, य प्रदीन, अगिरा, अरहाज, विश्व प्राप्य, मृगु। उनर मत्रारा आन्यासितहन से अध्ययन परता हूं, क्या इननन नुत खारिया प्राप्तिक प्राप्त प्राप्त अन्य पर क्षाने नुस्त क्षान व्यास है, स्वा इननन नुस खारिय या परित्र प्राप्त प्राप्त अन्य पर अन्य पर क्षान करी।

"तो बया अस्पर्य । तुमते मुद्ध-महत्त्रक बाह्यमा, आवार्षी प्रावार्षीकी रहते मुता है । जा वह बाह्यमा पूर्वक वहिष अकृत ० (थ), वशा वह ऐस सुम्तात मुक्तिन्य (= असराय स्थाप), क्या मोछ संवार मोणहुण्डल आवरण पहिम, स्वच्छ (= व्यत) वस्प्र-धारी, यांच वाम भागाम स्टिन,

युक्त, घिरे रहते थे, जैसे कि आज आचार्य-महित तुम ? '

"नहीं, हे गीतम।"

वृत्त होता साहिया चान, गृद्ध मामका तीवन (= उपमनन), वाहिमारशित सून, अनर प्रवासकी सत्वारी (= व्यनन) भोजन वरने ये, जैसे नि आज आचार्य-महिन नुम ?

'नही, हे गीतम ! "

्राह, हुन्यान 'क्या यह ऐसी (साळी) वेप्टित वसतीयमात्रा न्त्रियोत्त साम रसते में, बैस रि जान आचार्य-सहित सुन्?'

ंक्या वह ऐसी कट वालोबाली घोळियांके रचपर लम्बे डडेबारे बाटमि बाहनाको पीटने गमन करते थे, जैस कि बहुम ?'

"नहीं, हे गौनम<sup>1 =</sup>

'न्या वह ऐसे साँई खोडे, परिष (=नगट-प्रानार) उठाये, नगर-रक्षिताआमें (=नगम्प-कारिकामु) दीर्घ-आयु-पुरुपि रक्षा करवाने थे, जैने हि = नुम ? '

"नही, हे गौतम ।"

'इस प्रशार अम्बष्ट । न आचार्य-महिन तुम ऋषि हो, न ऋषि वर मार्गतर आस्ट । अम्बष्ट ! मेरे विषयमें जो तुम्हें सबय-विमनि हो वह प्रश्न करो, में उम उत्तरमें दूर करोगा ।"

यह नह भगवान् विहारमे निरम्प, चरम (=टहुन्ने) के स्वानपर गर्छ हुए। अम्बट्ट मागवर भी विहारमे निवल खरमपर यद्या हुआ। विव अम्बट्ट माणवर प्रमवानुके पीठे पीठे टेटन्टना मगदानके क्षरीरमें २२ महापुरुप-रुक्षणोको ढूँढता था। अम्बस्ट माणवक्के दोको छोळ बत्तीस महापुरुप-रुक्षणो-मेमे अधिकादा भगवानुके सारीरमें देख छिये। ०।

तव अम्बप्ट माणवनको ऐसा हुआ—'श्रमण गौतम वतीस महापुरप-रुक्षणोते समन्वित, परिपूर्ण हैं' और भगवान्से बोला—"हन्त । हे गौतम । अब हम जायेगे, हम बहुत इत्यवाले बहुत काम-वान्त्र हैं।"

"अम्बद्ध ! जिसवा तुम काल समझते हो।"

तव अम्बन्द माणवव वडवा (=पोळी)-रथपर चढवर चला गया।

जस समय पीण्यर साति ब्राह्मण, बळे भारी ब्राह्मण-गणके साथ, उनक्ट्रांन निकलकर, अपने आराम (= वर्गाचे) में, अम्बर्ण माणवककी ही प्रतीक्षा करते बैठा था। तद अम्बर्ण माणवक जहां अपना आराम या वहां गया। जितना यान (= रय)का रास्ता या, उत्तरा यानसे जाकर, यानसे उत्तरकर पैवल ही जहां पीण्यर-साति ब्राह्मण था, बहां गया। जाकर ब्राह्मण पीण्यर-साति आह्मण अभिवादनकर एक और बैठे गया। एक ओर बैठे अम्बर्ण माणवक्य पीण्यर-साति आह्मणने कहां—

"नया तात । अम्बप्ट । उन भगवान् गौतमको देखा ?"

"भी हमने उन भगवान् गौतमवो देखा।"

"क्या तात । अञ्चल्ट । उन भगवान् गौनमका ययार्थ यश फैला हुआ है, या अयवार्थ ? क्या आप गौतम वैसे ही है, या दूसरे ?"

"भी । यथापँमे उन अगवान् गीनमके लिये शब्द (=यक्ष) फैला हुआ है। आप गौतम वैसेष्टी है, अग्यया नहीं। आप गौतम बत्तीस महापुरुय-रुवणोसे समन्त्रित परिपूर्ण है ।'

"तात । अम्बन्ट । वया श्रमण गौतमके साथ धुम्हारा कुछ क्या-मलाप हुआ ?"

"भी ! मेरा श्रमण गीतमके साथ कथा-सलाप हुआ।"

"तात । अम्बट्ट । श्रमण गीतमके साथ वया कथा-सलाप हुआ ?"

तक्ष अम्बय्ट माणवकने जितना भगवानुके साथ कथा-सलाग हुआ था, सव पौष्कर-साति ब्राह्मणसे कह दिया। ऐसा बहुनेपर श्राह्मण पौष्कर-मानि०ने अम्बय्ट माणवक्से कहा—

पीप्करसाति आहाणसं यह कहा---"भो ! श्रमण गीतमके दर्शनार्य जानेको जाज बहुत विकाल है। दूसरे दिन आप पोप्जर साति

श्रमण गीतमके दर्शनार्थं जावे।'
इस प्रवार भोष्कर-मानि ब्राह्मण अपने घरमें उत्तम खाब भोज्य तैयार वरा, यानोपर रखवा,
मशाल (== ज्ञत्व)भेरे रोशनीमें उत्तमद्वारी निवल, जहीं इच्छानगल वन-रण्ड था, वहीं गया। जितनी
यानकी मृमि थीं, जननी यानते जावर, यानसे उत्तर पैदलहीं जहां भगवान् ये वहीं पहुँवा। जावर
मगवान्ते साथ सम्मोडनवर (हुश्वल प्रस्त पूछ) एन और बैट गया। एक आर बैटे पीयरसानि ब्राह्मणने भगवान्ने वहा---

"हे गौतम! क्या हमारा अन्तेवासी अम्बद्ध माणवर यहाँ आया था?"

"ब्राह्मण । तेरा अन्तेवासी अम्बय्ट माणवन यहाँ आया था।"

"हे गीतम । अम्बन्द माणवनके साथ क्या नुष्ट कथा-मलाप हुआ?"

"ब्राह्मण ! अम्बच्ट माणवनचे साथ मेरा बुछ क्या-मलाप हुआ।"

"हे गीनम <sup>1</sup> अम्बष्ट माणवस्य साथ गरा बुछ यथा-मन्त्राप हुआ ?"

त्रव भगवान्ने, अन्वरट प्राणवन्त्रे साथ जितना वया-मलाप हुआ था, (वह) सर पीरारमाति ब्राह्मणसे वह विद्या। ऐसा बहुनेपर पीर्जर-साति ब्राह्मणने अगवान्ने वहा---

"बाजव है, हे गौतम ! अस्वष्ट माणवन । क्षमा बरे, हे गौतम ! अस्यष्ट माणप्रका ।"

"मुन्ती होवे, ब्राह्मण अम्बय्ट माणवक।"

नव पीन्द-साति बाह्मण भगवान्ने घरीरमें ३२ महापुरप-रशणोत्ते बृंडने लगा ० । । रीप्कर-साति बाह्मणको हुआ—'श्रमण गीनम वत्तीस महापुरुष-रुराणोने समन्वित, परिपूर्ण है', ओर भगवान्ते बोला~

"भिशुसप सहित आप गौतम आजका भोजन स्वीकार बरे।"

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया।

सव पौजरसाित ब्राह्मणने भगवान्त्री स्वीष्टित जान, भगवान्त्रे वालिनेवेदन विया—
"(भोजनका) भाल है, है गीतम 'भान तैयार है। 'वंब भगवान् वहिनकर पान-वीदर छ, नहीं ब्राह्मण ।
पोनकर-सािनिक परोमनेका स्थान था, यहाँ गये। जानर बिछ आसनपर बैठ गये। तब पौजर-सािन पोनकर सािन हायसे उन्तर बालावभोज्यमे वर्तीय-व्यवस्वारित विया, और माणवरान भिश्-मधने। गौजर-मािन ब्राह्मण भागवान्त्रे अपने व्यवस्था ।
पिक्-मधने। गौजर-मािन व्यह्मण भागवान्त्रे भोजनवर, पावसे हाय हटा छेनेपर, एव दूनारे भीचे आसनको छे, एक और बैठ गया। एव और बैठ हुए, गौजर-सािन ब्राह्मणवो भगवान्ते आनुपूर्वा-क्या कहीं। जैते पिक्-पान अभागवान्ते आनुपूर्वा-क्या ।
कहीं जो जैते वि दानकी कवा, शील-क्या, स्वर्ग-क्या, भोगोके दुर्धारणाम, अपपर, मिलन-क्या, वाला-क्या । जब भगवान्ते पोजराधित ब्राह्मणवो उपयुक्त-जिल, मुदु-जिल, आदरण्याहित-विया। जब भगवान्ते पोजराधित ब्राह्मणवो उपयुक्त-जिल, मुदु-जिल, आवरण्याहित-विया, उद्गत विक्-ममप्र जिल जाना तो जो युद्धोका कीचने वाला धर्म उपदेश है—हुस, कारण, विनास, गाग-जम प्रकाशिन विमा, जैते बुद्ध, निर्मल वरनको अञ्जे तरह रग परळता है, वैनही पौजर-सािन ब्राह्मणवी उसी आसनपर विरत विमल धर्म-वर्म् जेते वहां विमल सान्त्रा, जिल्ला सान्त्राम् विमल वरनको अञ्जे तरह रग परळता है, वैनही पौजर-सािन ब्राह्मणवी उसी आसनपर विरत विमल धर्म-वर्म-जो बुछ उत्पन्न होनेवाला (=ममुद्य-धर्म) है, वह नामवान्त्र (=िनरोष-धर्म) है—वहास हुमा

तब पौप्कर-साति बाह्यणने दृष्ट-धर्म ० हो भगवान्से वहा---

"शास्त्रयं । हे गीतमं । अव्भूत हे गीतमं ।।। ेव (अपने) पुत्र-सिहित भायां-सिहत, परिपद्-सिह्त, अमास्य सिहत, से भयबाद, गीतमकी शरण जाना हूँ, धमें और भिन्नु-मध्यो भी। आजमे आप गीनम मुने अविकाद सरणागत उपायां परिण करें। जैसे उपाहुमं आप गीनम दूसरे उपासक-कुलोमं आते हैं, वैभेही पुन्य-त्यांगि-नुरुमें भी आय। वहांपर माणवन (उत्तरण माह्यण)। माणविका जावर भणवान् गीनमकी अभिवादन वरणे, जासन या जल देगे। या (आपके प्रति) चित्तको प्रमप्त करण। यह उनके लिये चिरकाल तक हित-मुगके लिय होणा।"

'मृत्दर (=कल्याण) कहा, ब्राह्मण<sup>1</sup>"

# ४-सोगदगड-सुत्त (१।४)

### 

ऐसा मैंने सुना---एर समय पाँचसी भिक्षुओंचे महाभिक्ष्-रायने साथ भगवान् अंग (देश)में विचरते, जहाँ चम्मा है, वहाँ पहुँचे । वहाँ चम्पामें भगवान् यगैरा (यग्गरा) पुष्परिणीचे वीरपर विहार चरते थे ।

उस समय सोणबण्ड (=स्वर्णदण्ड) बाह्यण, मगधराज श्रेणिन बिम्बिसार-द्वारा दत्त, जना-भीण, तुज काट्य-उदन-धान्य-सिंहत राज-भोग्य राज-दाय, ब्रह्मदेय, चम्पावा स्वामी था।

पन्ना निवासी जाहाण गृहरभोने सुना—साक्यकुलसे प्रजनित व्याप गौतम बान्यामे गगैरा पुष्किरिणीके तीर विहार वर रहे हैं। उन भाषान् गौतमका ऐसा मणल-मीति-अपर फेण हुआ है - व । इस प्रकार के बहैतोका दर्यान अच्छा होता है। तब वण्या वार्सा जाहाण-गृहस्य बम्पाने निकल्कर सुबके मूह विघर गगैरा पुष्किरिणो है, उपर जाने करे। उन नमस सीधवरण बाह्यण, तिनहे गयनके किसे (अपने) प्रसारपर गया हुआ था। सोणवण्ड जाह्यणने चम्पा-निवासी वाह्यण गृहस्योको व जिनस गगैरा पुष्किरणों है, उपर व जाने देखा। देखकर सत्ता (=प्राइवेट सेकेटरी)को सन्बोधित किया—व १०।

उस समय चम्पामें नाना देशोजे पाँच-सौ ब्राह्मण किसी नामसे वास करते थे। उन ब्राह्मणोने सुना—सोगादण्ड ब्राह्मण श्रमण गीनमचे दर्शनामें जायेगा। तद वह ब्राह्मण वहाँ सोणदण्ड ब्राह्मण था, वहाँ गये। जानर सोणदण्ड ब्राह्मणसे बोळे —०० °०।

तव सोणवण्ड श्राह्मण महान् श्राह्मण-मणके साथ, जहाँ गर्गरा पुण्किरणो थी, वहाँ गया। तव वनलउकी आळमें जानेपर, सोणवण्ड प्राह्मणने वित्तवे वितके उत्पन्त हुआ- चादि ये ही ध्वाण गीतमधे प्रमन् पृष्टे, तब यदि असण गीतम मृते ऐसा वह—आहण । यह प्रका इस तरह नहीं पुछा चाहिये, तब यह परिष्ट् मेरा तिरस्वार करेगी—अक साह्मण । इस प्रकारसे, यह प्रका पृष्टा चाना चाहिये। तब यह परिष्ट् मेरा तिरस्वार करेगी—अक (=बाण)=अस्पक्त हैं, सोणवण्ड ग्राह्मण, असण गीतमसे ठीकमे (=थोनिसो) प्ररा भी नहीं पुछ सकता। जिसका यह परिष्ट् तिरस्कार करेगी, उक्का वस भी धीण होंगा। वितका यग शीण होगा, उत्तके भीम भी सीण होंगा। यशसे हीं भोग मिलते हैं। और यदि मुक्ति अमण गीतम पेता करें पढ़ि से प्रकार करेता उत्तक करें हों जिस होंगा। वितक प्रकार होंगे प्रविद्या होंगे। यशसे हीं भोग मिलते हैं। और यदि मुक्ति अमण गीतम पेता करें —महाला । इस प्रकार हों उत्तत हों तेना चाहिये। हांगा। वह परिष्ट मेरा तिरस्कार करेगी । मे यदि उतना समीग आकर भी भ्यण शीतमणे विता वेले हीं जीट जाई, तो इस्ते भी यह परिष्य पेता परिष्ट करेगी स्थान के स्वता समीग अपल्य है। मोणव्य प्राह्मण, मानी है, भयमोग हैं, असग गीतमुंत देवीना जानेस सम्भ नाम से तहता समीग आकर भी अपण भीतमणे अस्त भी अपण

तव सोणदण्ड ब्राह्मण जहाँ भगवान् थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्के साथ • समोदन कर ०

<sup>े</sup> पुरु ४९।

एक और बैठ गया। चम्पा-निवासी बाह्मण-गृहपति भी--वोई नोई अगरान्तो अभिरादनकर एर और बैठ गये, नोई-वोई समोदनकर ०, वोई-वोई जियर भगवान् थे, उघर हाथ जोठकर ०, वोई-वोई नाम गोत्र सुनावर ०, वोई-वोई चुणचाए एव और बैठ गये।

## १-- ब्राह्मण बनानेवाले धर्म

तव सोणदण्ड बाह्यणके चित्रके विद्यकेको भगवान्ने (अपने ) चित्रमे जानरर मोचा-यह सोणदण्ड बाह्यण अपने चित्रसे भारा जा रहा है। क्यो न में सोणदण्ड बाह्यणरो (उसकी) अपनी क्रींबचक पहिलाईमें हो प्रक्रम पूर्णुं। तब भगवान्ने सोणदण्ड बाह्यणरे कहा--

"ब्राह्मण ! ब्राह्मण लोग वितने अगो (=गुणो) में युक्त (पुरुष) मो ब्राह्मण वहने हैं, और यह

'मै बाह्मण हैं' कहते हुए सच बहुना है, जुठ बोलनेवाला नहीं होना ?"

तव मोणदण्ड ब्राह्मण्यो हुआ— अहो। जो मेरा इण्डिन=आकाक्षित=आकाक्षित=आक्रितेच्यायित मा—अहोवत । यदि ध्रमण गीनम मेरी अपनी वैविश्वन पडिताईसे प्रस्त पृथ्वता । सो ध्रमण गीनम मुझसे अपनी वैविषक पडिताईसे ही पृथ रहा है। में अवस्य प्रश्तोत्तरते उसके चित्तरो सतुष्ट भन्गा। तम्र मोणदण्ड याह्मण शरीरको उठावर, परिपद्की और सजर दौटा भगवान्से योजा—

"हे गौतम ! ब्राह्मण लोग पाँच अगोसे युक्त (पुरुष)को, ब्राह्मण कहते हैं ०। कौतमे पाँच ?

(१) ब्राह्मण दोनो ओरसे सुजात हो ०। (२) अध्यायन (¬वदराठी) समसर ० त्रिवेद-पारान ०। (१) अभिरुप≔दर्शनीय ० अस्पन्त (गीर) वर्गने युनन हो। (४) क्षोलवान्। (५) पहिन, मेपादी, यज्ञ-दक्षिणा (≔सुना) बहुण करनेवालोग प्रथम या दितीय हो। इन वीच अवाने युक्तनो ०।"

"ब्राह्मण ! इन पाँच अगाम एनको छोळ, चार अगरेन भी ब्राह्मण कहा जा मकता है ० ?"

"कहा जा सस्ता है, हे गीतम ! इन पोच अयोर्मिंग हे गीनम ! वर्ष (३)को छोउते है। वर्ण (= रत) व्या करेगा। यदि बाह्मण दोनो औरते मुजात हो ०। अध्यायक, भवधर०० हो। गीलवान् • हो ०। पडित मेघायी ० हो। इन चार अयोग युक्नको, हे गीतम ! बाह्मण लोग बाह्मण महने है ०।"

"ब्राह्मण <sup>।</sup> इन चार अगोमेसे एक अगको छोळ, तीन अगासे युक्तको भी ब्राह्मण कहा जा

सकता है ० ?"

"बहा जा सबता है, हे गौजम ! इन चारो अगोमेंसे हे गौजम ! मत्रा (≔वेद) (२) को छोळते हैं। मत्र क्या करेंगे, यदि भो ! ब्राह्मण दोनो ओरंगे मुखात० हो। गीलवान्० हो। पिडन भेधाबी ० हो। इन तीन अगोसे गुक्तको हे गौजम ! ब्राह्मण कहते है ०।"

'ब्राह्मण । इन तीन अगोमॅसे एक अगको छोळ, दो अगोंसे युननको भी ब्राह्मण वहा जा सनता

2 2

"कहा वा सकता है, हे गीनम<sup>।</sup> इन तीनोमसे हे गौतम<sup>।</sup> वाति (१) को छोळने है, नाति (= जन्म) क्या करेगी, यदि भो <sup>।</sup> बाह्मण शीखवान् ० हो । पश्ति मेघावी ब हो । इन दो बगोंसे मुक्तनरे प्राह्मण कहते हैं ० ।"

ऐसा कहनेपर उन बाह्यणाने भोणदण्ड ब्राह्मणसे कहा---

"आप सोणवष्ड ! ऐसा मत कहें, आप सोषवण्ड ऐसा मत कहें। आप सोणदण्ड वर्ण (≈ रग)-वा प्रत्यास्त्रान (≈अपबाद) करते हैं, मत्र (=वेद)का प्रस्यास्त्रान करते हैं, जाते (=जन्म)का प्रत्यास्त्रान करते हैं, एवं अवभे आप मोणदण्ड थमण गौतमके ही वादनो स्वीवार कर रहे हैं।" तव भगवान्ने उन ब्राह्मणोसे क्हा---

"यदि वाह्मणो । तुमको यह हो रहा है—योणदण्ड आहाण अल्पश्चन है, ० अ-सुवक्ता है, ॥ दुष्प्रज है। सोणदण्ड द्वाह्मण इस वातमे श्रमण गौतमके साथ वाद नही कर सकता। तो सोणदण्ड श्राह्मण ठहरे, तुम्ही मेरे साथ वाद करो। यदि श्राह्मणो । तुमको एसा होता है—योणदण्ड वाह्मण बहुश्रुत है, ० पुत्रकता है, ॥ पदित है, सोणदण्ड श्राह्मण इस वातमे श्रमण गौतमके साथ वाद कर सकता है, तो तुम ठहरो, सोणदण्ड श्राह्मणको मेरे साथ वाद करने दो।"

ऐसा कहनेपर सोणदण्ड ब्राह्मणने भगवान्से कहा-

"आप गौतम ठहरें, आप गौतम मीन धारण करें, बेही धर्मके साय इतका उत्तर हूँगा।"

तव सोणदण्ड ब्राह्मणने उन ब्राह्मणोने कहा----

"आप कोन ऐसा मत कहें, आप कोन ऐसा मत कहे—आप सोणदण्ड वर्णका प्रत्याख्यान करते हैं ० । मैं वर्णया मन (≔वेद) या जाति (=जन्म)का प्रत्याख्यान नहीं करता।"

उस समय सोमदण्ड बाह्यणका भाजा अंग क नामक माणवक उस परिपद्में वैठा गाः। तथ सोणदण्ड बाह्यणने उन बाह्यणोसे कहा---

"आप सद हमारे भाजे अगक माणवकको देखते हैं ?"

"हाँ, भी !"

"भी ! (१) अगक याणवन अभिष्ण वर्णनीय प्रासादिन, परम (गौर) वर्ण पुण्नलतासे युन्त व हैं। इस परिषद् ये अगक याणवन अभिष्ण वर्णनीय प्रासादिन, परम (गौर) वर्ण पुण्नलतासे युन्त व हैं। इस परिषद् ये अगक याणवन (= वेद-पाठी) अभ्वषर निषण्ड-कल्प-असरप्रभेद सहित तीनो वेद और पौजव इतिहासमें पारात है, पदम (= व्यविक्र) स्वाप्त निषण्ड-कल्प-असरप्रभेद सहित तीनो वेद और पौजव इतिहासमें पारात है, पदम (= व्यविक्र) निष्पात है। (३) अगक याणवन दोनो ओरमे सुजात हैं ।।

मैं इनने माता पिता दोनोंको जानता हैं ।। (यदि) अगम गाणवन प्राणोको भी मारे, चौरी भी नरे, परस्तीगमन भी करे, मृषा (= ब्रुट) भी वोले, सब भी पैवे। यहांपर अब भी ! वर्ण वया करेगा?

मझ और जाति क्या (वर्गो) ? जब नि आह्मण (१) शोलवान (=सवाचारी) वृद्धगोल (=ववं वाणात) वृद्धगोल (=ववं वाणात) वृद्धगोलताल (व्यवं वाणवालाले प्रमत्त होता है। इन वोनो अगोमे युक्तको आह्मण लोग प्राह्मण कहते है।

(बहु) 'मैं ब्राह्मण हूँ कहते, सच वहता है, बृढ बोलनेवाला नहीं होना।"

"ब्राह्मण । इन दो अगोमेंसे एक अगको छोळ,एक अगमे युक्तको भी ब्राह्मण कहा जा सकता है ? ।"

"नहीं, हं गोतम ! सील्से प्रसारित है प्रता (=कान) ! प्रकासे प्रसारित है सील (=आचार) । जहाँ सील है, वहीं प्रता है, जहाँ प्रता है, वहाँ सील है। बीलवाननो प्रता (होगी है), प्रप्तावन्तो सील। क्लियु सील लोकमें प्रताओका अगुआ (=अम) वहा जाता है। जैसे हे गौनम ! हाममे हाम मोने, पैरसे पैर पोके, ऐसेही हे गौनम ! सील-प्रसालित प्रता है = ।"

"बह ऐसाही है, ब्राह्मण । शील-अशारित प्रभा है, प्रधा-प्रशासित पील है। जहाँ शील है, वहाँ प्रभा, जहाँ प्रभा है वहाँ शील । शील्वान्शो प्रभा होती है, प्रधायान्शो शील। िम्सु कोरमें शील प्रभाका सर्वार वहा जावा है। ब्राह्मण । शील क्या है ? प्रभा क्या है ?"

"हेगौतम! इस विषयमें हम इतनाही भर जानते हैं। अच्छा हो यदि आप गीतमही

. . (इसे यह) ।"
"तो प्राह्मण! मुनो, अच्छी तरह मनमें वरो, वहना हूँ।"

"अच्छा भो ।" (यह) मोणदण्ड बाह्मणने भगवान्त्री उत्तर दिया। भगवान्ते पटा--

## २-शील

"बाह्यण <sup>1</sup> तथायत लोकमें उत्पन्न होते <sup>9</sup>०। इस अकार मिखु वीनसम्पन्न होता है। यह भी बाह्यण वह बील है।

#### ३-प्रजा

"० प्रथम ध्यान ०'। = डितीय ध्यान ०। ० तुवीयध्यान ०। ० चतुर्यध्यान ०। ० चतुर्यध्यान ०। ० चानदर्शनकं लिये चित्तको रुपाता है ०। '० अव कुछ यहाँ करनेको नहीं हैं यह जानता है। यह भी उसकी प्रजामें है। ब्राह्मण 'यह है भज्ञा।"

ऐसा कहनेपर सोणदण्ड ब्राह्मणने भगवान्से यह वहा-

"आहन्दै। हे गीतम्। आहन्दै। हे गीतम्। विकास आप गीतम् मुसे अञ्चिद्धः हारणायतः छपासनः घारणः नरे। भिश्चनस्य सहित आप भेरा कलका भोजन स्वीकार करे।"

भगवान्ने मौनसे स्थीकार किया। तब सोणदण्ड शाह्मण भगवान्की स्वीकृति जान, आसनसे

उठनर, भगवान्को अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चला गया। ।

तब क्षेणदण्ड साहाणने उस रातके बीतनेपर अपने घरमे चतम खाद्य-भोज्य तय्यार करा भगवानुको काल सुवित विद्या—'हे गौतम ! (चलनेका) काल है, भोजन तय्यार है'।

तब भगवान् पूर्वीहण समय पहिनकर, पात्र-बीबर ले भिक्ष-संघवे साय जहां शाह्मण सीण-दणका घर या, वहाँ गय । जाकर विछ आसन पर उँडे। तय सीणदण्ड बाह्मणये सुद-सिंहत भिक्ष-संघवो बर्षमे हाथसे उत्तम सादा-भोज्य द्वारा सर्वावतः—सत्रवारित किया। तव सीणदण्ड बाह्मण भगवान्के भोजन पर पात्रमे हाल हटा केनेयर, एव छोटा आसन ले, एव और बँठ गया। एव और दैठे हुए सीणदण्ड बाह्मणने भगवान्ति लहा—

तव भगवान् मोणदण्ड बाह्मणको धार्मिक-नथासे ० समुतेत्रित ० कर, आसनसे उठकर चल दिये।

# ५--कुटदन्त-सुत्त (१।५)

### १—मृद्धकी प्रश्नता । २—ऑहसामय-यज्ञ (महाविजित जातकका)—(१) बहुसामग्रोका यज्ञ; (२) अस्त्र सामग्रीका महान् यह ।

ऐसा मैंने मुना—एक समय भगवान् पाँच सौ भिक्षुओंक महा-भिक्षु-सघके साथ मगय देशमें विचरते, जहाँ खाणुमत नामक भगधका ब्राह्मण-प्राम था, वहाँ गये। वहाँ भगवान् खागुमतमे अम्ब-लिट्टका (=आन्ध्रपटिका)में विहार करते थे।

उस समय कुटबन्त श्राह्मण, मनघराज श्रेणिक विम्विसार द्वारा वस, जनाकीण, तृण-भाष्ट-उदक-धान्य-सम्पन राज-भोग्य राज-दाय, बहादेय खाणुमतका स्वामी होकर रहता था। उस समय कुटबन्त ब्राह्मणको महायज्ञ उपस्थित हुवा था। सात सी बैल, सातची बछ्छे, सातमी बछ्छियों, सातमी वकरियों, सातसी भेळें यज्ञने ित्ये स्पूण (=ज्जन्मा)पर लाई गई थी।

लाणुमत-बासी साह्मण गृहस्थोने सुना---साक्य कुलक्षे प्रविवित शाक्य-पुन श्रमण गीनम ० अम्बलिट्टिनामें विहार करते हैं। उन आप गीनमका ऐसा मगलकीति-नव्य फेना हुआ हूँ—वह भगवान् शहूँत, सम्यण्-सबूढ, विद्या-आवरण-युक्त, सुगित-यास्त, लोकवेसा, पुरपोक अनुनम बाबुक सवार, देव-ममप्यके उपदेशक, बुढ भगवान् है, इम प्रकारके थहँतोका दर्शन अच्छा होता है। तब प्राणुमतके प्राह्मण गृहस्य साणुमति निकल्कर, मुख्के सुष्ट विधर अच्छाहिता है। तब प्राणुमतके प्राह्मण गृहस्य साणुमति निकल्कर, मुख्के सुष्ट विधर अच्छाहित थी, उधर जाने लगे। उस मम्य कुटदन्त ब्राह्मण ग्रासायके जगर, दिनके स्थमके लिये गया हुआ या। वुटदन्त ब्राह्मणने हाणुमतके ब्राह्मण गृहस्योको शुण्के शुष्ट वाणुमतके विकत्त प्रता अच्छादिन। यी, उधर जाते देवा। देवकर कारा (-प्राह्वेद सेन्टरी)को सम्बोधित क्या---

"वया है, हे क्षता । (जो) ॰ खाणुमतके ब्राह्मण गृहस्य • अम्बलट्टिका जा रहे हैं ?"

"भी ! शास्य कुलसे प्रवीतन ० थमण गौनम ० अम्बलिहकामे विहार कर रहे हैं। उम गौतम-का ऐसा मगलकीति-राज्य फैठा हुआ है ०। उन्हीं आप गौनमके दर्मनार्प जा रहे है।"

तब कुटदन्त झाहाणको हुआ- 'मैने यह सुना है, कि ध्यमण गीनम भोलह परिफारोबाली भिविध सम-मण्या (च्याविधि)को जानना है। मैं महायज्ञ करना चाहना हैं। क्यों न ध्यमण गीनमके पाम चलरर, सीलह परिष्कारोबाली निविध यज्ञ-सम्पदाको पूर्हू ? वब बुटदन्त ब्राह्मणने क्षमानो सम्बोधित किया-

"तो हे छत्ता। जहाँ चाणुमतरे ब्राह्मण गृहस्य है, वही जाओ। जागर साणुमनरे ब्राह्मण गृहस्योगे ऐमा वही—जुटबन्त ब्राह्मण ऐसा गह रहा है 'पीळी देर आप सब ठहरे, बुटबन्त ब्राह्मण भी, श्रमण गौनमरे दर्शनार्थ जायेगा।"

बुटदन्त ब्राह्मणरो-'अच्छा मो ।' वह धत्ता वहाँ गया, जहाँ नि साणुमतने ब्राह्मण गृहस्य

थे। जारर ० बोठा---'बुटदन्त ०'। उस समय वर्द सौ बाह्मण गुटदन्तवे सहायजेशा उपभोग व रतने लिये साणुमतमें बास परने थे। उन ग्राह्मणोने सुना---नुटदन्त ब्राह्मण श्रमण गीनमके दर्शनार्थ जायेगा। तब वह ब्राह्मण कर्रो नुटदन्न ० था वहाँ गये। जावर युटदन्त ब्राह्मणये बोठे---"सवमुच आप युटदन्त श्रमण गीनमने दर्गनार्थ जायेगे?"

"हाँ मो <sup>!</sup> मुझे यह (विचार) हो रहा है (कि) में भी श्रमण मीनमरे दर्गनार्प जाऊँ।"

"आप मुदरन्त ध्रमण गीनमरे दर्गनार्थ गर्ग जाये। आप गुटदन्त ध्रमण गीनमरे दर्गनार्थ जाने सीय नहीं है। यदि आप नुटदन्त ध्रमण गीनमरे दर्गनार्थ जाने (तो) आप नुटदन्ता प्रमण गीनमरा दर्गनार्थ अधिण होगा, अपण गीनमरा यदा वहेगा। चूँगि आप नुटदन्ता यरा धीण होगा, अपण गीनमरा यदेगा, इस बात (=अग) से भी आप नुटदन्त अपण गीनमरे दर्गनार्थ जाने सीय नहीं है। अपण गीनम देश प्रमण गीनम ही आप हुटदन्त दर्गनार्थ आप से अपण गीनमरे प्रमण गीनमरे क्यां के अपण गीनमरे हर्गना के आप मुदरन्त दर्गनार्थ आप नुटदन्त दर्गनार्थ आप मुदरन्त दर्गनार्थ आप मुदर्ग माणवर (=दिवार्थी) मत्रने थिये, मत्रन्यदनेने किये, आप कुटदन्तने पास आते हैं। आप नुटदन्त नौर्ण-वृद्ध-महम्प्यन-अध्मणन वया प्राप्त है। अपण गीनम तथा है, का आप नुटदन्त माणवर्ग अभिन विश्वसारिय साल्यन्त-भूपित-भूपित-अपियन है। अपण नुटदन्त वाद्या परिवर-सानिये गामुन व है। आप नुटदन्त वाद्या परिवर-सानिये गामुन व साल्यन वाद्या नुटदन्त वाद्या परिवर-सानिये गामुन व साल्यन वाद्या नुटदन्त वाद्या परिवर-सानिये गामुन व साल्यन वाद्या नुटदन्त वाद्या निवर्ण वाद्या सिव्यन्त वाद्या निवर्ण वाद्या वाद्या है। अपण गीनमरे दर्गनार्थ आप नोत्यन विश्वसार्थ निवर्ण वाद्या है। अपण गीनमरे दर्गनार्थ आप वोद्यन्त वाद्या विष्य मानिय है। अपण गीनम ही अपने दर्शनार्थ आप वोद्या है।

# १–बुद्धको प्रशंसा

ऐसा कहनेपर युटदन्त बाह्मणने उन बाह्मणोने यह वहा-

"तो भो मेरी भी सुनो, जि बयो हमी अमण गीनमने दर्शनार्थ जाने योग्य है , आप अमण गीतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं है। श्रमण गीतम भी । दोना भोरम मुजात है ०, इस यातमें भी हमी अमग गीनमके एक्ताय जाने योग्य है, आप अमण गीतम हमारे दर्शनार्थ आने योग्य नहीं। थमण गीनम बळे भारी जानि-सपको छोठकर प्रजीवन हुए है ०। थमण गीनम बीलजान आपैशील-युवन कुशल-शीली=अच्छे शीलमे युवन ०। धमण गीनम मुवनना=वन्याण-वार्वरण । अमण गीनम बहनोके आचार्य-प्राचार्य ०।० काम-राग-रहित, चपलता-रहित ०।० कर्मवादी-त्रियावादी । याद्यण सतानोके निष्याप अग्रणी ०।० अभिय उच्चकुल क्षत्रिय मूलमे प्रजनित ०।० आदए महाधनी, महाभोगवान-कुलमे प्रजातित ० । श्रमण गौतमके पास दूसरे राष्ट्रा दूसरे जनपदींने पुछने हे लिये आते है ०। ० अनेक सहस्र देवना प्राणींसे घरणायन हुए ०। ध्रमण गीनमके लिये ऐसा मगल-कीर्ति शब्द फैला हुआ है-कि वह भगवान् ० । धमण गीनम बत्तीम महापुरप-लक्षणीम युवन है ०। भमण गीतम 'आओ, स्वागत बोलनेवाले, समीदक, अब्भातुदिक (=अनुहिलस्यू), उत्तान-मान, पूर्वभाषी ०।० चारो परिषदीने सत्तृत=गुरवृत ००। श्रमण गीतममे बहुतने देर और मन्दर श्रदाबात है ०। श्रमण गीतम बिस ग्राम या नगरमे विहार करते हैं, उसे अ-धनुष्य (=देव, भूत शाहि) नहीं सताते । श्रमण मौनम सधी (=मधाधिपनि), गर्या, यणावार्य, बठे तीर्थक्श (=मप्रदाय-स्यापको)में प्रधान कहे जाने हैं । जैसे किसी-किसी श्रमण ब्राह्मणका यहा, जैसे कैसे हो जाना है, उम तरह श्रमण मौतम का यश नहीं हुआ है। अनुपम विद्यान्वरण-सम्पदामे श्रमा गौतमका स्था उत्पन्न हुआ है। मो ! पुत्र-महिल, मार्या-सहिल, अमान्य-महिल मण्यराज श्रेणिक विन्तिमार प्राणीने श्रमण गौतमका दारणागत हुआ है ०। ० राजा असेनजित् कोमल ०।० ब्राह्मण पौरमरमानिने ००। श्रमण गीतम साणुमतमें आये हैं। साणुमतमें अम्बलिट्टनामें विहार करते हैं। वो कोई श्रमन या

<sup>।</sup> पृष्ठ ४८।

ब्राह्मन हमारे गौब-जेतमे जाते हैं, यह (हगारे) अनिषि होते हैं। अतिषि हमारा सत्रराणीय-पुर-वरणीय-माननीय-पुत्रनीय है। जूबि भी । धमण गौतम साणुमतमें आये हैं ०१ धमण गौतम हमारे अतिषि है। अतिषि हमारा सत्वरणीय ० है। इस बातसे भी ०। भी । में धमण गौतम वे हने ही गण नहता है। लेविन वह आप गौतम इतने ही गुणवाले नहीं हैं, आप गौतम अपरिमाण गुणवाले हैं।"

इतना बहुतेपर उन बाह्यणोने बुटब्न्त ब्राह्मणते क्हा—"वैसे आप बुटब्न्त ध्रमण गीनमरे गुण कहते हे, (तब तो) शद बहु आप गीतम शहीत सी योजनपर भी हो, तोमी पायेंग योघकर, श्रद्धालु कुछ पुत्रको (उनके) दर्शनार्थ जाना चाहिये। तो भो ! (चलो) हम सभी थ्रमण गीतमके दर्शनार्थ चलेंगे !"

त्तव कुटदन्त आहाण महान् ब्राह्मण-गणके माय, जहाँ अम्बर्लाट्टका थी, जहाँ भगवान् ये, वहाँ गया। जाकर उसने भगवान्के साथ समोदन किया । खाणुमतके ब्राह्मण गृहस्योगे कोई-नोई भग-श्रान्को अभिवादन कर, एक ओर बैठ गये। वोई-नोई समोदन कर ०,० वियर भगवान् ये, उपर हाप जोळकर०,० चुक्वाप एक ओर बैठ गये।

एक ओर खेठे हुए कुटदन्त वाह्यणने गणवान्ते कहा— "है गीतम ! मैंने छुना है कि— धमण गौतम सोलह गरिष्कार सहित जिनिस यह सम्पदायो जानते हैं। भो! मैं सोलह गरिष्कार सहित यह सम्पदाको नहीं जानता। मैं महायह परना चाहता हैं। अच्छा हो यदि आए गीनम, सोलह गरिष्कार बहित जिविस यह-सम्पदाका मुझे उपदेश करे।"

"तो ब्राह्मण<sup>ा</sup> सुनो, अच्छी तरहसे मनमें करो, कहना हूँ।" "अच्छा मो<sup>।</sup>" कुटदन्त ब्राह्मणने भगवान्से कहा। भगवान् वोछे---

# २-म्महिंसामय यज्ञ (महाविजित-जातक)

## (१) रहुसामधीना यह

१--राज्य-मद्ध--"पूर्व कालमें ब्राह्मण! महाधनी, महाभोगवान्, बहुत त्तोना चौदीवाला, बहुत वित्त उपकरण (=साधन)वाला, बहुधन धान्यवान् अरे-कोश कोप्ठागारवाला, महाविज्ञित नामक राजाया । ब्राह्मण । (उस) राजा महाविजितको एकान्तमें विचारते चित्तमें यह स्थाल उत्पत हुआ—'मुझे मनुष्योके विपुल भोग प्राप्त है, (मैं) महान् पृथ्वीमडलको जीनकर, शासन करता हूँ। क्यों न में महायक्ष करूँ, जो कि चिरकाल तक मेरे हित-मुखके लिये हो। तव ब्राह्मण । राजा महाविजितने पुरोहित बाह्यणको बुलाकर कहा—'ब्राह्मण । यहाँ एकान्तमें बैठ विचारते, मेरे चित्तम यह स्याल उत्प्रत हुआ---० वयो न में महायज्ञ करूँ ०। ब्राह्मण<sup>ो</sup> में महायज्ञ **बरना भाहता हूँ।** आप मुमे अनुशासन कर, जो चिरकाल तक मेरे हित-सुखके लिये हो।' ऐसा कहनेपर बाहरण ! पुरीहित द्वाह्मणने राजा महाविजितसे कहा—'आप ना देश सकटक, उत्पोद्धा सहित है। (राज्यमें) ग्राम पात (=गींबोकी सूट) भी दिखाई पळते हैं, बटमारी भी देखी जाती है। आप ऐसे सक्टक उत्पोळा सहित देवसे बाल (=कर) लेते हैं। इससे आप इस (देव)के अष्टत्य-कारी है। शायर का (विचार) हो, दस्युओ (=डाकुओ) के कील्को हम वघ, बन्धन, हानि, निन्दा, निर्वासनये उसाळ देंगे। क्षेतिन इस दस्युनील (च्लूट-पाट ल्पी नील)को, इस सरह मलीभाति नहीं उखाळा जा सकता। जो मारनेंसे बच रहेगे, वह पीछे राजाके जनपदको सतायेगे। ऐसे दस्युकीलका इस उपायस मठी प्रवार उन्मूलन हो सकता है, कि राजन्! जो कोई आपके जनपदमें प्रति गोपालन करनेना जल्याह रखते हैं, उनको आप बीज और भोजन प्रदान करे। ० वाणिज्य करनेना उत्साह रसते हैं, उन्हें आप पूँजी (=प्रामृत) दें। जो राजपुरपाई (=राजाकी नीवरी) करनेवा उत्साह रखते हैं, उन्हें बाप भत्ता-वैनव (=भत्त-वैनव) द। (इस प्रसार) वह श्रीय

अपने काममें रुपे, राजावे जनपदवो नहीं सनायेंगे। आग वो महान् (धन धारवदी) नींग (प्राप्त) होगी, जनपद (⇒देश) भी पीडा-रहित, वटक-रहित क्षेत्र युवन होगा। मनुष्य भी गोदमे पुत्रोको नवातेंगे, खुळे घर विहार करेंगे।'

"राजा महाविजितने पुरोहित ब्राह्मणवी—'अच्छा भो ब्राह्मणा ! 'नहा । राजाके जनपदमं जो हिपां स्था करता चाहते थे, उन्ह राजाने बीज मत्ता सम्पादित किया। जो राजाने जनपदमं वाणिज्य परनेने उत्साही थे, उन्हें पूँकी सम्पादित की। जो राजाके जनपदमे राज्य-पुराईमें उत्साही हुए, उनजा भत्ता-वेतन ठीक कर दिया। उन मन्यायीने अपने अपने नाममं उन्हें, राजाने जनपदमे नहीं सनामा। राजाको सहाजनपदि प्राप्त हुई। जनपद अकटक अपीजित संग-युक्त हो गया। मनुष्ण हर्षित, मीदित, गोदमें पुनोको नचातील खुने घर विहार करने जगे।

'बाह्मण 'तब राजा महायिजितने पुरोहित बाह्मणनो बुलाकर बहा—'भी । मैने दम्युवीए उत्साळ दिया। मेरे पास महाराशि हैं ०। हे बाह्मण ! में महायज करना चाहना हूँ। आप मुझे अनुगामन करें, जो कि चिरकाल तक भेरे हित सुबके लिये हों।

२--होम-प्रताती आप! जो आपके जनपदमें जानपद (=प्रामीण), नैगम (=महर्ने) अनुपुक्तक क्षत्रिय है, आप उन्हें कहें—पि भी पहायक करता वाहना हूँ, आप उने कहें कहें—पि भी पहायक करता वाहना हूँ, आप उने मुशे अनुवा (=आता) करें, जो वि मेरे चिरनाल तक हित-पुक्त किये हो। जो आपके जनपता है। जानपद या नैमम अमात्य पारिपद्य (=तासद) ।। जनपदमं जानपद या नैमम अमात्य पारिपद्य (=तासद) ।। जनपदमं जानपद या नैमम अमात्य पारिपद्य (=तासद) ।। जनपदमं जानपद या नैमम अमात्य पारिपद्य (=क्ष्या) नेचिक (=क्ष्यो) ।। राजा महाविजितने बाह्मण पुरोहिन्दों—'अच्छा भी महत्वर, जो राजाक जनपदमं ० अनुपुत्रतक क्षत्रिय (जात्य पारिपद्य ०,० ब्राह्मण महाधाल ०,० गृहति नेचिक पे, उन्हे राजा महाविजितने आभिति विपा—'भी में महायक करना
पहाल हैं, आप लोग मुझे अनुवा वर्रे जो कि विपत्ताल तन मेरे हिन-मुलके किये हों ' राजा! आप
पहाल में महाराज पह वजना काल है। ब्राह्मण! यह चारो अनुमनिन्यस उनी पत्तके (चार) परिष्णार
होते हैं।

"(यह) राजा महानिजिन आठ अगोने गुनन छा। (१) दोनो औरसे मुजान ०। (२) अभि क्य-दर्गनीय ० महान्विष्ट-बर्ग्नुद्ध, वर्धनेक स्थि अक्तार न रखनेवाला। (३) ० सील्यात् ०। (४) अभि क्य-दर्गनीय ० महान्विष्ट-बर्ग्नुद्ध, वर्धनेक स्थि अक्तार न रखनेवाला। (३) ० सील्यात् ०। (४) आड प्रमाद्याला, पार्ट्य प्रमान्त्र को अप्रेय को स्वेय प्रमान्य काल, पार्ट्य प्रमान्य ला, पार्ट्य को अप्रेय के कि मेट्यागरावाला, (५) बक्त्यती चतुर्गाको तेपातामा पा। (६) प्रदान्त्र किये यवसे मानो द्युत्यको तेपातामा पा। (६) प्रदान्त्र द्याय = दानपति ध्रमण-प्राह्मण दरिद-आधिन (= मैंगता) बन्तीजन (= विण्यन) प्राचनोक स्थि खुनेश्वार-वाला पा। वसे स्वयं है। स्थान प्रमान प्यापन प्रमान प्रमान

'पुरोहित ब्राह्मण चार बगोंने युन्त (या)। (१) दोनो बोरखे युनात ०। (२) ब्राध्यायक मन घर ० गियेद-मारगत ०। (१) घोलवान् ०। (४) गिटत-च्यक्न मेगायी = मुजा (-विद्यारा) यहण नरतेवालोंने प्रयाम या द्वितेय या। पुरोहित बाह्मण इन चार अगांने युन्त (या)। वह चार अग भी उत्ती युक्त परिष्कार होते हैं।

"तव ब्राह्मण <sup>1</sup> पुरोहित ब्राह्मणने पहिले राजा महाविजितको तीन विधियोज्ञ उपदेश निया। (१) यत्र नरनेनी इच्छाबाले आप को घायद कही अफसोस हो—'बळो धनरागि चळी जायमीं, सो आप राजाको यह जफलोत न बरना चाहिये। (२) यह करते हुए आप राजाको सायंद कही अफ़तास हो—० वर्को जा रही हैं ०। (३) यह कर चुनरेगर जाप राजाको सायद कही असमोत हो—'बळी पन-राति बसी गर्दे, सो यह अफ़तास जाफने न करना चाहिये। बाहाज <sup>1</sup> हम प्रकार पुरोहित बाहाजने राजा महायिनिकांते यह किस्ती से चक्के सीन विधियां बतलाई।

"तय ब्राह्मण । पूरोहित ब्राह्मणने यससे पूर्व ही राजा महाविजितने (हृदयसे) प्रतिग्राहनोके वित (उत्पन्न होनेवाले) दश प्रकारके विप्रतिसार (= चित्तको बुरा करना) हटाये-(१) आपके यश्चमें प्राणानिपाती (≈ हिंसारत) भी आवेगे, प्राणाविपात-निरत (≈ अ-हिंसारत) भी। जो प्राचातियाती है, (जनका प्राणातियात) उन्होंके लिये हैं, जो वह प्राणातियात विरत है, उनके प्रति आप यजन करे, सोदन वरें, आप उनके पित्तकों भीतरने प्रसन्न (= स्वण्छ) करें। (२) आपके यज्ञसं चोर भी आवेंगे, अन्वोर भी। जो वहाँ चौर हैं, वह अपने लिये हैं, जो वहाँ अन्वोर हैं, उनके प्रति आप यजन करे, शीदन करें, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न करें। (३) ० व्यभिचारी ०, अन्व्यभिचारी भी ा (Y) = सपावादी (= झठें) ०, मुपावाद-विरत भी ।। (५) = पिश्नुवाची (= चुग्ल-खोर) o, पिश्न-श्रवन-विरत भी o। (६) o परपवाची (= कटुवचनवाले) o, परुप-वचनविरत भी । (७) ० सप्रवापी (=वकवादी) ०,सप्रवाप-विरत भी ०। (८) । विविध्याल (= कोभी) ०, अभिध्या-विरत । (९) ०-व्यापम-चित्त (= डोही) अ-व्यापप्तचित्त-भी । (१०) ० मिथ्यादृष्टि (= मठे मत बाले) o, सम्यग्-वृद्धि (=सत्यमतवाले) भी । जो वहाँ मिख्या दृद्धि है, वह अपनेही िल्ये हैं, जो वहाँ सम्यम्-इंटिट हैं, उनके प्रति आप यजन करें, मोदन करें, आप अपने जिल्ला भीतरसे प्रसन्न करें। ब्राह्मण । प्रोहित ब्राह्मणने यज्ञसे पूर्वे ही राजा महाविजितके (हदपसे) प्रतिप्राहको (= दान छेनेवालो)के प्रति (अत्यक्ष होनेवाले), इन दस प्रकारके विप्रतिसार (= चित्त-विवार) अलग कराये।

"तव बाह्मण । पुरोहित बाह्मणने यज्ञ करते वक्त राजा महाविजितके चित्तका सील्ह प्रकारसे सदर्शन⇒ समादपनः समुतीजन सप्रहर्पण किया—(१) शायद यज्ञ करते वक्त आप राजाको (कोई) बोलनेवाला हो--राजा महाविजित महायज्ञ कर रहा है, किन्तु उसने नैयम-नानपद अनुयनतक क्षत्रियी (= माडिलिक या जागीरबार राजाओ) को आयत्रित नहीं किया, तो भी यज्ञ कर रहा है। (सो अब) ऐसा भी आपकी वर्मसे बोलनेवाला कीई नहीं है। आप . तैयम (= शहरी), जानपद (= देहाती) अनुमुक्तक क्षत्रियोको आमंत्रित कर युके हैं। इससे भी आप इसको जाते। आप यजन करे, आप मोदन करें, आप अपने चित्तको भीतरसे प्रसन्न करें। (२) शायद ० कोई बोलनेवाला हो--० नैगम जानपद अमात्यो (= अधिकारी), पार्पदो (= संशासद्)को आमधित नहीं किया ०। (३) ०० ब्राह्मण महा-द्याकी 01 (४) = ० नेवधिन गृह्पतियों (= धनी वैश्यों)को 01 (५) शायद नोई बोलनेशाला हो-राजा महाविजित यह कर रहा है, किन्तु वह दोवो ओरसे सुजात नहीं है ।। तो भी महायह यजन वर रहा है। ऐसा भी आपनो धर्मसे कोई बोजने वाला नही है। आप दोनो ओरमे सुप्रात है। इससे भी आप राजा इसको जानें। आप यजन वर्रे, आप बोदन करें, आप अपने विस्तवो भीतररे प्रमन वरे। (६) o = अभिहए = दर्जनीय o | ० । (७) ० ० चीलकान् ००। (८) ०० आड्य महा भोगवान् बहुत सोना नांदी बाले, बहुत बित्त-उपचरण-वान्, बहु-धन-धान्य-वान्, कोश-कोष्ठागार-परिपूर्ण ool (९) o = बलवती चतुरमिनी सेनासे o" (१०) o o श्रदालु दायन ool (११) ०० बहुश्रुत ००। (१२) ०० पश्चित = व्यक्त मेघावी ००। (१३) ०० पुरोहित दोनो ओरसे मुजात ००। (१४) ०० पुरोहित • अध्यायक मनघर = ०। (१५) • ० पुरो-हिन ० सीलवान् ००। (१६) पुरोहित ० पटिल ≕ स्थान ००। बाहाण! महावत्र बजन धरते हुपै, राजा महाविजितके थितानो पुरोहित भ्राह्मणने इन मोलह निधियमि समुतेजित निया।

"बाह्मण । उस सज़में गाये नहीं मारी गई, वनरे-मेळे नहीं मारी गई, मूर्ग गुअर नरीं मारे गये, न नाना प्रवारणे आणी मारे गये। न भूप (=यज्ञ-दज्ञम) के निज्ये बूझ वाटे गये। न पर-हिमारे निज्ये दर्भ (=चुज्ञ) वाटे गये। जो भी उसके दास, प्रेष्य (=जीरर), वर्षणर थे, उन्होंने भी दण्ड-सजिन, गय-नाजित हो, अधूमुल, रोते हुये सेवा नहीं विश्व निहों कहा उन्होंने किया। जिल्होंने नहीं चाहा उन्होंने नहीं किया। जिमे चाहा उसे किया, जिमे नहीं चाहा उसे नहीं किया। थी, तेल, प्रमणन, दही, मयु, साड(=क्काजिन) से यह यज्ञ समाप्तिको प्राप्त हुआ।

"तब प्राह्मणं । नैगम-जानपद अनुसुनन-अनिय, ० अशाख-वार्यद, ० महाताल (=धनी) प्राह्मण, ० मेचियन-गृहपति (=धनी वैरुप) बहुतता धन-पान्य ले, पाजा महाविजिनने पास जार र, बोगे-देव । यह बहुतसा धन-पान्य (=बायतेष्य) देवले लिये लाये हैं, इसे देव स्वीरार वरें। 'नहीं भी । मेरे पास भी यह बहुत सा धर्मसे उपाजित सापतेष्य, है। यह बुखुरि ही पाम रहे, यहाँने भी और के जाओ। राजाले इन्कार वरनेपर एक ओर जावर, उन्होंने सलाह की—'यह हमारे लिये जीवन नहीं, कि हम इस धर धान्यकों फिर अपने खराने लोटा ले जाओ। राजा महाविजित महायस पर रहा है, हता । हम भी इसके अनुगामी हो पीछे पीछे यक करनेवाले होता।

"तव ब्राह्मण! ब्रज्ञवाट (च्यजस्थान) कं पूर्व ओर नैगम जानपद अनुयुक्तन शिवियोने अपना दान स्थापित किया। ब्रज्ञवाटने दक्षिण ओर ० अगस्य नापदाने ०। पश्चिम और ० आहाण महाजारुकोने ०।० उत्तर ओर ० नेचियन वैक्योने ०। ब्राह्मण वन (अनु)यज्ञाम भी गाय नहीं मारी गई ०।भी, तेल, मक्कत, दही, अपू, व्यांक्रमे ही वह यज सम्यादित हुये।

"इन प्रकार चार अनुमति योज, आठ अगोते युक्त राजा महाविजित, चार अगोम युक्त पुरोहित बाह्मण, यह सोलह परिस्कार और तीन विधियाँ हुई । बाह्मण १ इसे ही त्रिविध यज्ञ-सपदा और मीलह-परिस्कार कहा जाता है।"

ऐसा बहुने पर वह ब्राह्मण उताद उच्चसब्द = महासब्द करने लगे—'अहाँ यज्ञ ' अहाँ ' यज्ञ सपदा ! !' बुटदन्त ब्राह्मण चुनवाप ही बैठा रहा। तब उन ब्राह्मणोने कुटदन्त ब्राह्मणमे यह महा—

"आप कुटदन्त किसालिये ध्रमण गीनभने सुभाषितको मुभाषितके तौरगर अनुमौदिन नहीं कर रहे हैं  $^{2}$ "

"भी! में, धमण पौलमने पुनापितनो सुनापितके तीरणर अन्-अनुमोदन नहीं कर रहा है। शिर भी उसना फट जायगा जो धमण पौतमके सुनापितने तुमापितने तौरपर अनुमो-दन नहीं करेगा। मुसे यह (बिचार) हो रहा है, वि धमण गौनम यह नहीं करून— ऐसा मैंने मुना', या ऐसा हो सकता है। सिनार है। सिनार हो सकता है। सिनार है। तम मुसे ऐसा होता है— जनस्य धमण गौतम उस समय (यातो) यस स्वामी राजा महाविजित थे, या यसक मरानेवाले पुरीहित ब्राह्मण थे। व्या जानते हैं, आप गौनमा देन प्रवास्त इस यहारी नर से या मरास, (मतुप्त) वारा छोळ मरनेके बाद मुसीर स्वर्म-गोकम जनस होता है?"

त्राह्मण! जानता हूँ इम प्रकारने यज्ञ ०। मैं उस समय उस यज्ञना याजयिता पुरोहित व्यक्षण था।

#### (२) श्रल्पसामग्रीका महान यज्ञ

"हे ग़ीतम! इस सोलह परिष्कार बिनिय यज्ञ-सपदामे भी कम सामग्री (==अयं) बाला, वम किया (─ममारभ)-वाला, किन्तु महाफल-दायी वोई यज्ञ है ?"

'हैं, ब्राह्मण<sup>।</sup> इस ० से भी ० महाफलदायी । <sup>ग</sup>

हे गौतम । वह इस ० में भी ० महाफलदायी यज्ञ कीन है ?"

१—दान-पत्र—"ग्राह्मण<sup>†</sup> वह जो प्रत्येन चुळमें शीळवान् (≈सदाचारी) प्रश्नजितींने लिये नित्य दान दिये जाते हैं। ब्राह्मण<sup>†</sup> वह यज्ञ इस० से भी ० महापलदामी हैं।"

'हे गोतम <sup>।</sup> क्या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो वह नित्य दान इस ० से भी ० महाफलदायी है?"

"प्राह्मण । इस प्रकार में (महा) प्रश्नोमं वहुँत् (ल्युम्मणु रप), या अहुँत्-मार्गात्व नहीं आते। सो निस हेतु ? ब्राह्मण । यहाँ दण्ड-प्रहार और शल-प्रह (ल्याना पनळना) भी देखा जाता है। इस लिये इस प्रवार ने यक्षोमं अहुँत् ० नहीं आते। जोकि वह नित्य-दान ० है, इस प्रवार के यसमें प्राह्मण । अहुँत् ० आने है। सो विच हेतु ? वहाँ ब्राह्मण । दह प्रहार, गल-प्रह नहीं देखा जाता। इस्तियं इस प्रकार ने यसमें ०। याह्मण । यह हेतु हैं, यह प्रत्यय हैं, जिससे नि नित्य-दान ० उस ० से भी ० महाम्लवायी है।"

ंहे गीनम<sup>ा</sup> बया चोई दूसरा यज, इस सोलह-परिकार त्रिविय-यज्ञसे भी अधिक फल्दायी, इस नित्यदान ० से भी अरप सामग्री-वाला अस्पसमारम्भवाला और महाफ्लदायी, महामाहात्म्यवाला हु ?''

'है, ब्राह्मण । ० ।"

"हे गौतम ! वह यज्ञ बौन सा है, (जो कि) इम सोलह o ?"

"ब्राह्मण ।" जो कि यह चारो दियाओं के सथके लिये ( $\Rightarrow$ वातदिस संघ उदिस्स) विहारका बन-बाना है। यह ब्राह्मण । यहा, इस सोल्ह ०।"

ंहे गौतम ! वया कोई दूसरा यज्ञ, इस ० शिविष यज्ञले भी ०, इस नित्यदान ० से भी, इस विहार-दानमे भी अल्प-सामग्रीक अल्प त्रियावाला, और महाफलदायी महामाहारम्यवाला है ?'

"है, ब्राह्मण<sup>†</sup>०1"

'हेगीतम ! कीन साहै ०?"

२—प्रिश्वरण-यत्न-"प्राह्मण । यह जो प्रश्ननित्त हो बुद (परम ज्ञानी) की शरण जाना है, धर्म (=परम-तत्व) की शरण जाना है, सघ (=परम तत्व-त्यक-मधुदाय)की शरण जाना है, बाह्मण ! यह यज्ञ , इस ० त्रिविध यज्ञते भी ०० ।"

"हे गौनम<sup>1</sup> क्या कोई दूसरा यज्ञ ००इन शरण गमनोसे भी अरप-सामग्रीक, अल्प किया-

वान् और महाफलदायी, महामाहात्म्यवान् है ?"

"है, बाह्यण<sup>†</sup> ०।"

'हे गौतम<sup>ा</sup> कौनसा है, ० <sup>?</sup>"

३—शिक्षायद-यज्ञ—"श्राह्मण । वह जो प्रस्त (=ध्वच्छ)-वित्त (हो) शिक्षापदा (=धम-नियमो)का ग्रहण करना है—(१) अहिसा, (२) अधोरी, (३)अध्यभिचार, (४) झुटन्याग, (५) सुरा-मेरय-मद्य प्रमाद-स्थान विरमण (≈नवा-स्थाग)। यह यत श्राह्मण । ०० इन शरण गमनोसे भी ० महा-माहात्स्यवान् है।"

'हे गौतम! नया कोई दूसरा यज्ञ ००इन शिक्षापदोग भी ० महामाहात्म्यवान् है ?'

'है, ब्राह्मण<sup>†</sup> ०।"

'हे गीनम<sup>ा</sup> कौनसा है०?"

५—शील-मन्न- 'त्राह्मण  $^1$  जब छोकम तथागन उत्पन्न होने हैं  $^2$   $o^4$  । इस प्रकार ब्राह्मण सील-सम्पन्न होता है o ।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>देखो पृष्ठ २३-२९ ।

५—ममाधि-यत्त---० प्रयम ध्याननो प्राप्त हो बिहरता है । श्राह्मण ग्रह यह पूर्के यशांग अस्य-सामग्रीक ० और महामाहात्म्यवान् है।"

"नया है, हे गौनम " ००इस प्रथम ध्यानमे भी ०° ?"

"है ।" "कीन है ० ? "

"००डितीय ध्यान ≡०।" "तृतीय-ध्यान ००।" "०० चतुर्य-प्यान ००।" "ज्ञान दर्यनरे जिये चित्तवो लगाता, चित्तको झुकाता है ००।"

६—प्रका-पक्त---"० = ०नही जब दूसरा यहाँके लिये हैं, जानना है ० ०। यह भी ब्राह्मण ! यज्ञ पूर्वेषे यज्ञोते अस्य सामग्रीष ० और ० महामाहात्म्यवान् है। ब्राह्मण ! इन यज्ञ-मग्रवांग उत्तरितर (=उत्तम) प्रणीततर दूसरी यज्ञ-ययदा नहीं है।'

ऐसा कहनेपर मुटदन्त बाह्यणने भगवान्से कहा-

"आइचर्य । हे गीतम । अब्सुत । हे गीतम । ० ५ भे भगवान् गीतमडी गरण जाना हूँ, पर्म और भिक्ष मधनी भी । आप गीतम आजमे सुन्ने अजिल-यद शरणागन उपासन पारण नरें । हे गीनम । यह में सात सी बैळा सात सी बछळो, शान भी बकरो, शान भी मेळोतो छोळवा देना हूँ, जीवन-दान देना हूँ, (बहु) हरी धार्में चरें, ठडा पानी पीनें, ठडी हवा उनने (किये) चले ।"

तव भगवान्ने पुटदत्त ब्राह्मणको आनुपूर्वीनचा वही ० ै। ब्रुटदन्त ब्राह्मणको उमा आमनगर विरख विमल=धर्म वहा उत्पन्न हुआ---''जो बुछ उत्पन्न होने वाला है, वह नाशमान हैं। नत्र कुट-

दन्त बाह्मणने इप्टथर्म ० हो भगवान्से कहा ---

"भिक्ष-संघके साथ आप गीनम कलका मेरा भोजन स्वीकार करें।"

भगवान् ने भौनसे स्वीकार फिया। तब बुटदन्त आहाण भगवान्की स्वीदृति जान, आमनसे उठकर, भगवान्की अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चला गया।

तब कुटबन्त आहाणने उस रातके बीतनेपर, यहाबाट (=यहामहप)म उसम खाय-भीयय नैयार करा, भगवान्को काल मूचित करामा ० । अगवान् पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्र-बोकर ले, सिक्षु-मपक साथ, जहाँ कुटबन्त याह्मणका यहाबाट था, वहाँ गये। जावर विखे आमनपर वेटे । कुटबन्त बाह्मणने वृद्ध-ममून शिक्ष-मपको अपने हाथसे उत्तम बाद्य-भीय्य द्वारा मन्तिपत-मम्बारित निया। मगवान्के ओजन कर पात्रसे हाथ हटा नेनेपर कुटबन्त बाह्मण एक छोटा आमन ल, एक और वैठ प्रया। एक और वैठ हुय, बुटबर्ग बाह्मणको भगवान्, थामिक क्यांसे सर्वात-वमादित समुनीवत, समुहप्ति वर, आसनसे उठकर चले गये।

# ६--महालि-सुच (१)६)

भिशु बनतेका प्रयोजन (सुनवस्त्रत-करा)—(१) समाधिके चनत्थार नहीं। (२) निर्वाणका साक्षास्कार १ (३) आहमवार (मडिस्स-कवा)। (४) निर्वाण साक्षात्कारके उपाय (श्रील, समाधि, प्रता)।

ऐसामैने सुना-–एक समय भगवान् वैशास्त्री में महावन की कूटागारशास्त्रा में विहार करते थे।

जस समय बहुतसे नी सरू वासी ब्राह्मण-दूत, मण्य वासी ब्राह्मण-दूत वैप्रार्शनों किसी कामसे ब्राह्म रहेन वै। उन कोसरू-माप-साधी व्रह्मण दूतीने तुना-चानय पुरुषी प्रवृतित शास्त्र-पूत्र अपनी क्षान्य के प्रवृत्ति शास्त्र-पूत्र अपनी क्षान्य के प्रवृत्ति स्वार्णिय स्वा

तव वह कोसल-मागय-आहागडूत जहाँ महायगणी कूटावारमाला थी, वहाँ गये। उस समय आयुप्पान् नागित अगवानके उपस्थाक (म्हजूरी) थे। तब वह बाह्यण-दूत जहाँ आयुप्पान् नागित थे, वहाँ गये। जावर आयुप्पान् नागितमे वोले।---

'हे नागित ' इस बक्न आप गीनम नहाँ विहरते हैं ? हम उन आप गौतमका दर्शन करना

चाहते हैं।"
"आवुसों । भगवान्के दर्शनका यह समय नहीं है। भगवान् व्याक्से हैं।"

ताय पह • जाहाणहत नहीं एक ओर वेठ गये—हम उन आप अवनान्ता दर्धन फरके ही जावें। भोड़ द्व (काप्ते जीवनार) कि च्छ वि भी, बढ़ी भारी किच्छीन-रिपद्के साप, जहाँ जायू मान् नागित में, वहाँ गया। जाकर आयुष्मान् नागितकी अधिवादनकर, एव कोर सद्धा हो गया। एक और खढ़े हुंबे औहुढ़ किच्छीने आयुष्मान् नागितकी कहा —

"भन्ते नागित । इस समय वह भगवान् अर्हत् राम्यक् सम्बुद्ध कहा विहार कर रहे हैं।"

'महालि । भगवान्के दर्शनका यह समय नही है। भगवान् ध्यानम है।"

ओद्वद रिच्छवि भी वही एन ओर बैठ गया--'जन भगवान् अहैत् सम्पन्-सम्बुद्धना वर्धन करने ही जानेगें।

हा जायन । तब सिंह धमणोद्देश जहाँ आयुष्पान् मागित थ, बहाँ आया। आकर आयुष्मान् नागित को

अभिवादनकर, एक और खळा ही यया। व यह बोला-

"मत्ते फास्यम् । यह बहुतसे ज्याहाण-दूत वगवान्हे दर्शनके क्षिये यहाँ आये है। श्रोदुढ किन्द्रपदि यो महती किन्द्रविनरियप्देके साथ भगवान्हे दर्शनके ज्यि यहाँ आया है। भन्ते कास्यम् । अच्छा हो, यदि यह जनता भगवान्हा दर्शन पाये।"

"तो सिंह । तू ही जाकर मगवान्से कह।"

¹देखो पूफ ४८।

आयुष्पान् नामित वो "अच्या भन्ते!" वह, मिह धमणीर्ग कही भगगार्गे, तही नगा। जारर भगवान्त्रो अभिनादवरर एर और सहा हो ० भगवार्गे वाश---

"मन्ते । यह बहुतमे ०, अच्छा हो यदि यह परिषद् भगवानुसा दर्भा गाये ।

"तो मिह । बिहारवी छावाम जामन विद्या ।"

"बच्छा भेलें <sup>1</sup>" वह निह यमगोहेराने फिहारती छावाने आमा क्रिप्रया। वर भगाग् विहारने निवचनर, विहारती छावाम बिछे आमनार बैठे।

तव यह ० बाहाण-हुन जहां भगवान् थे, वहीं गये। बार भगवान् गरा गमाहर नर ०। ओहुङ विच्छित भी जिच्छीन-गिर्दा साथ, वहां भगवान् थे, वहां नरा। बारर नगमाहर। अधि-बादवर एस ओर येड यसा। एर और येड हुसे, ओहुङ रिस्पानित भगवान्। सहा---

# १-भित्न यननेका प्रयोजन (मुनक्खत्त-कथा)

"महाति । विद्यमान ही ० दिव्य शब्दोको मुनकाक० न नहीं गुना, अ विद्यमाना। नहीं। 'अन्ते । थया हेत प्रत्यम है, जिनसे कि ० दिव्य सन्दारा साकाक० न नहीं गुना ० रे

### (२) समाधिक चमत्वार नहीं

सने ! इन समाधि भारताश्रति साझा सार (=अनुभार) व विषे ही भगवान्त पाम (अपु

यहावर्यभाजन करत है ??

'नहीं महाति 'दन्हीं ० क स्पि (नहीं ) ० । महाति 'दूसरे दनय प्रदरन, तथा अपिक उत्तम गर्म है, दिनके सारातनारन जिये मिणु मरे पास बसावर्य-गण्य करन है ।

'भन्ते ! कीनमे इनम बद्धकर तथा अधिक उत्तम धर्म है जिनक ० निये ० ?"

# (२) निवांण साचात्माग्के लिये ?

'महाति ! तीन सभी नतो (न्यपना) ने धार्य (पुरण) हिर न पतित होतेशका निस्त गर्वोधि (न्यपनात) तो और जाने ग्रन्थ, होतेन्यस्त्र होता है। महात्रि ! ० स्त्र भी पन हे०। और किर महाति ! तीना सरोजनोरु थीरा होनेष्ट, गय, हेर सीरण निर्मेट (चत्रु) पहलार, सहसामानी होता है, एवं ही बार (न्यहड् एव) इस लोक्से हिर जा (न्यम) कर, दुसरा प्रल् ररता (=निर्वाण-प्राप्त हाना) है। ० यह भी महालि! ० धर्म है ०। और फिर महालि भिक्षु शीचा अवरभागीय (=ओरभागिय=यही आवागमनमें फैसा रखनेवाले) सयोजनोने शीण होनेसे औपपानिव (=देव) बन वहाँ (=स्वर्ग-लोकमें) निर्वाण पानेवाला =(फिर यहाँ) न लीटकर आनेवाला होता है। • यह भी महालि 1 • धर्म है •। और फिर महालि 1 आसबी (=िचत्तमली)के क्षीण होनेंमे, आस्रव-रहित चित्तकी मुक्तिके ज्ञानद्वारा इसी जन्ममे (निर्वाणको) स्वय जानकर= साक्षात्कार बर=प्राप्त वर विहार बरता है। ० यह भी महालि । ० धर्म है ०। यह है महालि । अधिक उत्तम धर्म, जिनके साक्षात् करनेके लिये, भिक्षु मेरे पास ब्रह्मवर्य-पालन करते हैं।"

"क्या भन्ते <sup>1</sup> इन धर्मोंके साक्षात् करनेके लिये मार्ग-प्रतिपद् हैं <sup>2</sup> "

"है, महालि <sup>1</sup> मार्ग≔प्रतिपद् ०।"

"भन्ते । कौन मार्ग है, कौन प्रतिपद् है । "

"यही आ मै-अ थ्टा पि क मार्ग, जैसे कि-(१) सम्यन्-वृष्टि, (२) सम्यन्-सन्त्य, (३) सम्यन्-(४) सम्यक्-कर्मान्त, (५) सम्यग्-आजीव, (६) सम्यग्-त्यायाम, (७) सम्यक्-स्मृति, (८) सम्बक्-समाधि। महालि । यह मार्ग है, यह प्रतिपद् है, इन धर्मोके साक्षात् करनेके लिये ।"

### (३) (यारमनाद नहीं) मिएडस्स कथा

"एक बार महालि <sup>।</sup> मैं कौशाम्बीमें घोषिताराम म विहार करता या। तब दो प्रवनित (=साधू) महिस्स परिव्राजक, तथा दा र पा त्रि क का शिष्य जालिय—जहाँ मैं दा, वहाँ आये। आकर मेरे सार्य समोदन कर एक और खळे हो गये। एक ओर खळे हुये उन दोनो प्रवजितीने मुझसे वहा-'आवुस गीतम मध्या वही जीव है, वही दारीर है, अथवा जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है?' 'तो आवुसी । मुनो, अच्छी तरह मनमें करो, यहता हूँ। 'अच्छा आवुस । - कह उन दोनो प्रवित्ताने मुझे उत्तर दिया। तब मैने कहा--

### (४) निर्वाण साज्ञात्नार के उपाय

१—शील—'आवुसो <sup>†</sup> लोकम तथागत उत्पन्न होता है०°, इस प्रकार आवुसो <sup>†</sup> भिक्षु घील-

सम्पन होता है।

ऐसा देखता है, उसको क्या यह वहनेकी जरूरत हैं—'वही जीव है, वही सरीर है, या जीव दूसरा है, मरीर दूसरा हैं <sup>?</sup> आदुमो ! जो भिक्षु ऐसा जानता है, ऐसा देखता है, क्या उसको यह कहनेको जरूरत हैं—वहीं जीव हैं ॰ ? में आबुसो । इसे ऐसा जानता हैं ॰, तो भी में नहीं कहता—वहीं जीव हैं, वहीं बारोर हैं, या o'। ै० डिलीय ध्यानको प्राप्त हो बिहरता है। o तृतीय ध्यानको प्राप्त हो बिहरता है। ° वतुर्यं ध्यानको० प्राप्त हो विहरता है। आयुमो । जो प्रिक्षु ऐसा जानना=ऐसा देखता है ०।

रे---प्रसार--"ज्ञातः= दर्शन केलिये चित्तको छगाता=गुकाता है ०। आवृतो <sup>†</sup> जो भिक्षु ऐसा जानता≕ऐसा देखता है ०।० ै और अब यहाँ करनेके लिय नही रहा—जानता है। आयुक्तो। जो भिक्षु ऐसा जानता=ऐसा देखता है ०। क्या उसको यह कहने की जरूरत है—'वही जीव है, वही दारीर है, मा जीव दूमरा है, गरीर दूसरा है ?' आवुसी ! जो ० ऐमा देखता है, उमे यह वहनेवी जरूरत नही हैं— । में आवुमी । ऐसे जानता हूँ ०, तो भी में नहीं वहता— वहीं जीव हैं, वहीं दारीर हैं, अयवा जीव दूसरा है, बगीर दूमरा है।"

भगवान्ने यह वहा--ओहुद्ध लिच्छविने सन्तुष्ट हो, भगवान्के भाषणको अनुपोदिन किया।

# ७--जालिय-मुत्त (१।७)

जीव और दारीरका भेद-अभेद कथन अयुक्त--(१) दीलसे; (२) समाधिसे; (३) प्रजासे।

एंस मैंने सुना—एक समय भगवान् की साम्बी के घोषिनाराममं निहार करने थे। उस समय माण्डिस्स परिवाजक और दालगांत्रिकों निष्य का कि स-दो माणु नहां भगवान् थे वहीं गये। जावर जहांने भगवान्ते बुगल-माणार पूछ। दुगल-समाचार पूछ केनेदे वाद ये एर और गरे हो गये। एक और मळे उन सामुआ ने भगवान्ते यहां—'आदृन। भीनम। बहां जीव है, यही मारीर है सा जीव दुसरा और शरीर हमरा है?"

# जीव श्रीर शारीरका भेद-श्रभेद कथन व्यर्थ

(भगवान्ने कहा---) ''आवुमो । आप लोप यन लगापर सुन, मै वहना है "।

"हो आयुस" वह उन साघुओंने भगवान्को उत्तर दिया।

१—क्क्षीलसे भगवान् बोले—"बाबुमो। जब गसारमे नयाग्न अहँन्, सम्पर् गम्बुद्ध०। उत्पन्न होते है। आबुसो। जिल् इस प्रकार शील-सम्पन्न होगा है।

२—समाधिसे ° प्रथम ध्यानवो प्राप्त हो वर बिहार बन्ता है। आरुमो ' जर बह पिर्मु इस तरह जानता है, इस तरह देसता है, वो क्या उनने निये यह बहुता दीन हैं 'बही जीर है, बही गर्मर है, या जीन दूसरा और शरीर दूसरा है ' आदुमो ' जो वह पिर्मु ऐसा जानता है, तेया रंगना है, ध्या उत्तका यह कहना ठीक ही है 'बही जीव o' 'आदुमो ' में तो टेमें टक्स कर जानता है, देगना है, अस में नहीं बहुता हूँ—वही जीव o' विदेशिय क्यान o' तृतीय ध्यान o' पुर्व प्रयान जान के पान जान जान के पुर्व प्रयान के पान जान जान के पुर्व प्रयान के प्यान के प्रयान के प्

''आबुछो । ये सो इसे इस तरह जानता हूँ, इस तरह देशना हूँ, जन में नहीं बहना हूँ—'गरी जीय ॰ '। आबुछो । जो निरह ऐसा जानता है, ऐसा देसना है, तथा उसना ऐसा नहना ठीन है, 'गरी

**१देलो पूट्ट २३**–२८। <sup>१</sup>देलो पूट्ट २९।

७–जालिय-मुत्त E0 ] | दीघ०१।७

जीव ० ?' आवृसो । जो वह भिक्षु ऐसा जानता है, ऐसा देखता है, उसका ऐसा कहना ठीक नहीं, 'वही

"आवुसो में तो इसे इस तरह जानता हूँ, इस तरह देखता हूँ, अन में नहीं

कहता हूँ 'वहीं' जीव०।" भगवान्ने यह कहा। उन साधुओने प्रसन्ता-पूर्वक भगवान्के कथनका अभिनन्दन किया।

### ८-करसप-सोहनाद-पुत्त (१)८)

#### १--सभी तवस्वायें निन्ध नहीं । २--श्रच्यो घर्मधर्या में सहमत । ३--ग्रूधी भारोरिक तपस्वायें । ४--सच्ची तपस्यायें--(१) शील-सम्पत्ति,

(२) चिल-सम्पत्ति, (३) प्रता-सम्पत्ति ।

ऐहा मैंने मुना—एक समय भगवान् उजुञ्जाने पास कण्णवरवात मिगदायमे त्रिहार गरते में ! तब भवेल (=नमा) कारपप जहीं भगवान् ये वहीं गया। जारप जसने मनवान्ये पुराल-समाधार प्रष्ठा ! दुराल-समाधार प्रष्ठा ! दुराल-समाधार प्रष्ठा ! दुराल-समाधार प्रष्ठा हो अमेर माधा हो अमेर माधा हो अमेर माधा हो जो ऐसा सुना है नि स्थाण गीनम सभी तपरपरणोगी निन्दा परता है, हमी तपरवरणोगी करोताको विल्कुल बुदा और अनुधिन बतलाता है। जो ऐसा गहते हैं का वह अपने प्रकेत हैं के वह के वह सम्वाद आपके प्रकेत हैं विल्कुल बुदा और अमुगिन विल्वा तो नहीं वरते ? धमेरे के वृक्त हो नहीं वरते ? धमेरे के वृक्त हो नहीं वरते ? धमेरे के वृक्त हो नहीं वह तो नहीं होती ? हम आप सी-समी निन्दा तो नहीं होती ?

### १-समी तपस्यायें निन्च नहीं

'कारवर'। जो लोग ऐसा महते हैं—'ध्यमण बीतम सभी तपकरशोनी निन्दा बरता हैं, समि प्रवक्तांशों बठोरताको खिल्कुल जुर जनजाता हैं '—ऐसा बढ़नेवाले करे बारेसे डीवने कननेवाले मही हैं, मेरी गूठी निवा करते हैं। बरायप । में बिन्ही किन्ही राठीर जीवनवाले तराधियों है। बिसुद्ध और अभीकिक दिव्याव्यासे लगाया छोळ मरनेके बाद नरसामें उत्तरम और दुर्गिनों प्राप्त केता हूँ। बग्नवर । में किन्ही किन्ही कोटिं जीवनवाले तराधियों हो मरने बाद क्यांगों केता जूँ। बग्नवर । मेरिक्टी किन्ही किन्ही किन्ही की अध्यास केता किन्ही की स्वाप्त स्थास क्यांगों केता वरस्य और मुग्निको प्राप्त देखता हूँ। किन्ही विन्ही कम स्कोर जीवनवाले तराधियां। स्वरों के बाद सरक्यं वरस्य और मुग्निको प्राप्त देखता हूँ। बग्नवर । विन्ही किन्ही की वर्गिक कोल कार्यस्था

"जब में बारवर । इन सपरिवर्शनों इस प्रवासकी क्षाति, गरि, ब्यूनि (क्यून्यू) और उपाति। वो ठीवमें जानता हूँ। फिर से वेशे सब तायस्यकारित निन्दा वर्त्या? सभी वाजेर श्रीपार है विपस्तिमारी क्षावल निन्दा, दीकारत वर्ष्या?

## २-सची धर्मचर्यामें सहमत

"वास्त्रपा ! कोई बोर्ड असमा और आसाव पांच्यत, लिपुण, झारपार्था (ववण गाये हुई) (श्रीर) बालरी साल उनारलेवाजी अपनी युक्ति दूसर्योग अनोती क्रिज विश्व वरणे के दीमारे हैं। वह भी किरहें। मिन्ही आसीसे सूबने सरणा है, निर्देश निर्देश सालोगें मरामा वहीं। बूडव बार्ड किस्ट वेटेंस कहते हैं, उन्हें हम भी ठीन परने हैं। बुड़ सार्च किस्टे से ठीन नहीं परने, हम भी पन्हे दीन मार्ग परने । "काश्यप<sup>ा</sup> कच्चा साग खानेवाला होता है ०।

"काश्यप ! सनका बना कपळा घारण करता है o।

o अचेल बास्यपने o बहा---'हि गौतम<sup>ा</sup> श्रामण्य दुर्जेय है, ब्राह्मण्य दुर्जेय है।"

"० नगे रहते हैं ०। वाक्ष्यप । यदि इस प्रकारकी कठार तपस्या करनेमे ०। यदि इसने मानसे ० दुर्जेय ० होता। इन्हें तो ० पनिहारी तक भी जान सकती हैं। ०।

"काश्यप<sup>†</sup> साग मात्र खानेवाला होता है ०।

"काश्यप ! सनका बना बस्त्र धारण करता है ०।"

ऐसा कहतेपर अवेल वास्यपने भगवानुस कहा—'है गीनम । वह सीलसम्पत्ति कौनसी है, वह चित्तसम्पत्ति कौनसी है, वह प्रशासम्पत्ति कौनसी है?"

#### (१) शील-सम्पत्ति

"काइयप । जब ससारमें तबागत बहुँत् सम्यक् सम्बुद्ध ० जत्य होते हैं ० । आचार-िनयमों (चिग्रसापदों) को मानता है और उनके बत्कूक चळता है, नाया और वचनमें अच्छे कमें करनेमें लगा रहता है। सदाबारी, परिसुद्ध, अपनी इन्द्रियों ने वचमें रखनेवाळा, स्मृतिमान्, सावधान और सतुन्द्र (रहता है)। काइयप । श्रिख् फैसे बोलसम्पन्न होता है ? काइयप । श्रिख् छोळ हिंससे वित्त रहता है, वच्छ और सत्तकों छोळ दिंससे वित्त रहता है, वच्छ और सत्तकों छोळ देता है। बनों ते, दयाल, और सभी जोकों में आर स्तेह दिखाते हुए विद्वार नरता है। वह भी उसको घोलसम्पनि होती है। ० । असे, गिनते ही अपन्य और ब्राह्म अदाने दिये मोजनने सालद इस प्रवारचे। वूरी वीवित्रसे वीवन च्यतीत करते है, क्षेत्र—सानित-मर्ग (चित्रत मानना), प्रणिध-वर्ग (-मित्रत प्राह्म अद्यार वेद्य मोजनने सालद प्रवारचे वित्त रहता है। यह भी उसकी घोलसम्पति है। इस प्रकारकों दूसरी बुरी जीवित्राओंसे विरत रहता है। यह भी उसकी घोलसम्पति है।

"करिया वह मिक्षु इस प्रकार चीलसम्प्र हो, बीलसवरने कारण वहीं मध्य नहीं देवता। जैसे बारवय । मूर्घीमियिक्त क्षत्रिय राजा, बात्रुओं ने किन्दुल दमन करने याद वहीं भी बात्रुओं ने भय नहीं देवता। कारवय । इसी प्रकार घीलमवरने कारण थिथु नहीं से भव नहीं खाता है, जो यह ०। वह इस आमं चीलस्वन्य (=न्युद्ध चीलपुत्र) से युवत हो अपने मीतर निर्दोण सुपको अनुभय वरता है। वारवय । भिक्षु इस प्रकार बीलसम्पन्न होना है। वारवय । यह चीलसम्पत्ति है।

### (२) चित्त-सम्यत्ति

"० गुम्रम न्यानको प्राप्तकर विहार करता है। यह भी उमरी विश्त-सम्मति है। ० रूमरे घ्यान। ■ तीमरे घ्यान, ०।० वीथे ध्यानको प्राप्तकर विहार करता है। यह भी उसकी वित-नामति है।

#### (३) यहा-यम्पत्ति

"सह इस प्रवार समाहित एराप्रचित हो ०९ ज्ञान-दर्भन को योर आने पितको स्पासा है। ०९ यह उनकी प्रजान्मश्रीत होनी है ० आवागमतो कियो कारणको नहीं देगतो। यह भी उमके प्रजानम्मति होनी है। वादस्य । यही प्रजान्मस्पति है।

"सारवर । इस शील-मार्पात, चित-सामित और प्रशासामित अच्छी और मुदर दूसरी भोर-मार्गात, जिल-सामित और प्रशासम्बद्धि गरी है।

"नादमप । नोई-नोई श्रमण और ब्राह्मण है जो शीष्ट्रवादी है। वे अनेक सरहमे शोष्ट्र (०गक्ष-बार)की प्रवसा करते हैं। वास्थप । बहाँ तक सबसे श्रेष्ठ परमधीत (शा सबस) है यहाँ ता में क्सि दूसरेको अपने बराबर नहीं देखता, अधिकता तो कट्ना ही क्या अस यहाँ हम शील है विषयमें में ही थेप्ठ हैं।

"काइयप 1 कोई बोई श्रमण ब्राह्मण है जो तपस्याकी बुना समझने है। वे आहे। प्रचारते तपस्याको बुरा माननेको हो तारीफ करते हैं। वादयप । जहाँ तक सबसे श्रेट्ड परम तपस्मारी सरा

मानना है, वहाँ में विसी दूसरेको अपने बरापर नहीं देखना ०।

, - । "कादयप ! कोई वोई = प्रज्ञावादी (==ज्ञान ही मुक्तिका मार्य है ऐसा समझने गार्र ) है। ये और प्रकारसे प्रजाहीकी प्रशसा बरते हैं। काश्यप । जहां तब ० प्रजा है वहां तर ०। आ ० में ही भेटा है। नवाराम नवारा । "कादयप । कोई वोई = विमुक्तिवादी हैं। वे अनेव प्रवारने विमुक्तिहोंकी प्रशासा व । बादया।

जहीं तक । विम्कित हैं वहाँ तक । अत ० में ही थेंप्ठ हूँ।

# <u>५-बुडका सिंहनाद</u>

"बाइयप । हो सकता है इसरे मनवाले परिवादन ऐसा कहे-धमण गौरम सिहाद करता पारवप हा उपलब्ध कर के प्रसाम करता है, परिषद्में नहीं । उन्हें करूमा पाहिने----भेशी र । (१९ प्यू) वर्ष ।परुपारण पर ते । बात नहीं है। श्रमण गीतम सिहनाद करना है, और परिषद्में बरना है। बादाप ! हो गरना है, वात नहा ह। अभग गात भारत पहें अभग गोनम भिट्नार करता है, परिराहमें (भी) करता प्रथर मतबार पारमाणक पण । यह कहना चाहिये - ऐमी बान नहीं है। थमण गीम ह, किन्तु निभव होकर पहा करना है। ० उन्हे ऐसा बहना चाहिया---वाराया हो तका सिहताद ० आर मिनम हाल मिन सिहताद ० किन्तु उसे बोई प्रस्त नहीं प्रणा। ' ० उसे प्रश ह ० एसा कह-- लगण पान प्रशास है। भी पूछते हैं। ० ऐसी बात भी नहीं है कि प्रश्नों वे पूछ जानेपर वह उनका उत्तर मही वे सरणा है। मा पूछत हा ० एमा बात ना ''ए' द भश्तोंके पूछे जानेगर वह उनका (ठीक ठीक) उत्तर भी दे देता है। = ऐसी बात भी सदी है। प्रशाक पूछ जानपर वह उनका एक जार जैंबने भी है। ॰ ऐसी बान भी नहीं रि (उनना उत्तर) प्रशाक उत्तर नहीं जैंबते हो, प्रशाके उत्तर जैंबने भी है। ॰ ऐसी बान भी नहीं रि (उनना उत्तर) प्रस्ताक उत्तर नहा जवत हा। अपा जार हो। अपा होता है। ० ऐसी बात भी नहीं (रि उसी सुनिके पोप नहीं होना है, वह सुनिके पोप होना है। ० ऐसी बात भी नहीं (रि उसी सुनिके) सुननके सोम्य नहीं होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ० ऐसी बान भी नहीं कि वे असपनारों नहीं प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होते हैं। ० ऐसी बान भी नहीं कि वे असपनारों नहीं प्रसन्न होते हैं। प्रमन्न नहां हात ह, अक्षत्र राष्ट्र करते हैं। हो हो बात भी नहीं है कि (उसका) वह (उसर) मत्या। ज्ञिले वाला नहीं होता, वह सत्यका दिलानेवाला होना है।

ही होता, वह सल्पन। प्राप्ति बात नहीं है। श्रमण गीतम मिहनाद बरना है, पीग्यद्में व, "o उन्ह नहना चाए" निर्मय o, उसे लोग प्रश्न पूछने हैं पूछ हुए प्रश्नोंका उत्तर देना हैं, बह उत्तर विनक्तों जैवाह है, गुननेक्रे ानभय ०, उस लाग अरत हुए । बात है , प्रसन्नतानों वे भगट करते हैं, यह उत्तर संचारे दिगानेग्रान् भोष्य होता है, मुननेवाल प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्नतानों वे भगट करते हैं, यह उत्तर संचारे दिगानेग्रान् नाप हाता हा गुरायकार अवस्त है। शास्त्रप वित्त होता है, वे (सत्य को) प्राप्त वरत है। शास्त्रप वित्त होता वित्त

वे (सत्य का। अप प्राचन के साम के राज मूह में मूझ कूट वर्वनदर बिहरना था। वहीं मुझे साथी थे ना. 'कारवर । एक भगव पार्च के दे दिया। मेरे उत्तर देनेरर वह अ वन मनुष्ट हुआ।' प्रह्मचारीने प्रत्न पूछा। प्रस्तका उत्तर देने दे दिया। मेरे उत्तर देनेरर वह अ वन मनुष्ट हुआ।'

तिप्रस्त पूछा। प्रशासक । प्रका, मातान्ते वर्मको सुनकर वीन अत्यन्त सनुष्ट नहीं होगा। मन्ते। में आर्फ् "मला, मगवापुर पार्म । आपने शूव बहुत है, आपने शूव बहा है। माने। प्राप्त शूव बहा है। माने। प्राप्त शुक्र अत्यान सर्वष्ट है। माने। प्राप्त स्वापन शूव करा है। माने। प्राप्त स्वापन धर्मको सुनकर अत्यना प्रभुष्ण है । उल्लेट हुएको सीधा वर दें, ढकेको शोल दे, भटके हुएको मार्ग दिखा दे, अन्यकारम देन्का दीनक उल्लेट हुएको सीधा वर दें, ढकेको शोल दें, भटके हुएको मार्ग दिखा दें, अन्यकारम देनका दीनक

मिलाओ उद्दुम्बरिक-सीहमाद-मुत्त २५ (पृष्ठ २२७)।

रख दे, जिसमें कि जौबवाले रूप देख ले, इसी प्रकार भगवान्ते अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकाशित किया। भन्ते । यह में आपकी रारण जाता हूँ, धर्मकी और भिक्षुसंघनी भी। भगवान्के पाससे मुझे प्रप्रज्या मिले। उपसम्पदा मिले।

"कारयप <sup>1</sup> जो हुसरे मतके परिवाजक इस (मेरे) धर्ममें प्रजन्या और उपसम्पदा चाहते हैं, वह बार महीने परिवास (=परीक्षार्थ वास) करते हैं। बार महीनोके बीतनेषर (यदि) वे (उससे) सतुष्ट रहते हैं, तो भिन्न प्रजन्या देते हैं, और भिक्ष-भावके लिये उपसम्पदा देते हैं। अभी तो में केवल इतनाही जानता हूँ कि तुम कोई मनुष्य हो (अभी तो तुमसे परिचयहो हुआ है)।"

"भन्ते। यदि दूसरे मतवाले परिवाजक, जब इस धर्ममे प्रवज्या और उपसम्पदा चाहते है, तो (भिक्षु उन्हे) चार महीनोके लिये परिवास देते हैं, चार महीनोके वाद ०। (तो) मै चार साल तकपरिवास कहेंगा, चार सालके बोतनेपर यदि मिश्रु लोग मुझसे प्रसन्त हो, तो मुझे प्रवज्या और उप-सम्पदा देंगे।"

अबे क काइयनने भगवान्के पास प्रजञ्जा पाई, उपसम्पदा पाई। उपसम्पदा पानेके बाद आयु-दमान् काइयम एकान्सम प्रमादरिहत, उद्योगयुक्त, आत्मनिषदी ही विहर्त बोहेंदी समसमे जिनके जिसे कुण्युम परते वेमर हो सापू होने है, उस अनुपम ब्रह्मवर्षके छोर (=ितवांण)को इसी जममें स्वयं जानकर साक्षात् कर, प्राप्त कर विहार करने लगे। "आवागमन छूट गया, ब्रह्मवर्ष पूरा हो गया, जो करना या सो कर लिया। और यही कुछ करनेको चिंच) नहीं रहा "—यान लिया। आयुष्मान् कारयम अहंतीमेंते एक हुँगे।"

 <sup>&</sup>quot;इस सूत्रका दूसरा नाम महामोहनाद भी है।"

### **६-पोट्**ठपाद-सुत्त (शह)

१—प्ययंशे षणायं। २—सता निरोप संप्रतात समायति शिसाये—(१) शीन; (२) समाधि।३—सता और आत्मा—(१) अप्याहत वस्तुयं;; (२) आत्मत्राव; (३) तोल प्रशासे शरीर; (४) वर्षमान शरीर ही सत्य।

ऐसा मैने मुना—एक समय भगतान् धायस्तीभे अना व विकिक के आगम जीवनमे तिहार करते थे।

### १-व्यर्थकी कथायें

त्व भगवान् पूर्वोक्ष नमय पहिनर पात्र-वोचर हे, धावलीमें भिशारे नियं प्रीयट हुए। तर भगवान् रे यह हुए। तर भगवान् रे यह इद्धा- "धावलोमें भिशाट तर्क व्यक्त च वह च वरो है, बवा से ग म प प्र या द कर (=िमप्र भित्र सते वादरा च्या) ए व चा ल म (=एक गाल्या) मित्र सति वादरा च्या) ए व चा ल म (=एक गाल्या) मित्र सति वादरा च्या) ए व चा ल म (=एक गाल्या) मित्र सत्या (वान्यर-मित्रिगी) ने धाराम ति वृद्धा च विष्ठ विष्ठ विष्ठ प्राय पिराजक है, वही वर्षु । तर्म प्रमाण लही = निन्दु नायी । साम त्र विष्ठ विष्

त्तव भगवान् जहाँ पोदुभार परिवाजक था, वहाँ गये। पोदुधार परिग्रवसने भगवान्। वहा— "आदमे भन्ते। भगवान्। स्त्रापन है भन्ते। मगवान्। विर (शाट) वे बार मगवान् यहाँ आये, वैडिये भन्ते। भगवान् यह आमन विद्या है।"

भगवान् विधे आमनपर बैठ गये। पोटुपार परिवाबन भी एन नीचा आमन रेन र, एक और बैठ गया। एक और बैठे हुए पोटुगार परिवाबनमें भगवान्ते क्हा—

"पोट्ट-पाद । तिस नयामें इस समय बैठे थे, त्या क्या बीवमें चन्ठ रही थी ?" ऐसा कहनेपर पोट्टपाद परिज्ञानको सम्बानने कहा—

¹ वर्तमान चीरेनाय (सहेट-महेट) ।

### २-संज्ञा निरोध संप्रज्ञात समापत्ति शिद्धासे

"जाने दीजिये भन्ते । इस कथाको, जिस कथामें हम इस समय बैठे थे। ऐसी कथा, भन्ते ! भगदानुको पीछे भी सुननको दुर्लम न होगी। पिछले दिनोके पहिले भन्ते । कुत् ह ल शा लामे जमा हुए, नाना तीर्थो (=पन्यो)के श्रमण-ब्राह्मणीमे अभिसञ्चा-निरोध (=एक समाधि)पर नथा चली-'मो । अभिसज्ञा-निरोध कैसे होता है ?' वहाँ किन्हींने कहा-- 'बिना हेत्=बिना प्रत्यय ही पुरुपकी सज्ञा ( चेतना) जत्यन्न भी होती है, निरुद्ध भी होती है । यह उस समय सज्ञा-रहित (=ज-सजी) होता है। इस प्रकार कोई कोई अभि-सज्ञा निरोधना प्रचार करते हैं।' उसमे दसरेने कहा---'भी यह ऐसा नहीं हो सकता। सज्ञा पुरुवका आत्मा है। वह आना भी है, जाता भी है। जिस समय आता है, उस समय सजा बान् (=सजी) होता है, जिस समय जाता है, उस समय सजा-रहित (=अ-सजी) होता है। इस प्रकार कोई कोई अभि-सज्ञा निरोध वतलाते है। उसे दूसरेने कहा-'भो । यह ऐसा नही होगा। (कोई कोई) श्रमण ब्राह्मण महा-ऋदि-मान्=महा-अनुभाव-वान् है। वह इस प्रुरपकी सजाको (शरीरके भीतर) टालते भी है, निकालते भी है। जिस समय डालतेहै, उम समय सबी होता हैं। जिस समय निकालते हैं, ब-सज़ी होता हैं। इस प्रकार कोई कोई अधि-सज्ञा-निरोध बतलाते हैं।' उसे दूसरेने कहा-भो । यह ऐसा न होगा । (कोई वोई) देवता-महा ऋदि-मान्=महा-अनुभाव-वान है। वह इस पुरुषकी सज्ञाको डालते भी है, निकालते भी है । इस प्रकार कोई नोई अभि-मज्ञा-तिरोध बतलाते हैं। तब मुजको भन्ने । भगवान्के वारेमें हो स्मरण आया—'अहो । अवस्य वह भगवान स्गत है जो इन धर्मोमें चतुर है। अगवान् अधि-सज्ञा निरोधके प्रवृतिज्ञ (=स्वभावज्ञ) है। कैसे भन्ते । अभि-सज्ञा-निरोध होना है ?"

"सेट्र-पद ! जो वह अपग-नाहाग ऐसा कहते हं—विना हेनु=विना प्रत्य ही पुरुवनी सजायें उत्पन्न होनी है, निरुद्ध भी होती है। आदिनो केनर उन्होंने भूल की। सो किस लिये ? सन्हेतु (=नारणहे)=स-प्रत्यय पोट्र पाद पुरुवकी सजाये उत्पन्न होती है, निरुद्ध भी होनी है। विसास कोई कोई सजा उत्पन्न होती है, विसासे कोई कोई सजा निरुद्ध होती है।" "और विसा क्या है?"

### (१) शील-सम्पत्ति

"चोहु-माद! जब ससारमें तमागत, अहंत्, सम्मद्-सबुद, विदा-आवरण-पुक्त, तुगत, लीव-विद्र, अतुषम पुक्त-वादुक-सवार, देव मनुष्य-उपदेशक, बुद सणवान, उत्पन होते हैं।» (६५) हाप-देर काटने, मारने, बीधने, लूटने और डाना डाएमेसे विद्यत होती है। इस प्रवार पोहु-माद! भिशु सीक-सम्मद होना है। ० । उसे इन पांच नीवरणोंगे मुख्त हो, अपनेवी देवलेने प्रमोध उत्पन होता है। समुदितनो प्रीत उत्पार होती हैं। श्रीत-महित वित्तवांकेनी बावा अ-वचन (=प्रयस्य) होती है। प्रयस्य-नामवाला मुख-अनुषव बरता है। युवितना चित एकाब होता है।

#### (२) समाधि-सम्पत्ति

वह नाम-भोगोर्स पृषद हो, बूरी यानांस पृषद हो, दिनते और विवेर सहित उत्पास प्रीतिमुत-मार्क प्रयम ध्यानरो प्राप्त हो विहरता है। उसकी जो वह पहिल्दी नाम-महा है, वह निरद्ध (=गट) होनी है। विवेदने उत्पन्न प्रीति-मुख्याजी सूक्ष-सत्य-महा उस समय होनी है, दिसमे दि वह उस समय सूक्ष-सत्य-मार्गा होता है। इस शिक्षांसे भी नोई दोई महाये उत्पन्न होनी है, दोई दोई निरद्ध होता है। "और भी पोट्टपार ! भिद्यु विवार विचारने उपधान्त होनेपर, भीनरने सप्रसार (=प्रमाणना)

१ देलो क्टर २४ । ै क्टर २९ ।

चितारी एराप्रामे मुख, बिर्ग-विशास्त्रीतः समाधिने उत्तप्त श्रीतिनुगन्तरि द्विते ध्यालारे, प्राप्त हो किरनारे। उपती जी वर पत्ति दिवेश काप्रश्नीतिनुगत्वारीः मुख्य पर सामि, यह विरादः होति है। समाधिने उत्तप्त सीतिनुगत्वारी मुख्य-पर-प्राप्ति सुगत्री वर उस समाधित है। दम विशासि भी वोई वोई सक्षा उपक्ष होती है, वोई वोई समाधित होती है।

"और किर पोट्टपार 1 थिए प्रीति और किराम क्रारा प्रोधानुष्ठ हो । मुनोस स्वानतो क्रान्त हो क्रियना है। जमती बर परियेती समाधिन उत्तार श्रीतिन्तु सन्वात्री सूत्रभागमध्या क्रिय होती है। जोशा सुम्बार्थ सूर्वस्थर-स्था (ही) जग समय होती है। जोशा-सून-सन्धात ही पर समय होती है। ऐसी विकास भी मोदे नोटे समये उन्हार होती है, मोटे नोटे समय निस्दार होती है।

"और फिर पोट्टपार <sup>1</sup> विश्व मुख और दुन्यने निमामने बनुवें-स्थाननी प्रान्त हो। दिल्ला है। उसनी वह भी गरू करी कोशा-मुख्यानी गुरम-लग-मात (थी, ४०) नित्य होनी है। पुत्र और तुन्यने र पुरम-स्थानमात, उन समय होनी है। उस समय सुन-दुन्य-हिन गुरम-गा-नातारात है। तु होता है। ऐसी निसाम भी की दे नोर्ट समाचे उन्तय होती है, वोर्ट नोर्ट समास नित्य होती है।

"और किर पोटुगार मिशु रूप-गताओं ने गर्या छोटनेंगे प्रतिष् (-प्रतिशिता) नाताओं में असा हो जानने, नानापत (च नानाप्त) ही गताओं में मम न वर्षणेत 'अना आहात'—इस आहात-आनत्य-आपनानों प्राप्त हो विश्वना है। उसरी जा प्रत्यों चनाता थी। यह निष्य हा ति आहात-आनत्य-आपनानों में पूर्य-गाय-गता उस समय होती है। आहात-आनन्य-आपनानों में हुए समय होता है। शहाता-आनन्य-आपनानों हो बहु उस समय होता है। वर्षी पिशांत भी ०।

"श्रीर किर पोटुपाद ै पिक्षु आशास-आनन्य-आयानवर गर्भया अरिवसगर िसात अर्थ है —प्रम विशात-आत्य-आयानको प्राण ही दिश्या है। वसी वर १८ गरी आया अपन्य-आयनवर्मात सुरक्ष-मध्य-महा नष्ट होनी है। किसन-आन्यर-आयानवराण सुरक्ष-गर्थ-गता उस समग्र होनी है। विशात-आनन्य-अयानन्य-स-मध्य-मात्राचार ही (वह) उस समग्र होना है। ।

"और फिर पोटुपार । अशुविजान-आननस-आवानको गर्वेषा अविकासकर 'पुरु नर्ग है'— इस आंक्वत्य (=न-पुरु-नर्ग)-अध्यनको प्राप्त ही विदार करना है। उमारी यह 'ग्रंटरेग् रिज्ञान-आनन्त्य-आयानव्याओ गुरुम-स-पन्धा नष्ट हो बादी है, आर्ष पन्य-आयाक्ता में गुरुम-पन्धा ही व यह अर्गी-चन्द-आयानक-मुस्नाय-मेंबायाग ही उस समय होता है। ०।

"बृदि पोट्ठगढ़ " भिड़ रहर-मती (= अवतःही मजा पहल रस्तेग्राम) हाता है, (इस्तिन्य) वह वहाँने वही, बहीने वहते असप अध्येन थेटनर सजारा आग्ल (= स्पाँ) बलाहे है। अपना समा प्रत्येन थेटनर सजारा आग्ल (= स्पाँ) बलाहे है। अपना समा पर पिता ही, उत्तरी वह हैला है— मिरा वित्तन करना, बहुत अरुवा(= अर्थ्य) है। यदि में न वित्तन रहें— अभिमाररण करें, तो मग पर मामो निकास करता अहा अरुवा(= अर्थ्य) है। यदि में न वित्तन रहें— अभिमाररण करें, तो मग पर मामो निकास करता के स्था कर्म मंत्री क्रियों है और स्पाँ प्रत्यों उद्योग क्रियों करता के स्था क्रियों करता करता है। अपने स्पाँ उद्योग स्पाध उत्तरम तहीं है। वह निरोवक प्रयान स्था है अरुवा स्पाध प्रत्या क्रियों करता है। वह निरोवक प्रयान स्था क्रियों करता है। वह निरोवक प्रयान स्थाप क्रियों क्रियों

"तो क्या मानदे हो, पीट्टगड । क्या तुमने इसमे पूर्व इस प्रकारकी कमा अभिसना-निरोध सप्रज्ञान-समापिस सुनी थी ?"

"नहीं, भन्ते! भगवान्हे भाषम करनमे ही मै इस प्रकार जानता हैं।"

पहित पोटुपार रे भिन्नु यहाँ स्वरूपारों होता है। (दमनिये) यह वर्गन वहाँ, वर्गन वहाँ, प्रमास समार्क यय (= अलिम स्थान) को प्राप्त (= रागों) करना है। प्रमार अवार पित्र हो, उन्हों ऐसा होता है—भिन्ना विन्तु करा बहुत बुरा है, विन्तु न व रामा मेरे निये बहुत अस्ता है व रे वह तिरोत् होता हैं—भिन्ना करना है। दस करार पोटुपार रे तथा अभिगता-निरोम महत्तव-मानि होते हैं। हैं। पोटुपार रे वर्ग

### २-संज्ञा श्रीर श्रात्मा

"भन्ते । भगवान् वया एकहीको सञ्जा-अत्र (=सञ्जाबोर्मे सर्वयोध्ठ) वतलाते हैं, या पृथक् पृथक् भी सजाबोको (वैसा) कहते हैं ?"

"पोट्टपाद । में एक भी सजाम वतलाता हूँ, और पृथक् पृथक् भी सजामोको वतलाता हूँ। पोट्टपाद ! जैसे जैसे निरोषको प्राप्त करता है, वैसे वैसे सजा-अवहो में कहता हूँ। इस प्रकार पोट्टपाद ! में एक भी सजाम बतलाता हूँ, और पृथक् पृथक् भी सजामोको वतलाता हूँ।"

''भन्ने ! सज्ञा पहिले उत्पन्न होती हैं, पीछे ज्ञान , या ज्ञान पहिले उत्पन्न होता हैं, पीछे सज्जा ,

या सज्जा और ज्ञान न-पूर्व न-पीछे उत्पन्न होते हैं ?"

"पोष्ट्रपाव <sup>1</sup> सज्ञा पहले उत्पन्न होती है, पीछे ज्ञान । सज्ञाकी उत्पत्तिसे (हो) ज्ञानकी उत्पत्ति होती है। वह यह जानता है—इस कारण (=प्रत्यय)से ही यह मेरा ज्ञान उत्पन्न हुआ है। पोट्टपाव <sup>1</sup> इस कारणते यह जानना चाहिये कि, सज्ञा प्रयम उत्पन्न होती है, ज्ञान पीछे, सज्ञाकी उत्पत्तिसे ज्ञानकी उत्पत्ति होती है।"

"सज्ञा (ही) भन्ते । पुरुपका आत्मा है, या सज्ञा अलग है, आत्मा अलग ?"

"किमनो पोट्टपाद । तू आत्मा समझता है?"

"भन्ते । मै आत्माको स्यूल (=औदारिक) रूपी=चार महाभूतोवाला,=कौर-कौर करके

खानेवाला (≔क्वलिकार-आहार) मानता हुँ।"

'तो पोटुराद! तेरा आत्मा यदि स्पूल ०, रूपी च चतुर्यहायीतिक, कविंककार-आहार-चान् है, तो ऐसा होनेपर पोटुराद! वक्षा दूसरी ही होगी, आत्मा दूसरा ही होगा। यो इस कारणते भी पोटुराद! जानना चाहिये, कि सक्षा दूसरी होगी, आत्मा दूसरा पोटुराय! चहेन थे इसे—आत्मा स्पूल ०ई, (इस) के होनेहोसे इस पुरुपको दूसरी ही सक्षायं उत्पन होती है, दूसरी ही सक्षायं निरुद्ध होती है। सी इस कारणते भी पाटुराद! जानना चाहिये, सक्षा दूसरी है, आत्मा दूसरा। वसरा।"

"भन्ते ! में आरमाको समझता हूँ—मनोमय सव अग-अत्यगदाला, इन्द्रियोसे परिपूर्ण ।" "ऐसा होनेपर भी पोट्टपाद । तेरी सज्ञा दूसरी होणी और आत्मा दूसरा । सो इस नारपसे भी

्पुसा हान्तर सा पारुपाद 'तरा सशा दूबरा हाथा आर आरमा दूबरा । या वर नाराय स्थाप पोटुपाद ' जानना चाहिये, (भि) जजा दूबरी होगी, आरमा दूबरा। पोटुपाद ' (जव) सर्वागन्यस्वय युक्त इन्द्रियोंत परितृष्ण मनोमय आरमा है, तमी इस पुरुषकी कोई कोई बजाये उत्पन्न होती है, कोई कोई सताये निरुद्ध होती हैं। इस कारणते भी पोटुपाद ! ० 1"

"भन्ते । मं आत्माको रूप-रहित सज्ञा-मय समझता हूँ।"

"यदि चोडुपाद 'तिरा आत्मा रप-रहित बजामव है, तो ऐसा होनेपर पोटुपाद ' (इस) भारणमे जानना चाहिंगे, कि सजा दूसरी होगी, और आत्मा दूसरा। पोटुपाद ! जब रूप-रहित सजा-मय आत्मा है, तभी इस पुरपक्षी । '

"भन्ते । बता में यह जान सकता हूँ-कि सज्ञा पुरुषकी आतमा है, या सज्ञा दूसरी (चीत्र है,)

आत्मा दूसरी (चीज) ?"

"पोठुपाद (भिन्न दुन्दि (=धारणा)-बाले भिन्न धानित(=चार)-बाले, भिन्न रिश्वाके, भिन्न-आयोग-बाले, भिन्न-आवार्य-रखनेवाले तेरे लिये—'सज्ञा पुरवरी आत्मा है०'—जानना महित्तल हैं।"

"मिर अन्ते ! क्षित्र-दुष्टिवाले ० मेरे लिये—'सता पुरपको आमा है ०'—जानना मृदिक है। तो फिर क्या अन्ते ! 'कोक नित्य (= मादवन) है, यही मच है, दूनरा (अनित्यनाका विचार) निर्देष (= मोप) है ?"

श्रमण गोनमका कहा कोई बर्म एत-सा नही देखते, कि—'लोक शादवत हैं', 'लोक-अशादवत हैं', 'लोक अखादवत हैं', 'लोक अल्वात् हैं', 'लोक अल्वात् हैं', 'त्वेरा जीव हैं, दूसरा शरीरे हैं', 'तवाणत मरनेके बाद होना हैं।'

ऐसा बहुनेवर पोटुनाद परिजाबन ने उन परिवाबनों में यह बहा—"में भी भी। ध्रमण गीतम-ना बहा कोई घम एव-सा नहीं देखता ... 'लोक सास्वन हैं ा विक्त श्रमण गीतम 'भूत=तच्य (च्यमणें) पर्ममें रियन हो, गर्म-नियामक-प्रतिपद् (=०मार्ग, ज्ञान)को बहुता है। (तो फिर्र) मेरे जैसा जानवार, ध्रमण गीतमके सुभाषितवना सुभाषितके तौरपर कैसे अनुमोदन न बरोगा?"

तय दो सोन दिनके बोतनेपर, चित्त हित्य सारिपुत्त और पोह-पाद परिवाजक जहाँ भगवान् थे, थहाँ गये। जाकर चित्त हित्यसारिपुत्त भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गया। पोहुसाद परिवाजकभी भगवान्के साथ समोदनकर. ,, एक और बैठ गया। एक ओर बैठे पोहुपाद परिवाजकने भगवान्के कहा—

"उस समय भन्ते ! भगवान्के चले जानेके योळो हो देर बाद (परिवाजक) मुझे चारो ओरले बाग्वाणोहारा जर्जरित करने लगे—"इसी प्रकार आप थोहु-साद ! ०।० मेरे जैसा जानकार ≡ सुभापितको ० पैसे अनुमोदन नही करेगा ?"

"पोट्ट-पाद । यह सभी परिकाजक अप्ये-ऑक्षिविना है। तूही एक उनमें जीववाला है। पोट्ट-पाद । भंने (कितनेही) यमें एकाशिक कहें हैं=प्रजापित किये हैं। कितने ही धमें अन्-एकाशिक भी कहें हैं । पोट्ट-पाद । मेंने कोनते धमें अन्-एकाशिक कहें हैं० ? लीक दावजत हैं? इसको मैंने अनैकाशिक धमें बहा हैं०। 'लोक अ-आव्वत हैं'० वर्तकाशिक धमंं।।। 'तसागत मरनेके बाद न होता हैं, न नहीं होना हैं' मैंने अर्वकाशिक धमंं कहा हैं०। यह धमें पोट्ट-पाद । सार्थक है, न धमें-उपयोगी हैं, न आदि-बहुवम्बं उपयोगी हैं। न निवंदके लियें०, न वैरायके लियें। इसलिये इन्हें मैंने अन्-एकाशिक कहा ।।

"पोट्ट-पाद ! मैने कीनने एक-आधिक घर्ष कहे है=प्रकाषित किये है ? 'यह दुल है' ०।० "यह दुल निरोध-गामिनी-प्रतिषद है ' इसे पोट्टपाद ! मैने एकाधिक धर्म बतलाया है ०। यह धर्म पोट्ट-पाद ! सार्थक है ०। इसलिये मैने इन्हें एकाधिक धर्म कहा है, प्रजापित किया है।

#### (२) श्रात्मवाद

"अवस्य, भन्ते ! ऐसा होनेपर उन धमण ब्राह्मणोना क्यन प्रमाण-गहित होता है।"

"जे से वि पोट्ट-पाद " बोर्ट पुरम ऐसा बहे— 'इम जनगर (=देवा) में जो जन व द व स्था को (=देवारी मुन्दरताय स्त्री) है, में उसनो चारता हूँ, उसनी वामना बरता हूँ। उसनो बार (लोग) ऐसा वहे— है पुरम जिस जनजब व नाणीतो जू बारता है— हमानता तरका है, जातमा है, ित वह शतियाणी है, आक्राणी है, वैयन-प्री है, या पूरी हैं ' ऐसा पूछनेपर 'नहीं बोरे, तर उसने वह विद्याला है, अपना नाममार्ग क्यूब गोववाली है, जम्बी, छोटी या मंत्रीने तू चारता है ० जातमा है ० (बर) अमुर नाममार्ग अयुब गोववाली है, जम्बी, छोटी या मंत्रीने वर्षों, वर्षों, स्वामा या, मद्दूष्ट (=मगूर मछनी) व वर्षों वी है, इस वाम-निगम वा नगर, में (एस्वी) है '' ऐसा पूछनेपर 'नहीं वरे तर उसने यह वह —हे दुष्ट जिसने हो हो जातमा, जिसमी होने वही हो गोह अपनी है, उसनी वु चारता वरता है ' ऐसा पूछनेपर 'ति वही तो वर्षा मत्त्री हो गोह अपनी है, उसनी वु चारता वरता है ' ऐसा पूछनेपर 'ति ' वहे तो वर्षा मानते हो पोट्ट-पाद ' वया ऐसा होनेपर उस प्रमाण-रिक्त नहीं हो जाता' "

"अवस्य भन्ते ! ऐसा होनेपर उस पुरपरा मायन प्रमाण-रहित हो जाना है।"

"इसी प्रवार पोट्टमाद<sup>े</sup> जो वह अमण बाहाण इस नवहर्व बादबारें⇒ दृष्टिबार्ड है—'सरने-के बाद आत्मा अ-गोग एकान्त-सुपी होगा है', जगों में यह करना हैं—'सबमूच नुम नव आयुग्मान् ०।॥ पोट्टमाद <sup>†</sup> बदा ० जन अमण-बाहाणीता वयन प्रमाण-रहिन वही है <sup>2</sup>"

"अवस्य ! भन्ते ०।"

"औस पोहुत्याव । वोर्ड पुरण महत्यार अवतेवे लिये थोरम्ने (= वातुर्मतास्य) पर, गोडी धनायं। तव उसकी (कोश) अह नह—हि पुरण । जिल (प्रामाद) के निये तु सीही बनाता है, जाना में, है बह प्रासाद पूर्व बिद्याने हैं, विशाण विशामें, पित्र विशासे, (या) उत्तर दियाने हैं ? जैया, तीचा (या) मझोठा है "ऐसा पुरुनेष 'नहीं 'वहे। उसकी यह नहे—हे पुरण ! जिसको तु नहीं जानता, तुने नहीं बेला, उस प्रामादयर चढ़ने के लिये भीडी बना रहा है "ऐसा पुरुनेष 'ही नह। से बसा मानते हो पोहुत्याद! यथा ऐसा होनेषर उस पुरुवन आयण प्रमाण-रहित नहीं हो जाना?"

"अवस्य भन्ते । ०"

"इसी प्रकार पोट्ट-पाद । जो वह यमण ब्राह्मण० 'मन्तेने बाद आस्मा अ-रोग एका नगुनी। होता है ०१० ⊶"अवस्य भन्ते । ०"

#### ३-नीन प्रकारके गरीर

"लेहु-पाव' तील चारीर-अहण है, स्पूछ (=श्रीदारिक) घरीर-अहण, सनोमय घरीर-अहण, अ-हप (=अभीतिक) घरीर-अहण । पोटु-पाव' स्कूछ घरीर-अहण नया है? स्पी-चार मनामनाल बना क्वाहिकर (=आमा ग्रास करने) आहार करनेवाला, सह स्पूज घरीर-पहण नया है। मनोमय सात्म-अतिलाभ क्या है? हरी सनोमय सर्व-आहार सर्व अग-अप्याय-वाला, डिट्योम पीर्यूण, यह मनोमय घरीर-पहण है। अरूप (=अभीतिक) घरीर-अहण बाता है? अरूप (दिकारे में) मतास्य होता, सह अन्य पारीर-अहण है। पोटु पाव' से स्पूछ घरीर-परिष्ठ्वे छुटनेवे लिये पर उपरोश वर्ष्या हैं, अरूप पारीर-अहण है। पोटु पाव' से स्पूछ घरीर-परिषठ्वे छुटनेवे लिये पर उपरोश वर्ष्या हूँ, अस तरह मार्गाव्छ हुओं वित्तमल उत्पत्न करतेवाल (=अपरेशिक्ष) पर्य छूट वार्ये । शांप्रस् (=ख्यतानीय) पर्य, अजावी परिष्ठ्या, (विज्वाह देता, (बीर वर पुरण) डपी जनमं राव जानवर साधात्-कर, अपन वर बिहरेगा। धायर चेहु-साह दे विहरना वर्ष्य (=पुरग) होता।' पोटु-पार वित्तमा वर्ष्य स्पूछ वर्षा वर्ष्य पर वर्ष्य प्राप्त वर विहरेगा, (विन्यु) वह विहरना वर्ष्य (=पुरग) होता।' (=अपरेश्व), मृति, सण्यवना चरित्र, व। उसे प्राप्तेष पर्या (=अपरेश), मृति, सण्यवन्य और सुपर विहरार भी होगा।"

"भोटु पाद <sup>1</sup> में मनीमय शरीर-गरिग्रहके परित्यागके किये भी धर्म उपदेश करता हूँ ! जिससे कि मार्गाल्ड होनेवाठोके सम्विशिक पर्म छूट जावेंगे ०।०। व सुख बिहार भी होगा !

'अ-रूप गरीर-परिग्रहके परित्यामके लिये भी पोट्ट-पाद । मैं धर्म उपदेश करता हैं। ०।०

मूख विहार भी होगा।"

"यदि पोट्ट पाद । दूसरे लोग हमें पूढें—'क्या है आवृत्ता । वह स्थूल सरीर-परियह जिससे छूटनेके लिये तुम धर्म उपदेश करते हो, और जिस प्रकार भागींहरू हो॰, इसी जनममें स्वय जानकर विहरोगे ?' उमके ऐसा पूछनेपर हम उत्तर देंगे—'यह है आवृत्ता । वह स्यूल शरीर-परिग्रह, जिससे छूटनेके लिये हम धर्म उपदेश करते हैं ।०।

"दूसरे होग यदि पोटु-पाद<sup>।</sup> हमें पूर्छे—क्या है आवुसो । मनोमय शरीर परिग्रह ०।०

विहरेगे <sup>?</sup>

"यदि पोट्ट-पार 'इसरे लोग हमें पूछं—स्या है आबुको 'अ लप वारीर परिवह ० ? ० । ०। । । "जै से पोट्ट-पार ' कोई पुरप प्रसादकर चहने लिये उसी प्रासादक नीचे सोडी बनावे । उसने यह पूछं—है पुरप ' जिस प्रासादकर चहने लिये तुम सीडी बनते हो, जानते ही, बह प्रसाद पूर्व दिवाम है, यो दक्षिण ०, ऊँचा है या नीचा या महोला ?।' वह यदि कहे—'यह है आबुतो ' वह प्रसाद है, यो दक्षिण ०, ऊँचा है या नीचा या महोला ?।' तह यदि कहे—'यह है आबुतो ! वह प्रसाद है, यो दक्षिण ०, ऊँचा है यो नीचा या महोला ?।' तो क्या प्रास्त है । पोट्ट-पार |

ऐसा होनेपर क्या उस पुरुपका भाषण प्रामाणिक होगा ?"
"अवस्य भन्ते । ऐसा होनेपर उस पुरुपका भाषण प्रामाणिक होगा।"

"इसी प्रकार पोट्ठ पाद<sup>ा</sup>यदि दूसरे हमें पूछे—आवुसी <sup>1</sup>यह स्वूल शरीर परिग्नह क्या है०।०। "०आवुसी <sup>1</sup> वह मनोमय गरीर परिग्नह क्या है०<sup>२</sup>०≀

" ॰ आबुता । वह लन्स प्रारीर-मरियह नवाहै, विसके (परित्यापने) लिये, तुम धर्म उपदेश करत हो, ०, ० उनके ऐसा पूछने पर हम यह उत्तर देगे—"यह है आबुनो । वह अन्धर-मरीर-परियह ०।० तो क्या मानते हो थोट्ट-माद । ऐसा होनेपर क्या उस पुरुषण भाषण प्रामाणिक होगा?"

"अवस्य भन्ते <sup>1</sup> ०"

#### ध-वर्तमान शरीर ही सत्य

ऐसा कहनेपर जिस हिष्यसारिपुत्तने भगवान्ने वहा—"भन्ते ! जिस समय स्यूष्ट वारीर परि-ग्रह होना है, उस समय मनोमय-वारीर-परिग्रह तथा अ-रप-वारीर-परिग्रह सोष (=िमस्पा) होते है, स्यूष्ट द्वारीर-परिग्रह ही उस समय उसके स्पिये सच्या होता है। जिस समय भन्ते ! मनोमय-वारीर-परि-ग्रह होना है, उस समय स्यूष्ट वारीर-परिग्रह तथा व रप-वारीर-परिग्रह मिस्पा होते है, मनोमय वारीर-परिग्रह होता है, उस समय उसके लिये सच्चा होता है। निम समय भन्ते ! अ-रूप वारीर-परिग्रह होना है, उस समय उसने रिप्ये सच्चा होता है।

"जिस समय चित्त ! स्यूक-सरीर-परिष्ठह होना है, उस समय 'मनोमय गरीर-परिष्ठह है' नहीं समझा जाता। न 'क-रच परीर-परिष्ठ हैं 'यहीं समझा जाता है। 'स्यून-परीर-परिष्ठह हैं 'यहीं समझा जाता है। 'स्यून-परीर-परिष्ठह समझा जाता है। जिस समय जिता। मनोमय-परीर-परिष्ठह । जिस समय जन्म परीर-परिष्ठह । यदि चिता। तुने सद पूर्वे—-तु मून नालमें या, नहीं तो तु न था ' मबिप्यकालमें तू होगा (-परेगा), नहीं तो तु न होगा ' इस समय तु है, नहीं तो तू नहीं हैं ' ऐसा प्रूचनेर चिता! तु के उत्तर देगा'"

"ऐसा पूछने पर भन्ते । मै यह उत्तर दूँगा— भै भूतवाल में था, मे नहीं तों न था। भविष्य-

कालमें में होऊँगा, नहीं तो मैं न होॐगा। इस समय में हूँ, नहीं तो मैं नहीं हूँ । वैशा पूछनेपर भन्ने ! म इस प्रकार उत्तर दुंगा।"

"यदि चित ! सुन्ने यह पूरें—जो तेरा भूतवाच्या शरीर-परियह वा, वटी तेरा परिर-परियह मृत्य है, अविव्यका और वर्तपान्ता (क्या) फिय्या है ? जो तेरा अविव्यम होनेवाला सरीर-परियह है, वहां त सच्चा है, भूतवा और वर्तपानका (वया) मिथ्या है ? जो इस समय तेरा दर्तमानवा दरीर-परियह है, वहां तेरा शरीर-परिवह कच्चा है, मृत और अविय्यका (वया) मिथ्या है ? ऐसा पूठनेपर चित्त । तु वेसे चतर देया ?"

"यदि अन्ते! सूत्रों ऐसा पूछेंगे 'जो तेरा भूतकालका सरीर-पियह सा ०।' ऐसा पूछनेपर अन्ते! में इस प्रवार उत्तर र्राग-'जो मेरा भूतका खरीर-पियह सा, बही सरीर-पिरवह नेरा उत्त समय सच्चा मा, मिद्रप्य और वर्गनालें = जसत्य थे। जो नेरा, पित्रप्य अनुस्थारक सरीर-पिरवह होगा, बही सरीर-पिरवह मेरा उत्त समय सच्चा होगा, भूत और चर्गनालें सरीर-पिरवह सबस्य होगे। जो तेरा इस समय वर्गनाल सरीर-पिरवह है, बही खरीर-पिरवह स्वर्ण होगे। जो तेरा इस समय वर्गनाल सरीर-पिरवह है, बही खरीर-पिरवह सरा (इस समय) प्रच्या है, भूत और मिद्रप्यक सरीर-पिरवह अस्तव है।' ऐसा पूछनेपर पन्ते। धे यह उत्तर होगा।"

"ऐसा कहतेपर पोट्र-पाद परिवाजनने भगवान्से कहा-

"आरुष्य<sup>ी</sup> भन्ते <sup>[]</sup> अद्भुत<sup>ा</sup> भन्ते <sup>[]</sup> ० आजसे आप गीतम मुझे अजलिबद्ध धरणा-गत चपासक घारण नरें।"

चित्र हरिय-सारि-मृत (=नित्र हरित-सारि-मृत्र)ने भगवान्मे वहा--

"आइक्स । अत्युगि अत्युगि भन्ते । (०) अन्ते । में आवात्वा घरणागत हैं, धर्म और मिर्ग-मध्या भी । अत्युगि अवस्वाव्ये पास सुदी प्रक्रमा मिले, उपसपदा मिले।"

चित्त-हित्य सारि-मृतने मणवान्हे पान प्रवच्या पाई, उपवच्या पाई। आयुष्पान् चित्त-हृत्य-सारि-पृत्त उपनवदा प्राप्त करनेने कोळे ही दिलो बाद, एनाको, एकाववासी, प्रमाद-रहित, उद्योगी, आरम-समानी हो, विद्याप करते हुये, जल्दी हो, जिसके दिखे कुल-पुत वच्छी तरह वस्ते बेपर हो प्रवक्तित होने हैं, उस अनुप्त बहावर्य-कलको, हमी जनमाँ जानकर-साक्षात वर-पाकर, विहार मरने छो 'समा सीण हो गया, बहावर्य-साम पूरा हो गया, करना था, यो वर किया, और बुख करनेको (बाको) मही हहा।' यह जान गया। आयुष्पान् चित्त हित्य-सारि-पुत्त आहेतीमेंसे एक हुये।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> देखो पृष्ठ ३२।

### १०-सुभ-सुत्त (१।१०)

धर्म के तीन स्कप---(१) जील-स्कघ । (२) समाधि-स्वंध । (३) प्रता-स्वंध ।

ऐसा मैने सुना--एव समय आयुष्मान् आनन्द भगवान्के परिनिर्वाणके बुष्ठ ही दिन बाद श्रावस्तीमें अनाथ-पिण्डिकवे आराम जैतवनमे बिहार करती थे, ।

उस समय किसी कामसे तो वे य्य पुत्त शुभ नामक माजवक मी श्रावस्तीहीमें वास करता या। तब तीदेत्यपुत्त शुभ माणवकने विकी द्वसरे माणवकते कहा—''हे माणवक, सुनो। जहाँ आयुत्मान् श्रान्य है वहाँ जावो, जावर आयुत्मान् आनन्दको मेरी ओरसे हुवल समाचार पृष्ठो—'वीदेत्यपुत्त शुभ माणवक आप आनन्दका हुवल समाचार पृष्ठो—'वीदेत्यपुत्त शुभ माणवक आप आनन्दका हुवल समाचार पृष्ठी हैं। और ऐसा महो, आप इपाकर तीदेत्यपुत्त शुभ माणवक परपर चले।'

"यहुत अच्छा" कहकर वह माणवक ० तुम माववनके नहे हुपैको स्वीकारकर जहाँ आयु-प्मान् आनन्द ये वहीं गया। जावर आयुप्पान् आनन्दसे स्वापतके खब्द नहे । स्वापाके सब्द कहकर वह एक और बैट गया। एक ओर बैट हुवे उस माणवकने आयुप्पान् आनन्दसे यह कहा—"शुभ माणवक आरा आनन्दवन कुषाल समाचार पूछता है, और ऐसा कहता है, —आर क्षपानर वहाँ वहे, जहाँ ० तुम माणवकका पर है।"

उसके ऐसा क्रहनेपर बायुष्मान् आनन्दने उस भागवकमे कहा,—"माणवक । यह समय नहीं है, आज मैंने जुलाव लिया है, कल उचित समय देखकर आऊँगा।"

त्तव आपुष्पान् आनन्द उस रातके योन जानेपर सुबह ही तैयार हो, पान और चीवर के चेतक प्रिस्तुनो साम के जहाँ व सुभ सामवनका घर बा, वहाँ गये। जाकर विछे आसनपर बैठ गये।

### धर्मके तीन स्कन्ध

"वे भगवान् तीन स्वन्यो<sup>व</sup> (न्यमूहों)वी प्रसत्ता वरते थे। जियसे वे जनता ०। विन तीनो की <sup>7</sup> आपं शीलस्वन्य (न्जत्तम सरावार-समूह)वी, आर्थ समाधिस्वन्यवी, (और) आर्य प्रज्ञा-स्वन्यकी। हे पाथवव<sup>ा</sup> भगवान् इन्ही तीन स्वन्योगी प्रशसा विया वरते थे, जिससे वे जनता ०।"

#### ?----शील-स्कन्ध

ंहे आनम्द ¹ वह आर्य सील-स्वन्य वौन-सा है जिसकी भगवान् प्रशसा वरते ये, और जिसको वे जनता ०?"

ंहे माणवन । जाय ससारमे तयानत अहँत सम्यन् सम्बुद ॰ उत्पन्न होंने हैं।० सील-सन्पन, ०। इतियोको वशमे रखनेवाला, भोजननी माना जाननेवाला, स्मृतिमान्, सावधान और सत्यद रहता है।

"माणवक । श्रिक्ष कैसे शीलसम्पन (=सदाचारमुक्त) होता है?

"माणवक । भिक्षु हिमाको छोळ ० - वह इस उत्तम सदाचार-समृह (=आर्य गीर-स्कन्य)से युक्त हो अपने भीतर निर्दोष मुखको अनुभव वरता है। माणवक । इस तरह भिक्षु चील-सम्पन्न होना है। माणवक । यही बील रक्त्य हैं बिमको प्रशसा भगवान् वरते थे और जिससे जनता ०। (विन्तु) इसमे और ऊपर भी करना है।"

'ह आनन्द । आस्वर्य हं, हे आनन्द अद्भुत हैं। हे आवन्द । यह आर्य शील रन्न्य पूण है अपूर्ण नहीं है। हे आनन्द । इस प्रकारका परिपूर्ण आर्य भील-नन्य में तो इस (प्रकी) के बाहर और पित्री द्वसरे प्रमण मा आस्त्राण नहीं देखता ! है आनन्द । इस प्रनारण परिपूर्ण आर्य-धील स्वत्र्य इसके बाहर दूसरे प्रमण और आहाम गरिव प्रयास देखें तो वे इनने से सतुष्ट हो जाव-- यस, इस्त्राम काली है, अमाण-मावने छिब रेजना पर्याप्त है अब और बुख परना बाबी नहीं है। चिन्तु आप आनन्दित तो कहा है—'इसके कपर और वरना हैं।

#### (इति) प्रथम भाषकार ॥१॥

#### २---समाधि-स्कन्ध

'हे आनन्द । वह प्रेप्ट समाधि-समूह (=आर्य समाधि-स्कन्ध) गीन-सा है, जिसगी प्रशसा मगदान् निया करते थे, जिसगी वे जनता ० ? "

#### ३----ग्रज्ञा-स्कन्ध

'हे माणवन ! प्रिश् नैस इन्द्रियोको बदामे रलनेवाला होता है ? माणवन ! प्रिश् असिने रुपनो देखरर ००" —अब यहाँ नरनेने लिये नहीं रहा।"

"आनन्द । आरवर्ष है, आनन्द । अद्भुत है। यह आर्य प्रज्ञा-स्कन्ध परिपूर्ण ०।

"आक्वर्ष है हे जानत् । अद्भुत है हे जानत् । जैसे उलटेको सीपा करेरे १०। इमी तरहसे आप जानदा जनेक प्रकारसे पर्म प्रवाशित विद्या। हे जानत् । यह में भगवान् गीतमकी दारण जाता हूँ, पर्म और भिशु-यथती थी। हे जानतः । जानसे बाप मुझे जन्म भरवेल्यि अजिज्ज्ञ रारणामत उपासक स्वीकार करें।"

१ उपनिपद्में---त्रयो धर्मस्त्रन्था यज्ञोऽध्ययन, दानमिति ।

वेखो पृष्ठ २३-२४। व पृष्ठ २४। व पृष्ठ ३२।

### ११-केवट्ट-सुत्त (१।११)

१—म्हडियो का दिखाना निषिद्ध । २—सीन म्हडि भी अन-प्राति हार्य । ३—सारो भूतोका निरोध कहाँ पर ?—(१) सारे वेबता अनभिज्ञ; (२) अनभिज्ञ ब्रह्माकी आस्म-बचना; (३) युडही जानकार

ऐसा मैंने सुना—एक समय भगवान् ना ल म्बाके पास पा बा रिक आस्त्रवनमें विद्वार करते थे। तव ने बहु गृहपतिपुत्र जहाँ भगवान् ये बहाँ गया। जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक और बैठ गया। एक ओर बैठ केवहट गृहपति पुत्रने भगवान्से यह कहा—"भन्ते। यह नालवा समृद्ध, प्रमागयपूर्ण, और बहुत घनी बस्तीवाली हैं। यहिंक मनुष्य आपके प्रति बहुत श्रद्धालु है। भगवान् कृपया एक भिष्कुलो कहे कि अलौकिक ऋदियोगी दिवावे। इससे नालव्याके लोग आप भगवान्-के प्रति और भी अधिक श्रद्धालु हो जायेंगे।"

### १-ऋदियोंका दिखाना निपिद

ऐसा कहनेपर भगवान्ने केब्ट्र ० से यह कहा—'केब्ट्र । ये श्रिक्षओंको इस प्रकारका उपदेश नहीं देता हूँ कि—भिक्षुओं। आओ, तुम लोग उचले कपळे पहननेवाले गृहस्योंको अपनी ऋदि विकलाओं।"

दूसरी बार भी केबहु ० ने भगवान्से यह कहा—"मैं भगवान्त्रों छोटा दिलाना नहीं चाहता हूँ दिन्तु ऐसा कहता हूँ—'भन्ते । यह नाल्न्दा समृद्ध ० इससे नाल्न्दाके लीग आप भगवान्के प्रति और भी अधिक श्रद्धालु हो जायेंगे।"

दूसरी बार भी भगवान्ने केवट्ट ० से यह कहा— 'केवट्ट । में भिक्षुमोशो ०। सीसरी बार भी केवट्ट ० ने भगवान्ने यह कहा— ''मैं भगवान्को ०। विंतु ऐसा वहता हूँ— भन्ते । यह नारुत्या समुद्ध ० इससे नारुत्यांके छोग ०।''

### २-तीन ऋदि प्रातिहार्य

'केनह्" तीन प्रमारके ऋदि-सङ (ऋदियाः विव्यायांनियां)ई, जिन्हे मेने जानकर और साधात्कर वतलामा है। वे कीन से तीन? ऋदिप्रानिहार्य (=ऋदियोका प्रवर्शन),आदेशना प्राति-हार्य, अनुसामनी प्रातिहार्य।

"(१) केवट्ट। ऋद्वि-मातिहार्य नीन सा है? केवट्ट! मिशु अपने ऋदिवरुसे अनेक प्रकारके रूप भारण करता है—एन होकर बहुत हो जाता है, बहुत होनर एक हो जाता है।

१ देखो पुष्ठ ३०

उसे देखनर वह श्रद्धाल्ह्—प्रसन्न हो, दूसरे श्रद्धारित्=अप्रसन्न पुरपनो नहता है—'श्ररे! आर्त्या, है, अद्भुत है, असणना ऋदिवल और उसनी महानुमानता। मेने निष्कृतो अनेन प्रवारमे अपने ऋदिवल दिलाते हुमें देखा—एक होन्यर अनेन ०। श्रद्धारित्=अप्रसन्न मनुष्य उस श्रद्धाल्ह्—असन मनुष्यको ऐसा वह सनता है—'हाँ! मान्धारी नामन एन पिद्या है, उसोसे मिद्दा अनेन तरहों कदिवल दिलाते हो, वह श्रद्धारित्= अप्रमन्न मनुष्य उस श्रद्धाल्ड्—प्रसन्न मनुष्य उस श्रद्धाल्ड—प्रमन्न सुन्य उस श्रद्धाल्ड—प्रसन्न मनुष्य ने ऐसा नहें। या नहीं। या

"भन्ते! यह ऐसा बहेगा।" 'अप केवट्ट! ऋदिवलके दिग्मानेमं में इसी दोपको देखकर

ऋदियलके दिसानेसे हिचक्ता हूँ, सकीच करता हूँ, और घृणा करता हूँ ।

"केबद्ध ! आदेशना-प्रातिहार्यके इसी दोपनो देखकर में आवेशना प्रातिहार्यमे हिचनता० ।

(१) 'के बहु! बोन सा अनुप्रास्तवी-प्रांतिहार्य है? भिद्यु ऐसा अनुप्रास्तत बग्ता है—'ऐसा सिवारो, ऐसा गत विचारों, ऐसा गत्री के रो, ऐसा गत्री से करों, ऐसा गत्री कारों, से स्वारा कारों के अहंत, सम्बर्ग सम्दुढ ', उत्पार होते हैं। के बेब्हु' इस सर्वही भिद्यु बीलसक्तर होता है। ०१ प्रथम प्याप्ता स्वार्त कर विहार बरता है। के अवहु! यह भी अनुप्रास्त्री प्राप्त वारों है। के प्रथम प्याप्ता स्वार्त कर विहार बरता है। विश्वर प्रयाप्ता है। विश्वर प्रयाप्ता है। विश्वर प्रयाप्ता है। विश्वर प्रयाप्ता है। विश्वर भी अनुप्तास्त्री-आतिहार्य बहलता है। व तानदर्शनवे विषय प्रयाप्तिक स्वार्त कर वह में का सावायामनक और विसी नारणवी नहीं वेश्वर है वे बहु! यह भी ०। अन्यायामनक और विसी नारणवी नहीं वेशता है वे बहु! यह भी ०। अन्यायामनक और सावायामनक और साधार्ण कर बात्यायामनक और त्याधार्ण कर बात्यायामन स्वार्त आत्राप्ता कर बात्यायामन है।

### ३-चारों भूतोंका निरोध कहाँ पर ?

#### (१) सारे देवता धनमिज्ञ

'केक्ट्र' बहुत पहले इसी जिस्तु-सधर्मे एक जिस्तुने मनमे यह प्रश्न उत्पन्न हुआ—'ये चार महाभूत—पूर्वी-भानु, जरु धातु, नेशो धातु, नायुभानु—नहीं जाकर किन्दुन्न निष्क हो जाते हैं ?' तब केक्ट्र' उस शिक्षुने उस प्रकारणी ममाधिको प्राप्त किमा सिस कि स्वामीति वित्त होतेपर उन्ने-सामने देखलोज जानेवार्क मार्ग प्रकट हुवें। वेजबु 'शत बह भिन्दा जहाँ चानुमेंहागतिक देवता रहने हैं, वहीं गया, जानर चार्युमेहागतिक देवताओने यह बोला—'वानुमी। ये चार महामुन—- कर्ते जनकर बिद्युन्त निष्क हो जाते हें ?' वेषष्ट ! (उस भिन्दुने) ऐसा क्होंपर चानुमेंहारानिक देखताओ

१ देखो पुष्ठ २३-३०।

ने उस भिक्षुमें यह पहां—हि भिक्षु <sup>1</sup>ंहम लोग भी नहीं जानते हैं कि वहाँ जातर ये चार महाभूत—० विरुष्ट निरद्ध हो जाते हैं । है भिक्षु <sup>1</sup> हमसे भी वढ़ चढ़तर चार महाराजा है । वे जायर इमे जाने हो, वि वहाँ जातर वि ये चार महाभूत—०। '।

"ने बहु ति व वह भिक्षु जहाँ चार महाराज थे, वहाँ मया, जावर चारो महाराजोंने यह पूछा,— 'ये चार महाभूत.—० वहाँ जावर ०? वेवहु! (उक्षते) ऐमा पूछनेपर चार महाराजोंने उस भिक्षुमें यह महा—'हे थिक्षु! हम छोग भी नहीं जानते! हे थिक्षु! हम छोगांमें भी बट-चडनर आयहिश्रता नामक देवता है। ये सायद ०।'—

"वे बहु! तब यह भिशु जहाँ त्रायस्त्रिता देवता थे, यहाँ गया। जागर त्रायस्त्रिता देवनाओं ते यह गुष्टा—'ये चार महाभून— ०वहाँ जागर ० २' वे यहु! ऐसा पूछनेपर उन त्रायस्त्रिता देवनाओंने उस भिशुसे यह वहा—हि भिशु! हम लोग भी नहीं जानते । ० हम लोगांग वड०देयनाओंगा अधिपति क्षक्र है। यह सायद जान सचे ०।'

'वेचट्ट! तस वह भिरा जहाँ देवताओवा अधिपति सत्र या वहाँ गया। जावर सत्र ० से यह पूछा—'ये चार महाभूत—० गही जावर ० ?' उसके ऐसा पूछनेपर ० सत्रने उस भिन्नोत यह नहा— 'हे भिरा ! में भी नहीं जानता । हे भिदा ! हमने भी वड० साम नामक देवना है। वे सामद ।"

'नेरह! तय वह भिष्मु जहाँ याय देवता ये ० ।—० जहाँ सुवाम नाम दवपुत्र या ० ।—० जहाँ सुवित नामक देवता थे ० ।—० जहाँ सुवित नामक देवपुत्र या ० ।—० जहाँ सिन्म्मंक-रित नामक देवपुत्र या । ० —० जहाँ सिन्म्मंक-रित नामक देवपुत्र या । ० —० जहाँ स्टर्काधिक नामक देवपुत्र या । ० —० जहाँ स्टर्काधिक नामक देवपा थे ० ।—० जहाँ स्टर्काधिक नामक देवपुत्र या ० ।—० जहाँ स्टर्काधिक नामक देवता ये ० — "० है मित्रमुं । हमसे बहुत वक चवप्त्र यहा। हैं, (वें) महाबह्मा, विजयी (—अिम्भू), अपराजित (—अिम्भू), अपराजित (—अिम्भू), अपराजित (—अिम्भू), अपराजित (च्यायों) वे पिता (हैं)। सायद वे जान सवे, वि ये चाद महामुक्त —० कहाँ जानर विह्वल निवस हो जाते हैं? (भिर्मुने वहा—) 'तो आवुसों । वे बहुग अभी कहाँ हैं?'—हैं भिर्मु! हम नहीं जाते हैं वि सवह सहा। वहाँ रहते हैं। वहान लोग ऐसा कहते हैं कि वहुत आलोक और प्रमाक सकट होने के बाद सहा। प्रचट होते हैं। बहुग अपकट होनेके ये पूर्व-क्याण है, कि (जस समय) बहुत प्रवास होता है और वळी मारी प्रमा जल्ला होती हैं?

#### २-ग्रनभिज्ञ बह्माकी घ्रारमक्चना

'केबट्ट' इसके बाद बीघ्र ही महाबह्या भी प्रकट हुआ। केबट्ट' तब वह भिक्षु जहीं महाबह्या या वहीं गया। जाकर (उसने) महाबह्यासे यह कहा—'बाबुधों। ये चार महामूल ०? 'केबट्ट' ऐसा करने पर महाबह्याने उस भिक्षु यह कहा—'हे भिक्षु 'में प्रहा, महाश्रह्या ० इंटर-पिता हैं। मेकट्ट' इसरी बार भी उस मिल्लों उस महाबह्यां यह वहा—'बाबुधों। ये नुमसे यह नहीं प्रखता हैं। मेकट्ट' इसरी बार भी उस महाक्ष्यां के सुमसे यह नहीं प्रखता हैं जित्र महाबह्यां के सुमसे पह नहीं प्रखता हैं जित्र महाबह्यां के सुमसे पह नहीं प्रखता कहां ०? केबट्ट' इसरी बार भी उस महाबह्यां उस मिल्लों महा—'विश्वु' में ब्रह्मा, महाबह्यां ० इंदर ० हूँ ।' केबट्ट' हसरी बार भी उस महाबह्यां व उस मिल्लों कहां—'विश्वु' में ब्रह्मा, महाबह्यां ० इंदर ० हूँ ।' केबट्ट' हसरी बार भी उस महाबह्यां व उस मिल्लों कहां में केबट्ट' से तीसरी बार भी ०।

"कवट्ट! तब उस महाब्रह्माने उस भिसुकी बीह पनळ, एक ओर ले जाकर उम भिशुसे कहा— है भिशु! ये ब्रह्मालोकके देवता मुझे ऐसा समझते हैं—ब्रह्मासे नुछ अज्ञात नहीं है, ब्रह्मासे नुछ अवृद्य नहीं है, ब्रह्मासे कुछ अविदित नहीं है, ब्रह्मासे नुछ असासात्कृत नहीं है, इसी लिय मेंने उन लोगोक सामने नहीं कहा। भिशु! में भी नहीं जानता हूँ, जहाँ कि ये चार महाभूत । अत है भिशु! यह तुम्हारा ही दोप है, यह सुम्हारा ही बपराग है कि नुम मगवान्को छोळतर बाहुग्में इस बातकी गोज करते हो। हे भिक्षु । उन्हीं मगवान्के पाम जाओ, जाकर यह प्रक्र पूछो। जैमा भगवान् कहे बैमा ही समझों।

#### ३--बुद्धही जानकार

"केनट्ट" तस नह भिन्नु की कोई नजनान् पुरण (अप्रयास) मीळी नहिनो पसारे और पसारो वौहको मोळे, जैसे ही प्रहानोकसे अल्लामि होनर सेरे मामने प्रनट हुवा। केन्द्र्र ति वह सिशु मुझे प्रणामकर एक ओर बँठ गया। केन्द्र । एक ओर बँठकर उस भिशुने मुझे पह नहा—'भन्ते।' ये बार महाभून—जनहीं जानर ०?' केन्द्र । (उस भिशुके) ऐसा पूछने पर मैने उस भिशुने कहा—'भिन्नु । पूर्व नस्यमे कुछ सामूदिक व्यापारी विनारा देवनेवाले पशीनो साम ले, नावपर वह समुद्रके बीच गये। नाववे तट नही दिवाई देनेके बारण उन्होंने तट देवनेवाले पशीनो छोठा। (वह पस्त्री) पूर्व-दिसानो और गया, दक्षिण ०, पहिचम ०, उत्तर ०, उत्तर ०, अप्तर आर्मिस में । यि पह कही तट देवता दो नहीं चला जाता। बुक्ति विनी और उसने तट नहीं देवा, इस लिये पिर अमी नाव पर चला आया। भिन्नु । तुम भी इसी तरह दश प्रापनों मुळकानेर लिये ब्रह्मकोर तर सीनते हुसे गये, फिर नेरे ही पास चले आये।

"भिक्षु! यह प्रक्रन ऐसे नहीं पूछना चाहिये— ० भन्ते ! ये चार महाभत-० वहाँ जाव र

विल्कुल निरुद्ध हो जाते है। भिध्यु । यह प्रक्ष इस प्रकार पूछना साहिये-

वहां जल, पृथ्वी, तेज और वायु नहीं स्थित रहते हैं ?

बहा दीमें, हरस्व, अणु, न्यूल, (और) दुस, अमुभ, नाम और रूप विल्डुल जनम हो जाते हैं? ॥१॥

"इसका उत्तर यह है ---

"अनिदर्शन (उत्पत्ति, स्थिति और नाशकी जहाँ बात नहीं है ), अनन्त, और अत्यन्न प्रभामुक्त निर्वाण जहाँ हैं, बहाँ, जल, पश्ची, तेत्र और बायु स्थित नहीं रहते ॥२॥

"वहाँ दीर्घ-ह्रस्व अणु-स्यूल, शुभ-अशुभ, नाम और रूप विल्कुल लतम हो जाते है।

विज्ञान के निरोधन सभी वहाँ ख≟म हो जाते है।।३॥"

भगवान्ने यह कहा । केबट्ट गृहपतिपुत्रने प्रसम्बन्ति हो भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया ।

### १२-लोहिच-सुत्त (१।१२)

१—पर्मोवर आक्षेत्र। २—सभीपरआक्षेत्र ठीक नहीं । ३—सूठे गृद। ४—सच्चे गृद— (१) जील; (२) समाधि; (३) प्रज्ञा।

ऐसा मैंने मुना—एक समय भगवान् पांच सी भिद्युओं वळे भिद्युसपदे साथ को स छ (देश) में चारिका करते हुए जहां साल्य कि का थी वहाँ पहुँचे। उस समय को हूं च्च (कोहित्य) आह्मण राज्यभीस मित्रीज्ञ कोसल डारा प्रवत्त, राजवाय, अहर्यय, बनाकार्ण, तृण-काय्ठ उदक-पान्य-सम्प्र राज्य-भोग्य शाञ्चतिकाका स्वामी होकर रहता था।

### १-धर्मींपर आसेप

उस समय छोहिन्न बाह्मको मह नुरी घारणा उत्पन्न हुई थी। 'बसारमें (ऐसा कोई) अनण या त्राह्मण नहीं, जोजकुष्ठे मर्गको जाने, (बीट) जानकर अच्छे धर्मको दुवरेहो समझावे। (भला) दुसरा हुसरेके लिए क्या करेगा? जैते एक पुराने जन्मको काटकर दूसरा एक नया वस्त्रन डाल दे, इसी प्रकार में इस (अमणो या बाह्मणिक मनझाने)को पाय(—चुरा) और लोमनी बात समझता ही। (भला) दुसरा हुसरेके लिए क्या करेगा?"

लोहिज्य बाह्यणने सुना—'श्रमण गीतम, शाक्यपुन, शाक्यकुल्से प्रश्नित हो पाँच सौ भियुओंने बळे भिश्क्षकों साथ ० सालविकामें आये हुए है। उन गीतमको ऐसी क्ल्याणकारी कीर्ति फैली हुई है—'वे भगवान, अहुँत, सम्यक् सम्बुद्ध० १। इस प्रकारके अहुँतोका दर्शन अच्छा होता है।'

त्तव लोहिन्य प्राह्मणये रोमिक नामक नाईको बुलाकर कहा—"सुनो भद्व रोमिक। जहाँ ध्रमण गीतम है वहाँ जाओ। जानर मेरी ओरसे अमण गीतमका कुगल क्षेम पूछो—हि गीतम। लोहिन्य ब्राह्मण भगवान् गीतमका कुगल मगल पूछता है', और ऐसा नहों— मगबान् अपने भिक्षुत्तमके साथ कल लोहिन्य ब्राह्मणके यरपर भोजन करना स्वीकार करे।"

रोसिक नाई कोहिल्ब बाह्यणकी बात मान-वहुत बच्छा' कह जहाँ भववान् ये वही गया। जाकर प्रमानान्को अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठ हुये रोसिक नाईने भगवान्से यह कहा---"मन्ने। कोहिल्ब बाह्यण प्रमान्का नुदारु भगरु पूछता है, और यह कहना है---' भगवान् अपने भिशु-स्थके साथ ० स्वीनार करे।'

१ देखो पृष्ठ ३४ ।

लीहिच्च ब्राह्मणमे बोला--'मैने आपनी औरमे मगवान्मे वटा--'भने। लोहिन ब्राह्मण मग-वान्का ०। मगवान् अपने बिल्-सक्ते साथ ०।' और भगवान्ने स्वीनार कर लिया।"

तव लोहिच्च बाह्यमने उस रातने भीतनेषर अपने घरमें अच्छी अच्छी साने पीनेगी भीने तैयार कराके पीनित्र नाईको बुद्धानर वहां—'गुनो भद्र पीनित्र'। बही धनण गीनम है वही जाओ, जावर धनम गीतमको समयवी भूचना दो—है गीनम । (भीननवा) समय हो गया। भीनन तैयार है।"

र्गिसण नाई लोहिल्य वाह्मणी वात मान 'बहुन अल्ला' वहन र जहाँ मगवान् ये वहां मया। जाकर सगवान् को अभिवादनकर एक जोर सल्लाही गया। एक और सल्लाहों रोगिन नार्जि भनवान् में कहा— 'मन्ते ! सत्तर हो गया, भोजन तैयार है। तब सगवान् पूर्ताहण सम्ब तैयार हो, पात्र और सीवर ले मिश्नुन्तक साथ जहां सालवित्तर थी, वहाँ गये। उस मयस रोगिन नाई मगवान् रे पीछे जा रहा था।

तव गैसिक नाईने भगवान्ने वहा.—"भले । कोहिक्च प्राह्मणा इस प्रशास्त्री बुरी भारणा (—पानदृष्टि) उत्तरह हुई है—यही (बोई ऐमा) श्रमण या प्राह्मण नही, जो अच्छे धर्मेरी जानेश भन्ते । भगवान् कोहिक्च प्राह्मणयो इस पायदृष्टिस अलग गरा दे।

"ऐसा ही हो रोसिय । ऐसा ही हो रोमिर !"

त्व भगवान् वहाँ लोहिल्च बाह्मणना पर या वहाँ गये। बार निष्ठं आनमपर देट गये। तय लोहिल्च बाह्मणने बुद्धसहिन भिक्षमधनो अपने हायसे अच्छी अच्छी साने और पीनेरी भीज परोग परोस्कर विलाह । तव लोहिल्म बाह्मण भगवान्क भीजन समाप्तर पात्रना हाथ हटा हेनेने बाह स्वय एक दूसरा जीवा आहन लेकर एन लोर देट गया। एक और देटे लोहिल्च बाह्मणां अपवान्ते यह कहा---

#### २-सभीपर श्रावेप ठीक नहीं

"लोहिल्ल । ब्यायह सच्ची बात है कि तुम्हें इस प्रकारकी बुगै धारणा उत्पन्न हुई है—'यहीं (कोई एसा) श्रमण या बाहाण नहीं, जो अच्छे धर्मरी जाने ≡ दुमरा हूमरें कुन्ने स्था करेगा?"

"हे गौतम<sup>ा</sup> हाँ ऐसीही बात है।"

"लोहिटन । तव थ्या समझते हो तुम सालवितकार स्वामी हो न " "हां, हे गीनम।"

''लोहिल्ल !' जो कोई ऐसा कहे—'लोहिल्ल बाह्यण सालबस्तिकारा स्वासी है। यो माल-कृतिकाको लाय है उसे लोहिल्ल बाह्यण अवेला ही उपभोग वरे, दूसरोरी (बु.ज) नहीं, देवे ।' सी ऐसा कहतेवाला मनुष्य, जो लोग तुमपर बाधित होसर बीने हैं, उतना हानिकारक है या नहीं ?"

"हाँ, वह हानिकारक हैं, हे गीतम <sup>1</sup>"

'हातिनारक होनेसे यह जनना हित बाहनेराला होना है या अस्ति बाहनेराला ?'" ''अहित बाहनेबाला, हे गीनम !"

"अहित चाहनेवालेके मनमें उनके प्रति मित्रनाका भाव रहना है था शत्रुनाका ?"

"शत्रुताका, हे गीतम ।"

ानुताना, र 'गनुताका गान रहनेमें बुरी घारणा (≔िमध्या-दृष्टि) रहनी है या बच्छी घारणा(≕हम्यग्-इट्टि) ?" "निष्या दृष्टि, हे गीतम !"

पुष्टा .... "ह होहिन्न ! प्रिष्या-बृद्धि रसनेवालेकी दो ही यनिर्वाहोनी है, वीमरी नहीं—जरन स नीव योगिर्स कमा!" "लोहिन्न  $^{\dagger}$ तव नया समझते हो, राजा प्रतेनजित् कोसस्र और काशी नोसल (देशो)का स्वामी है कि नहीं  $^{7}$ "

"हों, हे गौतम।"

"लोहिल्ल<sup>ा</sup> जो ऐसा वहे—'राजा प्रसेनजित् काशी और कोसलवा स्वामी हैं। काशी और कोसलकी जो आम है ०।

"अत छोहिस्च । जो ऐसा नहें—'छोहिस्च ब्राह्मण सालवितकाका स्वामी है। जो सालवितकाकी आय है उसे छोहिस्च अनेछा ही उपभोग करे, विश्वी दूसरेको नही देवे। ऐसा नहतेबाला वह जो उसके जाशित होकर जीते हैं उनका हानिकारक होता है। हानिकारक होनेसे ब्राह्म वाहने-बाला होता है, अहित चाहनेसे प्रभुताके भाव उत्पन्न होते हैं, (और) यमुताके भाव उत्पन्न होनेसे वह मिथ्यावृद्धि होती है।

"इसी सरहसे, लोहिल्ल ' जो ऐसा बहे— 'यहाँ धमण और बाह्यण नहीं, जो कुराल धर्म जानें, और बुराल धर्म जानकर दूसरेको कहें। अला ! दूसर दूसरेके लिये स्था क्रेया? जैसे पुरानें बन्धनको काउनर तथा बन्धन दे हैं। में इसको उनका पाप और लोमपर्स समझता हैं। (मला ') दूसरा इसरेके लिये क्या करेया? 'ऐसा नल्टनेवाला उन बुल्युकोका हामिकारक होता है, जो (हुन्य कि) सत्तार (स्वाव) में निकृत होनेके लिये तथापके बताये गये धर्ममें आकर इस प्रकारकी विधारदताको पाते हैं— स्नोतआपरित्यकलका साक्षात्कार करते हैं, अन्ताराधी-फलका साक्षात्कार करते हैं, अनृत्याधी-फलका साक्षात्कार करते हैं। अनृत्याधी-फलका साक्षात्कार करते हैं। अनृत्याधी-क्षात्कार करते हैं। हानिकार होते हैं। हानिकार होने यह बहित चाहनेवाल होता है। धार्मियाद्विव्यालोकी वो ही गतियाँ होती है। 'क्षित क्षात्का क्षात्का क्षात्का क्षात्का और कोत्यक्त क्षात्का और कोत्यक्त होता है। क्षात्का होने क्षात्का होता है। क्षात्का होता है।

"लोहिच्च । इसी तरह जो ऐसा कहे—यहाँ श्रमण और ब्राह्मण नहीं जो अच्छे धर्म जानें०।" ऐसा कहतेचाता उन कुळपुत्रोका ०। हानिकारक होनेसे० मिय्यादृष्टिवाता होता है। मिय्यादिय-ब्रालोकी दोही गतियो ०।

### ३-भूठे गुरु

"क्रीहिल्ल ! शीन प्रकारके ही गुरु (-सास्ता) ससारमें कहे सुने था सबने है जिनके जभर यिष आसंप लगावे, तो वह आसंप सत्य, यथार्ष, धर्मानुकूल और निर्दोष हाता है। वे कौनसे तीन ?— लीहिल्ल ! कितने शास्ता यशके लिये घरते वेषर होकर साधू (-अवित्ता) होते हैं, यह अमण-भावको वियो पापत किये वासको (निर्धाय) को पर्मोन्दिसे करते हैं.—यह शुक्त है कि है है। यह सुसके लिये हैं। उनके आवक उसे पुनेची चाह (-सुपूत्रा) नहीं करते, नान नहीं देते, वित्त नहीं क्याते, और उनके उपरेख (-शासन) से विरत्त रहते हैं। उत्त के प्रति कहना नहीं देते, वित्त नहीं क्याते, और उनके उपरेख (-शासन) से विरत्त रहते हैं। उत्त ऐसा कहना चाहिये —आपने जिस निर्मित्तो प्रवन्ना कीयी वह समाणावके लिये नहीं है, और लाफ व्यमणभावको विना प्राप्त विपेश शासकोंको उपरेख देते हैं,—"यह हितके लिये गई सीजिये आपके शासक व्यापक असी क्याया निर्मे शासकोंको उपरेख देते हैं,—"यह हितके लिये गई सीजिये आपके शासक व्यापक प्रति क्याया निर्मे शासकोंको उपरेख देते हैं,—"यह हितके लिये गई सीजिये आपके शासक व्यापक प्रति असीव निर्मे के शासकों अपरेक शासक निर्मे की सात कहता हैं। इसरा इसरेश निर्मे मनुष्यको आलिकवान वरे। ऐसा नरियो में पापपूर्व लोमकी बाता कहता हैं। इसरा इसरेश निर्मे क्या वरेगा ?—ओहिल्ल ! यह पहले प्रवारका शासता हैं। उस वासता के रिय शास प्रतार वहने, मत्य स्थारं, धर्मानुमार और निर्दोष कपन हैं।

"और फिर लोहिन्स ! (ह्रारे) निक्ता आतता यया जियं सर्गा सेगर हों। ने समयमाना) निका पाये हुए । उन्हों शावन जसके प्रति मुशुषा नहीं। 1—उस (शानामां) गंगा गरना नामिये — 'आप जिल निमित्तके। आप भाषणामा निका प्राप्त निष्के — मार दिन्से तिसंव अत आगरे शावन आपने प्रति सुशुषा नहीं। 1—उसी गोई वण्ये गेननों छोटर दूसरों गेनने पामानानों साक करे, हमें से पापपूर्ण लोन की साव करना हुँ। हसरा दूसरेमां। ? (उग) भामगाने जो इम सनार कहना, यह निर्दोण, सत्य स्वार्य, और सामित स्वार्य हों।

"लोहिच्च ! फिर भी नितने (दूसरे) वास्ता यमरे दिये घरने वेधर हों. 1

ऐसा कहनेवर ओहिल्ब बाह्यणने भगवानुमें वह वहा,—'ह मीनम मिमारमें ऐंग भी कोई सास्ता है जो वहें सुने जानेके योध्य नहीं हैं (जिनकर बोर्ड आशोप नहीं दिया जा सनता है) ?''

"लोहिन्त । ऐमे शास्ता है जिन्हें बोई ऐमा नहीं वह सहता।"

"है गीतम । वे कौनसे शास्ता है जिन्ह कोई o ?

### ४-सन्चे गुरु

१—वील--''लोहिच्च ' जब सम्रारमे तथापन अहंन, सम्यक् मध्युद्ध व उत्पन्न हान है, लोहिच्च ! इस प्रकार श्रिश्च शीलसम्पन्न होता हैं।

च-षमाश्र— • प्रथम ध्वाननो प्राप्त नरम विहार बन्ना है। गोहिन्द ' फ्रिन धाननोरे मर्म (च्यासन) में आवक विशारतानी पाता है, जोहिन्द ' वही गान्ता है जिम बोर्ट नहीं •। जो दंग प्रमारके गास्ता के जिसे बुछ बहुना सुनना है, वह बहुना अस्त्य, वयपाथ, अवासिन और दंग होगू के हैं। "शोहिन्द ' और फिर मिशु बिजर्स और दिवारने वाला है। वालेश वाद वाल प्रीप्त प्रमारको एकाप्रतासे विनयं और विवारने ह्या कि विवारना है। वालेश वाले कि वालेश एकाप्रतासे विनयं और विवारनाहित समाधिस उत्तरप्र प्रीतिमुगतान हमें व्यान लीसरे ध्यान और • चौर्च ध्यानको प्राप्त को प्राप्त के प्रमुख के प्राप्त के प्राप्त के प्रमुख विवारताहित प्राप्त के प्रमुख के प्राप्त के प्राप्त के प्रमुख के प्राप्त के प्रमुख के प्राप्त के प्रमुख के प्रमुख के प्राप्त के प्रमुख के प्रमुख के प्रमुख के प्रमुख के प्राप्त के प्रमुख के प्या के प्रमुख के प्र

३-महा--- "बहु इस क्रकारके समाहित परिपृत, हनकर, पराहित, बरेगाँन गीन मृहु पुन्यर और एकाइ हुए चित्तसे अपने बितानी जानदर्गनंती और नवाना है। न्योहिक्त ! निग सात्ताके पर्सने आवक वह भी स्वीहिन्त ! सात्ता है जिनते निये नीई नहीं व। को इस प्रसार सात्ताके क्रिये कहा बहुना असत्य व।--वह इस प्रसार स्वाहित परिपृद क आपवाने स्वाहे क्षांत्र के अव ज्ञानके स्वित चित्तको व । वह 'सहुवत है अच्छी तरह जानना है व अवस्थानमत्त किसी बारण-ने गही देखता है। स्वीहिन्त ! किस सात्ताकं वर्षमें व। स्वीहिन्त । यह भी साम्मा है विम वोड नहीं व। जो इस जनारके सात्ताके लिये व वह बहुना असत्य व।

ऐना कहनेपर लोहिन्य आहाजने भगनान्ते यह नरा- है गोना । और बांदे पुरस्क नरक-रभान (जरके खड़्न)में गिरते दिनी पुरस्को उसना नेम पनदनर आप सील ले और सूमित्तर रह है उसी तहले से आप कीत्रफंड प्रतस्त स्वतन्त्रमानंत्र गिरते हुए उपर सीचा जानन मृत्तिर रख दिया गया। आपनो है गोना । अद्मुत है गोनम । अने उल्टेबने सीचा कर दे०। इस नरह अनेक अकारते आप कीत्रफंड पर्यं प्रवासित विचा। यह में भगवान्त्री सरक० । जानने जीवन भरके हिस्से मुन्ने उसासक० व

<sup>्</sup>रदेखो पूळ २३। <sup>श्</sup>देखो पुळ २३-२८। े देखो पूळ २९। पुळ २९। •देखो पूळ ३२।

### १३--तेविञ्ज-सुत्त (१।१३)

बह्मा की सलोकताका मार्ग १—माहाण और वेदरखीयता ऋषि अनिभन्न। २—मुद्धका वतलाया मार्ग-—(१) यैत्री भावना; (२) करणा ०; (३) मुक्तिग ०; (४) उपेक्षा०।

ऐसा मैन मुना—एन समय भगवान् पांच सौ भिद्युओने महाभिद्यु-मदके साथ कोसल देशमें विचरते, जहाँ मनसाकट नामक नोसयोका आहाण-प्राय था, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् सनसाकटमें, मनसाकटके उत्तर तरफ अचि रखसी नदीने तीर आध्यतममें विहार करते थे।

उस समय बहुतमे अभिज्ञात (=अभिज्ञ) अभिज्ञात महा धीनेव (=महामाल) ब्राह्मण मनदा-मटमें निवास कर रहे थे, जेवे कि—चिक काह्मण, तारक्व (=तारक्ष) ब्राह्मण, पीनवर-साति (=पीकर-साति) ब्राह्मण, जानुस्तीणि ब्राह्मण, तोदेस्य द्राह्मण और दूसरे भी अभिज्ञात अभिज्ञात ब्राह्मण महाबाल।

#### ब्रह्माकी सत्तोकताका मार्ग

तव वहलक्षमीके लिये रास्तेमें टहलते हुए, विवस्ते हुए, वायिष्ट और भारहाज दो माग-वन्नो (=भ्राह्मण तरणो)में वात उत्पन हुई। वानिष्ट माणवनने कहा—

"पही मार्ग (वेना बरनेवारिको) ब्रह्माकी सर्टीश्ताक स्थि बन्दी पहुँचानेवाला, मीघा छे जानेदाला है, जिमे कि आहाज पीप्नरसातिने वहा है।"

भारद्वाज माणवनने वहा-"यही मार्गे हैं, जिसे कि बाह्मण वारक्षने कहा है।"

वाशिष्ट माणवन भारहाज माणवननो नहीं समझ सना, न भारहाज माणवन वाशिष्ट माण-बरनो (ही) ममझ संना। तव वाशिष्ट माणवनने भारहाज माणवनमे नहा-—

"भारदाल । यह ताकव पुरुने प्रविति वास्य-पुत्र प्रमण गीतम वनसावटमें, मननावटने उत्तर अधिरवती (⇒्यानी) नदीने तीर, आध्यनमें विदार गरते हैं। उन भगवान गीतमके जिये ऐसा मारू नीति-सद्य पैका हुआ है—यह भगवान ० गे युद्ध भगवान है। गणी भारदाल । यहाँ प्रमण मीतम है, यहाँ जरें। चरुनर इस सातरों धमण गीतमने पूळे। जैसा हमनी थमण गीतम उत्तर देंगे, बैगा हम पारण नरीने ।"

"मच्छा भी।" वह भारहाज माणवरने . उत्तर दिया।

तर वाशिष्ट और बारद्वान (दोनो) माजबन नहीं भगवान् थे, वहीं गये, जार मणवान्थे साथ ममोदनगर (कुमल प्रस्त पृष्ठ) एन और बैठ गये। एव और बैठ हुए वाशिष्ट माणववने मणवान्थे कहा-

<sup>\*</sup> हैत्रो पृष्ठ ३४।

"ह गौतम  $^{\dagger}$  = सहोमें हम छोगोम यह बार उत्पन्न हुई ०। यही है मोतम  $^{\dagger}$  विवह है, विभार है, भागवार है।"

### १-ब्राह्मण श्रीर बेदरचयिता ऋषि श्रनभिज्ञ

"बवा बासिस्ट | तू ऐसा पत्ना है—"यही मार्च ० है, विम हि काळा पीटनरमानि । पत्न है ?' और भरद्वात माणवन यह वहता है—० जिसे हि काळा सारको नग है। तक वार्तिन्द्र! जिस विवयमे तस्त्रारा विवह ० है ?"

"है रोनेस 'मार्ग-अमार्गने मजन्यमं ऐनरेस बाराम, सैसिरीस बाजान, ध्रम्योग बाजान, ध्रमारा बाह्यण, ब्रह्मस्थानाहाण अन्य अपन अध्याण नाग मार्ग बाज्या है। तो भी पा (वैगा नानेगाना) ब्रह्मानी सलोजनादी पहुँचाने हैं। जैसे हे पोनम ! बाम या राग्ने रागाम (व्यक्त) ब्रूपने गानामार्ग होते हैं, सो भी वे मभी ब्रामम हो जानेगिल होते हैं। ऐग ही ह योगम ' व श्रह्मण नाग मार्ग बाज्यों है, ०। = ब्रह्मानी सारीमारायों पहुँचाने हैं।"

"बाशिष्ट ! 'पहेंचाने है' बहने हो ? 'पहेंचाने है बहना है।

"बाशिष्ट । पहेँचाते है ॰ ' बहने हो ?'

"पहुँचाते है ।"

"बाशिष्ट ! 'पहुँचाने है' वहने हो ?

"पहुँचाने है ।"

"बाशिष्ट । प्रैसिटा ब्राह्मणोम प्रया एक भी ब्राह्मण है जिसन ब्रह्मारा आसी अस्मि देखा हो ?"

"नही, हे गौतम ! "

"क्या बारिष्ट ! बैविक ब्राह्मणंस्म एक भी आचार्य है जिसन प्रज्ञार । अपनी औराग देगा हो ?

"नही, हे गौलम ।"

"बया वाशिष्ट । श्रीचा ब्राह्मणाना एव भी आचार्य प्रानाय है ० ?

"नही, हे गीनम ।"

"वया बाह्यपट*े* त्रैविद्य बाह्यणोते आचार्योती सानवी गीवी नरम राउँ है ० ?

"नही, ह गीतम।"

'नपर नारिएक'। जो सैनिया श्राह्मपोने पूर्णन, स्वयन नार्य समान' प्रकार नार्र (४)— जिनके कि पीता, प्रीत्म, नामीहित पुराने सब-पदको आजनन प्रीदिय आयाण अनुमान अनुमाना कान है, मायितका अनुभाषण बनते हैं, बावेका अनुवायन करते हैं, जैसे कि अदूत, सामक, सामदेय, विज्ञानिय, सम्बत्तीन, अगिर,, भरहाज, वीत्रिक्त, क्याय, भूगु । उन्होंने भी (क्या) यह कान—वहीं अशी है जिसा साथ ब्रह्मा है, जिस विपमम बह्या है, हम को जानते हैं, हम को होनाने हैं

"नहीं, ह गीनम।"

"इस महार वाशिष्ट ! त्रीविव शहाणोमें एक बाहाण मी नहीं, निमने बहारों भानी भीना देखा हो। ० एन आचार्य भी ०। एन आचार्य-आचार्य भी ०। ० मानवी पीडी नवने आचार्योप भी ०। जे देविव शहायों है पे — 'विमन्ते न जानते हैं. विमन्ने न देविव हैं, उनकी मानेवालों ने विमन्ने मार्प उपहान होने हैं । — 'विमन्ने न जानते हैं. विमन्ने न देविव हैं, उनकी मानेवालों ने विदेश साम्ये उपहान न होने पह निमन्ने सामें दहा-अनेवालों हैं । 'तो क्या मानने हो, चानिष्ट ! ऐमा होनेवर त्रीविव शहायात न वमन वस अन्यामाणिकवालों नहीं प्राप्त हो जाना ?"

"अवस्य, हे गौतम<sup>ा</sup> ऐसा होनेपर नैविद्य ब्राह्मणोका कयन अ प्रामाणिकताको प्राप्त हो जाता है।"

"अहों । बाबिष्ट । त्रीविद्य ब्राह्मण जिसको न जानते हैं, जिसको न देखते हैं, उतको सलोकताके मार्गका उपदेश करते हैं । — 'यही » मीधा मार्ग हैं — यह उचित नहीं हैं। जैसे वाशिष्ट ! अम्धोदी पीती एक दूसरेसे जुळी हों, पहलेबाला भी नहीं देखता, बीचवाला भी नहीं देखता, पीछेबाला भी नहीं देखता। ऐसे ही वाशिष्ट ! अम्ब वेणी हैं समान हीं त्रीविद्य ब्राह्मणोवा कथन हैं, पहलेबाले में भी नहीं देखा । (अत ) उन शैविद्य ब्राह्मणोका कथन प्रलाप ही ठहरता हैं, व्यर्थ ०, दिस्त ० = मुक्छ ठहरता हैं। तो बानिष्ट ! क्या वें जिस के हों हैं। तो बानिष्ट ! क्या वें जिय ब्राह्मण करत्र मुर्गको तथा दूसरे बहुतसे अनोको देखते हैं, कि कहाँ बुवते हैं, जो कि (उनकी) प्रार्थना करते हैं, स्वृति करते हैं, हो वाओ जमस्कार कर धूमते हैं ?"

"हाँ, हे गौनम<sup>ा</sup> भैविद्य ब्राह्मण चन्द्र, मूर्य तथा दूसरे बहुत जनोको देखते हैं। o"

"तो बया मानते हो, बाक्षिप्ट । नैबिय ब्राह्मण जिन चन्द्र, मूर्य या दूसरे वहूत जनोको, देखते है, कहाँसे ०। बया नैविय ब्राह्मण चन्द्र-मूर्येको सलोकता (≔सहब्यता≔एक स्थान निवास)के लिये मार्ग-का उपदेश कर सकते है—'यहो वैसा करनेवाले को, चन्द्र-मूर्येकी सलोकतावें लिये ■ सीघा मार्ग है ?।'

'नहीं, हे गौनम ।"

"इस प्रवार बाधिष्ट । श्रीवश्य बाह्यण जिनको देखते हैं,० प्रार्थना करते हैं ० । उन चन्द्र-सूर्यकी सरोवताके लिये भी मार्गका उपदश नहीं कर सकते, कि ० यही सीधा मार्ग है , तो पिर प्रह्माको— जिस न त्रैविश्व बाह्यणोने अपनी आंखोसे देखा,०० न त्रैविश्व बाह्यणोवे पूर्वज ऋषियोने ०। तो तथा बाशिष्ट । ऐसा होनेपर त्रैविश्व बाह्यणोवा कथन अप्रामाणिक (—अप्याटिहीरक) नहीं ठहरता ?"

"अवस्य, हे गौतम ।"

"तो वाशिष्ट! इनिध ब्राह्मण जिसे न जानने हैं, जिसे न देतत हैं, उसली सलोपतामें हिन्ये मार्ग उपदेश करते हैं—> यही भीषा मार्ग हैं। यह जीवत नहीं। असे कि ब्राह्मण्ड पुरुष ऐसा कहें—इस जनपर (—देश) में जो जनपर-कस्थाणी (—देशनी मुन्दरत्त करीं) हैं, में उसनी वाहना हैं उसनी वाहना हैं, जानता हैं, बत्त उसने पहुँ हैं। साहणी हैं, बाह्मणी हैं, वेंदर क्षेत्र हैं, या पूछों हैं ऐसा पूछने पर 'नहीं' कहें। तब उसने पूछें—हें पुरुष कि जनपर-करवाणिया तू पाहता हैं, जानता हैं, बहु अमुज वामवाली, अमुज गोजवाली हैं ? राज्यों, छोगे या वाहोणी हैं ? पाजी, द्वामा या मगुर (मछलोक) वर्षनी हैं ? अमुज आम निगम या नगर में रहती हैं ? ऐसा पूछने पर 'नहीं कें वें विचेत से पुरुष कि निगम कि निगम या नगर में रहती हैं ? ऐसा पूछने पर 'नहीं कहें। तब उसने यह पूछे—हें पुरुष कि निगम तु नहीं वालना जिससे तून नहीं स्पा, उसने तू बाहता हैं, उसने तु बामा वरता हैं ? ऐसा पूछनेपर 'ही कहे। तो वालिट ! वसने तू बाहता हैं, उसने तु बामा वरता हैं ? ऐसा पूछनेपर 'ही कहे। तो वालिट ! वसने तू बाहता हैं, उसने तु बामा वरता हैं ? ऐसा पूछनेपर 'ही कहे। तो वालिट ! वसने तू बाहता हैं अप पा प्राप्त कें अपनेप करते। हो हो तो वालिट ! वसने तु बाहता हैं अपनेप आप क्षा वालिट हो हो हो से वालिट ! वसने तु बाहता हैं अपनेप आप कि हो हो हो से वालिट ! वसने तु बाहता हैं अपनेप आप आमाणिक नहीं टहरता ?'

"अवस्य, हे गीतम ! ०।"

"ऐस ही ह बालिष्ट ! जीतब बाह्मणाने ब्रह्माको अपनी अधिम नही देगा । अहा ! यह श्रीवद्य ब्राह्मण यह करने हैं—'ब्रिने हम नही जानने ० उसरी सरोपनामें रिये मार्ग उपदेश करते हैं०'। तो क्या बालिष्ट ! ० भाषण अ श्रामाणिक नहीं होना ?"

"अवस्य, हे गीनम<sup>†</sup> ०।"

"मापु, बातिष्ट ! अहो ! बातिष्ट ! अँबिय ब्राह्मण जिमको नहीं जानि० उपदेश परने हैं । यह सुबन नहीं । जैसे बातिष्ट ! बोर्ड पुरण चौरस्तेष्ट महत्त्वर चढ़नेवें [त्ये सोदी बताये । उपध (लोग) पूछे—'हे पुरुष । जिस महत्पर चढनेके लिये सीढी बना रहा है, जानता है वह महल पूर्व दिशामें है या दक्षिण दिशामें, पिइचम दिशामें हैं या उत्तर दिशामें, ऊँचा या नीचा, या मझोला है ?' ऐसा पूछनेपर 'नहीं' नहें। उससे ऐसा पूछें—'हे पुरुष । जिसे तू नहीं जानता, नहीं देखता, उस महत्पर चढनेके लिये सीढी बना रहा है ?' ऐसा पूछनेपर 'हीं' नहें। तो क्या मानते हो बायिट ! ०।"

"अवस्य, हे गौतम<sup>।</sup> ०"

"नहीं, हे गौतम।"

'जैसे बाशिष्ट ! इस अचिरवती नदीनी धार जदन-पूर्ण, (करारपर बैठे) कीवेना भी पीने लायन हो। o पार जानेनी इच्छावाला पुरुप आवे। वह ६मी तीरपर दृढ साकलसे पीछे बाँह नरके मजबत बन्धनसे बँधा हो। बाशिष्ट ! क्या वह पुरुप अविरवतीके इस तीरफे परले तीर चला जायेगा?'

'नहीं, हे गौतम।"

'इनी फ़कार बागिष्ट । यह पांच काम-गुल (=कामभील) आर्य-विनय (=बुद्ध समे) में जजीर महे जाते हैं। कोनते पांच ? (१) चक्ते विमय स्टर्=काल=मनाप=प्रिय कामना-पुन्न का ते हैं। कोनते पांच ? (१) चक्ते विमय स्टर्=काल=मनाप=प्रिय कामना-पुन्न, कप रागोत्पावन है। (२) श्रीत्रसे विमय गाविष्ट । ये पांच काम गुण वसन नहे जाते विमय पत्ति । (४) बाय (=व्यह्न) में विजेव रुपतें। वापिष्ट ! ये पांच काम गुण वसन नहे जाते हैं। बातिष्ट ! श्रीवय ब्राह्मण इन पांच काम-गुणोने मुण्यक्त, अपरिणाम-दर्गी है, क्रमसे निवलनेवा ज्ञान न वरके (=अनिस्तरणपञ्चा) भीग कर रहे हैं। बातिष्ट ! अहो ! यह निवल ब्राह्मण, जो प्राह्मण वनानेवाले पर्म है उन्हें छोळकर ०, पांच वाम-गुणोको० भोगते हुए, क्षमच वापनेवाले पर्म है उन्हें छोळकर ०, पांच वाम-गुणोको० भोगते हुए, क्षमच वापनेवाले पर्म है उन्हें छोळकर ०, पांच वाम-गुणोको० भोगते हुए, क्षमच वापनेवाले पर्म है उन्हें छोळकर ०, पांच वाम-गुणोको० भोगते हुए, क्षमच वापनेवाले पर्म है उन्हें छोळकर ०, पांच वाम-गुणोको० भोगते हुए, क्षमच वापनेवाले पर्म है उन्हें छोळकर ०, पांच वाम-गुणोको० भोगते हुए, क्षमच वापनेवाले पर्म है उन्हें छोळकर ०, पांच वाम-गुणोको० भोगते हुए, क्षमच वापनेवाले पर्म हों।

' जैसे बाशिष्ट! इस अविरवती नदीवी घार०, पुरुप आवे, वह इस तीरपर मुँह टॉक्कर

नेट जाते। तो॰ परले तीर चला जायेगा ?"

"नहीं, हे गौतम।"

"ऐसे ही, वाजिष्ट । यह पांच नीवरण आर्थ-विनय (=आर्थ-पर्म, बीढ पर्म)में आवरण भी वह जाते हैं, वीनरण भी वह जाते हैं, परि-जवनाह (=वषन) भी वह जाते हैं। वीनमे पांच? भी वह जाते हैं, वीनरण भी वह जाते हैं। वीनमे पांच? भी वह जाते हैं। वीनमे पांच? भी वह जाते हैं। वीनमे पांच? भी वह जाते हैं। वीनरण पांच? (३) न्यान-पूड (=आलम्प)०, (४) औद्धरण-कीहरण (=जदवपना, खेद)०, (५) विधिवन्या (=दुविधा)०।

बाधिष्ट ! यह पाँच नीवरण आर्थ-विनयमें बावरण भी ० वहे जाते है। वानिष्ट ! त्रेविच आहाण इन पाँच नीवरणो(से) बाबून (च्व्हेंके)ःःनिवृत, व्यवनद्ध≔पर्यवनद्ध (च्य्वेमे) है। वाशिष्ट ! वहो।!! श्रेविच आहाण जो आहाण बनानेवाले ०। पाँच नीवरणोमें आवृत्त० वैधे०, मरनेके बाद ब्रह्माओको सलोकताचो प्राप्त होने, यह समय नहीं।

"तो बाशिष्ट <sup>।</sup> वया तुमने बाह्यणोके नृदोंः≕महल्पको आचार्य प्राचार्योको कहते मुना है— बह्या सन्परिगृह (≔बटोरजेवाला) है, या अन्परिग्रह ?"

"जन्परिग्रह, हे गौतम । "

"स वैर-चित्त, या वैर-रहित चित्तवाला?"

"अवर-चित्त, हे गौतम ।"

"स-व्यापाद (=डोहयुक्त) या ल-व्यापाद कितवाला ?"

"अव्यापाद चित्त, हे गौतम।"

"सक्लेश (=चित्त मल)-युक्त या सक्लेश-रहित चित्तवाला?"

"सक्टेश रहित चित्तवारन, हे गौनम।"

"वशवर्सी (=अपरतन, जितेन्द्रिय) या अवशवर्सी?"

"वशवर्ती, हे गीतम।"

"तो वाशिष्ट । तैवित बाहाण स-परिग्रह है या अ-गरिग्रह ?"

"स-परिग्रह, हे गौतम।"

"० सबैर चित्त ०<sup>२०।२</sup>० सब्यागाद-चित्त ०<sup>२०।२</sup>० सक्लेश-युक्त चित्त०<sup>२</sup>०।० वसक्तीं ०<sup>२॥</sup> "अन्वश्वतीं, हे गौतम<sup>1</sup>"

"इस प्रकार वाशिष्ट ! त्रीवेख झाहाण स-परियह है, और ब्रह्मा अ-परिव्रह है। स्या स-परिव्रह त्रीविद्य साहाणोका परिव्रह-रहित ब्रह्माके साथ समान होना, मिलना, हो सकता है ?"

"नही, हे गौनमां"

"सामु, बाक्षिय्द । अहो । । सपरियह दीवच ब्राह्मण काया छोळ सरनेचे बाद परिग्रह रहित ब्रह्माके साथ सलोकताको प्राप्त चरेग, यह सभव नहीं।"

"o स-वैर चित्त त्रैनिय ब्राह्मण o, अवैर चित्त ब्रह्माक साथ सकोकता o सभव नहीं। e

सव्यापाद चित्त ०।० भक्लेब-यक्त चित्त ०।० अवशवर्ती ०।

"वाशिष्ट । जीवन ब्राह्मण ने रास्ते जा क्से है, क्सेवर नियादको प्राप्त है, स्वेमे औस तैर रहे हैं। इस्राल्ये शैनिय बाह्मणोठी शिनिया वीरान (—क्सार) भी नही जा (सक)ती है, बिनिन (—क्सार) भी कही जा (सन)ती है, व्यसन (—आफन) भी नही जा (सकती) है।"

### २-वृद्धका वतलाया मार्ग

ऐसा क्हनेपर वाशिष्ट माणवलने सम्बान्से क्हा—"बैने यह सुना है, है गीनस  $^1$  कि ध्रमण गीनम प्रह्माओंकी सर्गेवनाका मार्प जानना है  $^{2n}$ 

"तो बाशिष्ट । मनसाकट यहाँम समीप हैं, मनसाकट यहाँमे दूर नहीं है न ?"

"हाँ, हे गीनम " मनसावट यहाँस समीप है ०, यहाँसे दूर नहीं है।"

"तो बानिष्ट<sup>ा</sup> यहाँ एव पूरप हैं, (जो वि') मनसायटहीमें पैरा हुआ है, यहा है। उसमें भनसायटका रास्ता पूछें। बातिष्ट <sup>1</sup> मनसायटकों ज से, बड़े, उस पुरुषकों, मनसायटका मार्ग पूछनेपर (जतर देनेमें) बचा बेरी या जळता होगी <sup>7</sup>"

T 98

"नहीं, हे गौतमा"

'हे गीतम ! वह पुरप मनसायटमें उत्पन्न और वडा है, उसको मनसायटके सभी मार्ग मु-"सो क्सिकारण<sup>?</sup>"

ः ''वाजिष्ट ! मनसावटमे उत्पन्न और वढे हुए उस पुरुपको मनसाकटका मार्ग पूछनेपर देरी या विदित है।" जळता हो सकती हैं, किन्तु तथागतरो ब्रह्मलोव या ब्रह्मलोर जानेवाला मार्घ पूछनेपर, देरी या जळना नहीं हो सबती। बाशिष्ट । में ब्रह्माको जानता हूँ, ब्रह्मलोकको, और ब्रह्मलोक-मामिनी-प्रतिपद् (==बह्यलोक्के मार्ग)को भी, और जैसे मार्गाब्द होनेसे ब्रह्मलोकमें उत्पन्न होता है, उसे भी जानता हैं।"

ह । ऐसा कहनेपर वाशिष्ट माणवयने भगवान्मे कहां---"हे गीनम ! मेने गुना है, श्रमण गीतम प्रसाशीको सलोकताका मार्ग उपदेश वरता है। अच्छा हो आप गीतम हमे प्रहारी सलोकताके मार्ग

(का) उपदेश वरे, हे गौनम । आप (हम) ब्राह्मण-मनानवा उढार वरे।"

'तो बाशिष्ट<sup>।</sup> मुनो, अच्छी प्रदार मनम (धारण) वरो, वहता हूँ।"

ता भाषा । अग्राप्त । अग्राप्त विकास अग्राप्त विकास अग्राप्त विकास । अग्राप्त विकास विकास । अग्राप्त विकास विकास । अग्राप्त विकास विकास । अग्राप्त विकास विकास विकास । अग्राप्त विकास विकास विकास विकास । अग्राप्त विकास अभ्या ना अभ्या ना अभिया होते हैं। ० १ इस प्रकार प्रिष्ठु दारीरन चीचर, और पेटने भीजनमें सनुदर समारम तथागत जलत हार दे ... होता है। वह अपनेको इन पीच नीवरपोमे मुक्त होता है। इस प्रकार बाधिष्ट। अञ्चलील सम्पत्र होता है। वह अपनेको इन पीच नीवरपोमे मुक्त हाना ह । इस अवार बाराज होना है। प्रमुदित हो प्रीति प्राप्त करता है, श्रीति-मानुवा घरीर स्थिर, गान्त होना देख, प्रमुदित होता है। प्रमुदित हो श्रीति प्राप्त करता है। दल, प्रभुग्वत हाता है। न्युप्ता वर्षा है। है। है। है। है। (१) मैत्री भावना

"बह मैनी (=िमत्र भाव) युक्त जिल्लो एक दिलारो पूर्ण करके विहासा है, ० दूसरी दिशा ०, ० "बह मना (=149 भाग) उत्तर प्रकार उत्तर नीचे आळ वेळ सम्पूर्ण मनने, सबके लिये, निव-तीसरी दिशा () । जीयो दिशा () इसी प्रकार उत्तर नीचे आळ वेळ सम्पूर्ण मनने, सबके लिये, निव-तीसरी दिशा ०, ■ चावा भ्याना । स्वान्=अन्त्रमाण, वैर-रहित, बोह-रहित विदाने सारे ही क्षेत्रको । स्वान्=अन्त्रमाण, वैर-रहित, बोह-रहित विदाने सारे ही क्षेत्रको भाव (अमेत्री=)-पुनत १९५७, १९८५ । वलवान् वाय ध्मा (च्नाय वजानेवाण) शेह्रो ही स्पर्ध करता विहरना है। जैसे बाधिष्ट । वलवान् वाय ध्मा (च्याय वजानेवाण) शेह्रो ही स्पर्ध करता ।वहरता ह । यस वाजा है। बाशिष्ट । इसी प्रकार मित्र-भावनासे मॉक्त, विनक्षी मिहनतसे चारी दिवाशिको गुँजा देता है। बाशिष्ट । इसी प्रकार मित्र-भावनासे मॉक्त, विनक्षी मिहततसे जारो (दलाशकः) गुना भवा ए । मिहततसे जारो (दलाशकः) गुना भवा है, वह बही अवशय—वतम नही होता। यह भी शामिष्ट । ब्रह्माओकी सलीयताका मार्ग है।

(२) कम्मा भावना

और फिर वाशिष्ट । करणा-युवत विसमे एव दिशाको ०।

(३) मुदिता मावना

मुदिता-युक्त चित्तसे ००,

(४) उपेद्धा भावना

उपेक्षा-पुषत वित्तते । विपुल, महान्, अप्रमाण, वैराहिन, श्रेट्र रहिन वित्तवे सारे ही ज्येका-मुकत विकास ० १५३ / १ व्हान । वहनान् सम-स्मा ०। वाण्यि हो। जैसे बोशिय्ट । वहनान् सम-स्मा ०। वाण्यि हो। जैसे वोशिय्ट । होत्रको समर्थ करके विहरता है। जैसे वाशिय्ट ।

**१ हेलो पृष्ठ २३-२७** ।

भावित चित्तभी मुनितते जितने प्रमाणमें माम निया गया है, वही अवदोय=सतम नही होता । यह भी बागिट्ट । बह्याओंकी मलोनताका भाग है।

"तो नाशिष्ट! इस प्रवारके विहारवाला भिक्षु, सन्परिग्रह है, या अन्परिग्रह?" "अन्परिग्रह, हे पौतम!"

"स-वैर-चित्त या अ-वैर-चित्त ?" "अ-वैर-चित्त, हे गौतम !"

"स-ध्यापाद-चित्त या अ-व्यापाद-चित्त ?"

"अ-व्यापाद-चित्त, हे गीतम।"

"सिन्टर्द(≈मिलन)-चित्त या अ-सिन्छर्ट-चित्त?"

"अ-सक्लिप्ट-चित्त, हे गौतम<sup>।</sup>"

"वदा-वर्ती(≂जितेन्द्रिय) या अ-वश वर्ती?"

"वश-वर्ती, हे गौतम ।"

"इस प्रवार बाधिष्ट । भिर्द्ध अ-गरिसह है, ब्रह्मा अ परिष्रह है, तो क्या अ-गरिप्रह भिक्षुकी अ-गरिप्रह सहाके साथ समानता है, मेळ है ?"

"हाँ, हे गीलम।"

"साधु वाशिष्ट ! यह अन्यरिष्ठह शिक्षु काया छोळ मरनेके वाद, अन्यरिष्ठह ब्रह्माकी सलोकता-को प्राप्त होगा, यह सभव है। इस प्रकार भिक्षु अन्वैर चित्त है।। वसन्वर्ती भिक्षु काया छोळ मरनेके बाद वसन्वर्ती ब्रह्माको सलोकताको प्राप्त होगा, यह सभव है।"

ऐसा कहने पर वाशिष्ट और भारद्वाज माणवकोने भगवान्से कहा-

"आहममें हे गीतम । अद्भुत हे गीतम । ० शाससे आप गीतम हम (लोगोनो) अजलियद प्रारणागत जगसक धारण नरें।"

( इति सीलक्लन्ध-वग्ग ॥१॥ )

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> देखो पृष्ठ ३२

२-महावग्ग

### १४-महापदान-मुत्त (२।१)

१—विषययो आदि पुराने छै बुढोको जाति आदि। २—विषयसो बुढको जीवनी—(१) जाति गोप्र आदि; (२) गर्नमं आनेके रुक्षण; (३) बत्तोस बारीर-रुक्षण; (४) गृहग्यागत्रे चार पूर्व-रुक्षण—पूद्ध, रोगो, मृत और सन्यासीका वेखना; (५) सन्यास; (६) युद्धर-प्राप्त; (७) धर्मचक प्रवर्तन; (८) किप्पों द्वारा धर्मज्ञचार; (९) वैवता सासी। वेवतागण।

ऐसा मेने सुना--एक समय भगवान् व्यायस्तीमें अनायिविष्डकरे आराम जेतवनरी करेरी

कुटीमें विहार करते थे।

तब भिक्षास लीट मोजन कर लेजेके बाद करेरी(युटी)की पर्णशाला (≔वंटक)में इस्ट्टे होकर बैटे बहुतर भिक्षुआंके बीच पूर्वजन्मके विषयमें घामिन-क्या पर्नी—पूर्वजन्म ऐसा होना है, बैसा होता है। भगवान्ने विजुद्ध और अलीविक दिख्य-श्रीश्वेष उन भिक्षुश्रीकी इस बातचीनको मुन खिया। सब भगवान्न आसनसे उटकर जहाँ करेरी पर्णसाला(=मटलमाल) थी बहाँ गये। जावर बिट आसनपर बैट मये। बैटकर भगवान्ने उन मिश्योको मबीधित दिया— भिद्युशों। अभी यथा बात चल रही थी, किस बातने आकर रुक गये?"

ऐसा बहुनेपर उन भिक्षुत्रोने भगवान्ते यह बहा— 'भन्ते ! भिशामे लौटे॰ हम भिशुओन के बीच पूर्व-जन्मके विषयमें धार्मिक-कथा चल रही थी—पूर्व अन्म ऐसा है, बैसा है। भन्ते ! यही वात-हममे चल रही थी, कि भगवान् चले आये।''

"भिशुओं । पूर्व-जन्म-सवधी धार्मिव-नयाको वया तुम सुनना चाहते हो ?"

"भगवान् <sup>।</sup> इसीका काल है। सुगत<sup>।</sup> इसीका काल है, कि भगवान् पूर्व-बग्न-सबयी धार्मिक-स्था कहे। भगवान्की वातको सुनकर शिक्ष छोग धारण करेंगे।"

"भिक्षुओं तो सुनो, अच्छी तरह मनमे वरो। वहना है।"

"अच्छा भन्ते"—कह उन भिक्षुओने भगवान्को उत्तर दिया।

### १–विपरयी श्रादि है वुद्धोंकी जाति श्रादि

भगवात् ते कहा—"भिष्युओं! आजने इकानचे करत पहले विषस्सी(≅विषस्यो) भगवात्, शहंत् और सम्मक् सम्बुद्ध सत्तारमें उत्पन्न हुये ये। भिष्युओं! आजने एवनीम नस्य पहले सिक्षो (=शिंक्षों) भगवात्।शिशुओं! उत्ती एकतिबर्व कल्पये सेस्सम् (=विरयम्) भगवात् वा मिस्तुओं! इती सदकल्प (वर्तमाम कल्प)में "कनुस्तम्य (=अक्ट्रप्ट) भगवान् । भिष्युओं! इती भदकल्पमें भोषायसस मगवात् । मिस्तुओं! इती०में कन्तप्र (=शस्यप) भगवान् । मिस्तुओं! इती०में कर्तप्र (चारवप) भगवान् । मिस्तुओं! इती०में

"भिश्वभो । विषरती भगवान् क्षत्रिय जातिके थे, क्षत्रिय कुल्में उत्पन हुये थे। भिश्वओ ! सिक्षी भगवान् क्षत्रियल भिञ्जो । वेस्सम् ययवान् क्षत्रियल। भिज्जो । वकुमन्य भगवान् न्नाह्मण ० ! भिक्षुओ <sup>।</sup> कोणायमन भगवान् ० ब्राह्मण ० । भिक्षुओ <sup>।</sup> नस्सप भगवान् ० न्नाह्मण ०। भिक्षुओ <sup>।</sup> और में अहँत् सम्यक् सम्बुद्ध क्षत्रिय जातिका, क्षत्रिय कुरूमे उत्पन्न हुआ ।

"भिस्तुओं । विषयसी समवान्०कोण्डञ्जा (≕कीडिन्य) गोत्रके ये ।०सिसी समवान्० कीण्डित्य गोत्र०।० वेस्समू अगवान्० कीण्डित्य गोत्र०।० नकुसन्ध समवान्० कारयप गोत्रके थे ।० कोणायमन भगवान्० कारयप गोत्र०।० करसप अगवान्० कारयप गोत्र०। भिक्षुओं । और में अहँत् सम्यत् सम्बद्ध गोतम गोत्रका हैं।

"भिसुओ <sup>†</sup> विगस्सी भगनान्० का वायुगरिमाण अस्मी हजार वर्षका था।० सिसी भगनान्० सत्तरहज्ञारवर्ष०।०वेस्सभू भगनान्०साटहजारवर्ष०।०वजुसन्य भगनान्०चारीस हजारवर्ष०।०कोणा-गमन भगनान्०सीस हजारवर्ष०।०कस्सप भगनान्० बीस हजारवर्ष०। भिक्षुओ <sup>†</sup> और भेरा आगुप्रमाण बहुत कम औरछोटा है, (इस समय) जो बहुत जीता है वह कुछ क्षमया अधिक सी वर्ष (जीता है)।

'भिक्षुओ ! विपत्सी मगवान्० पाडर वृक्षके भीचे अभिसम्बुद्ध (—बुद्धत्वको प्राप्त) हुये थे ।० सिजी० भगवान्० पुण्डरीकके भीचे ०।० वेस्सम् भगवान्० साल वृक्ष०।० वृद्धतत्व भगवान्० सिरीस वृक्ष०।० कोणागमन भगवान्० वृत्तर वृक्ष०।० वस्सप भगवान्० वर्गव०। भिक्षुओ । और मै अहत् सम्बद्ध पीपल वृक्षके भीचे अभिसम्बुद्ध हुआ ।

"(मञ्जूओ ! विषरसी भगवान्० के खण्ड और तिस्स नामक दो प्रधान शिप्य हुये।० सिखी भगवान्० के सीन्यू और सम्भव नामकः।० वेस्त्रमू अगवान्० के सीन्यू और सम्भव नामकः।० वेस्त्रमू अगवान्० के सीन्यू और उत्तर नामकः।० कु-सन्ध मावान्० के विधुर और सञ्जोब नामकः।० कोणयमन भगवान्०के भीयोषु और उत्तर मामकः।० कस्सर भगवान्० के तिस्स और मारद्वाव नामकः। भिश्वयो ! और मेरे सारिपुत्त और मोगलान नामक दी प्रधान शिष्य है।

"सिश्जो । विपस्ती भगवान् के तीन शिष्य-सम्मेलन (=थावक सिनपात) हुए। अळसठ लाल भिन्नुओका एक शिष्य-सम्मेलन था। एक लाल भिन्नुओका एक शिष्य-सम्मेलन था। एक लाल भिन्नुओका एक शिष्य-सम्मेलन था। एक लाल भिन्नुओका एक शिष्य, जिंदि शिष्य भाषिका था। पिन्नुओका एक शिक्षुओका एक शिक्षुओका एक शिक्षुओका एक शिक्षुओका एक शिक्षुओका एक शिक्ष्योका एक शिक्षुओका एक शिक्षुओका एक शिक्षुओका एक शिक्षुओका एक शिक्षुओका थिल स्वार्थ भिन्नुओका एक शिक्षुओका थिल स्वार्थ भिन्नुओका एक लिक्ष्य भगवान् के सही तीन शिष्य सम्मेलन का एक ही शिष्य-सम्मेलन था शिक्षुओका था। भिन्नुओ । कर्युसन्ध भगवान् के सही एक शिष्य-सम्मेलन वालिस हजार भिन्नुओका था। भिन्नुओ । के स्वार्थ भगवान् के सही एक शिष्य-सम्मेलन साम स्वार्थ भगवान् के सही एक शिष्य-सम्मेलन का एक ही शिष्य-सम्मेलन सिस हजार भिन्नुओका था। भिन्नुओ । के साम सम्मेलन का एक ही शिष्य-सम्मेलन स्वार्थ भगवान् के सह हजार शिक्षुओका भार स्वार्थ के सहि । सिस्नुओका अरि स्वरा एक ही सिष्य-सम्मेलन हजा, बाद्द सी पचास भिन्नुओका। भिन्नुओ । मेरा सही एक शिष्य-सम्मेलन हजा, बाद्द सी पचास भिन्नुओका। भिन्नुओ । मेरा सही एक शिष्य-सम्मेलन कर्तु श्वार सिस्नुओका। भिन्नुओ । मेरा सही एक शिष्य-सम्मेलन कर्तु श्वार सिस्नुओका। भिन्नुओका। भिन्नुओका स्वी एक शिष्य-सम्मेलन कर्तु श्वार सिस्नुओका भिन्नुओका सिस्नुओका। भिन्नुओका स्वी एक शिष्य-सम्मेलन कर्तु श्वार सिस्नुओका सिस्नुओका। भिन्नुओका स्वी एक शिष्य-सम्मेलन कर्तु श्वार सिस्नुओका सिस्नुओका सिस्नुओका। भिन्नुओका सिस्नु सिस्नु

"भिर्मुओ । नियसमी भगवान्० का अफोक नावक भिद्यु उपस्थार (च्हर्चर सेवक) प्रधान उपस्थाक था।० सिली अगवान्० वा सेवकर शिक्षु उपस्थाव०।० वेससम् भगवान्० वा उपसन्त०।० वक्तुसन्य भगवान्० वा बृद्धिज्ञ०।० कोणागमन भगवान्० वा सीरियज०।० कम्मप भगवान्० वा सर्वमित्र०। भिर्मुओ । और भेरा आनन्द नामक भिद्यु उपस्थाव० हुआ।

"भिमुल्ली । विषरसी समवान्० वे बन्धुमान् नामक राजा पिता (और) बन्धुमतो देवी नामको माता था। वन्धुमान् राजा पता (और) बन्धुमतो देवी नामको माता था। वन्धुमति राजधानी बन्धुमती नामक नगरी थी। ० तिस्ती भगवान्० वे अस्य नामक राजा थिता और प्रभावती देवी नामको भागा आपता राजधानी राजधानी अस्यावती नामक नगरी थी।० विस्ताम् भगवान्० वे खुप्रतीत नामक राजा व्यत्नीवती देवी नामक०। मुप्रतीन राजारी राजधानी अनोमा०।० वकुमत्य भगवान्० वे अनिवत्त नामक प्राप्ता पिता विद्यासा नामक प्राप्ता

माताः। भिक्षुत्रो <sup>।</sup> उस गमय खेम नामक राजा था। खेम राजानी राज्यमानी खेमयती नामक नगरी थी। ॰ दोषायमन मगवान् यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण पिता, उत्तरा नामक ब्राह्मणी माता । भिशुओं । उस समय क्षोभ नामन राजा था। सोम राजानी राजधानी सोमवती नामन नगरी थी । ० कस्सप भगवान् ० ब्रह्मबस नामन ब्राह्मण पिता, घनवती नामन ब्राह्मणी माताः। उस समय किकी नामच राजा था। भिक्षुओ <sup>।</sup> किकी राजानी राजधानी बाराणसी (=बनारस) थी। भिक्षुओ <sup>।</sup> और भेरा शुद्धोदन नामक राजा पिता, मायादेवी नामक माता०। कपिलवत्सु नामक नगरी राजधानी रही ।

भगवान्ने यह नहा। सुगत इतना नह आसनसे उठनर चले गये। तय भगवान्वे जाते ही उन भिक्षुओमे यह बात चली-- "आवुसो । आइचर्य है, आवुमी । अद्भुत है--तयागतका ऐरवस्यं और उनकी महानुमावता, कि (इस तरह) तथागतीने अतीत कालमे निर्वाण प्राप्त किया, ससारके प्रपञ्चपर विजय प्राप्त किया, अगने मार्गको समाप्त किया, और सद द खोका अन्त कर दिया। (बह) बुढोको जन्मने भी स्मरण करते हैं, नामसे भी स्मरण करते हैं, गोत्रसे भी हमाण करते हैं, आयु-परित्रमाणसे भी०, प्रधान शिष्यके पुद्गल (=व्यक्ति)से भी०, शिष्य-सम्मेलन (⇒श्रावक समिपात) से भी। वे भगवान इस जातिके ये यह भी, इस नामके, इस गी वेने, इस शीलके, इस धर्मके, इस प्रजाके, इस प्रकार रहनेवाले, इस प्रकार विमुक्त ये यह भी।

"तो आवसी । क्या मह नयागतकी ही अक्ति है जिस शक्तिसे सम्पन्न हो तथागत अतीतमे निर्काण प्राप्त किये, संसारके प्रपञ्ची० बुढोको जन्मसे भी, नामसे भी०, वे भगवान् इस जन्मके०? या देवता तथागतको यह सब कह देते हैं, जिसमे तथागत अतीत वालमे निर्वाण प्राप्त विषे० बद्धोको जन्ममे, नामसे० ने भगवान् इस जातिके०।—यही बात उन भिक्षुओमें चल रही थी।

तव भगवान सध्या समय ध्यानसे उठ कर जहाँ कारेरोकी पर्णशाला थी वहाँ गये। जाकर बिछे आमनपर बैठ गये। बैठकर भगवान्ने भिक्षुओनो सबोधित किया—"भिक्षुओ । यया बात चल रही थी, क्सि बातमं आवर रन गये?"

एसा पूछेनेपर उन भिक्षुओन भगवान्से वहा-"भन्ते । भगवान्के जाते ही हम लोगोके बीच यह बात चली-आबुमो । तथागतना ऐश्वयं और उनकी महानुमायना, आश्चर्य है, आयुसो । अद्भूत है, कि तथागन अतीत कालम निर्वाण प्राप्त किये o बुद्धोंको जन्मसे o, वे भगवान् इस जातिके थे o'। तो आवमो | नया यह तथागतनीही शन्ति । या देवता सथागतको यह सब कह देते है जिसमे नमागर्ने अतीत कारमें ॰'। अन्ते । हम लोगोके बीच यही वात चल रही थी, कि भगवान आ गये।"

'भिक्षओ । यह तथागतको ही कक्ति है जिस शक्तिमे सम्पन्न होकर तथागत अनीत कालमे निर्वाण पाये ॰ बुद्धोंको जन्मसे ॰, 'वे भगवान् इस जातिके ॰' यह भी। देवताने भी तथागतको कह दिया या जिसने तथामत अतीत वालमे ० वढोको जन्मसे स्मरण ०, वे भगवान् इस जन्मने ० यह भी। निक्षुओं । यदा तुम पूर्वजन्म सम्बन्धी पामिन नथाको बच्छी तरह सूनना चाहते हो ?"

"भगवान् । इसीका काल है। मुमत 1 इसीका काल है, कि भगवान् पूर्वजन्म-सम्बन्धी धार्मिक वया अच्छी तरह वह, भगवान्त्री वातोको मुनवर भिक्षु लोग उसे घारण करेगे।"

' भिराओं । तो सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ।" "अच्छा भन्ते" उन्होने उत्तर दिया।

### २—विपस्सी वुद्धकी जीवनी

#### (१) जाति गोत्र आदि

भगवान्ने यह नहा---<sup>"</sup>आजसे इक्कानवे करण पहले (१) वि प इसी भगवान् ० क्षत्रिय जाति । भिक्षुत्री । विषस्मी भगवान् अहँत् ० कौण्डिन्य गोत्रके थे । ० विषस्मी भगवान् ० का आयुपरिमाण अमी हजार वर्षोक्ता था। = विगस्सी भगवान् ० पाटलि वृक्षके गीचे बुढ हुए थे। = विगस्सी भगवान् =

के खण्ड और तिस्स नामक दो प्रधान श्रावक (न्शिप्य) थे।० विपस्सी भगवान् ० के तीन शिप्य-सम्मेलन हुए। एक क्षिप्यसम्भेलन अळसठ लाख भिक्षुओका था। एक ० एक लाख भिक्षुओका ०। एक ० अस्सी हजार भिक्षुओका। विषस्मी भगवान्के यही तीन शिष्य सम्मेलन हए, जिनमें सभी अहंत (भिक्ष) थे। विपस्सी भगवान् का अशोक नामक भिक्षु प्रधान उपस्थाक था। व विपस्सी भगवान् का बन्धुमान् नामक राजा पिता और बन्धुमती नामको देवी माता थी। बन्धुमान् राजाकी राजधानी बन्धुमती नामक नगरी थी।

#### (२) गर्भमें आनेके लक्षण

"भिक्षुओ । तब विपस्ती वौधिसत्व तुषित नामक देवलोकसे प्युत होकर होशके साथ अपनी माताकी को बमें प्रविष्ट हुए। उसके ये (पूर्व-) लक्षण है। (१) भिक्षुओ । लक्षण यह है कि जब बोधिसत्व सुपित दैवलोकसे च्युत होकर माताकी कोलमें प्रविष्ट होते हैं तब देवता, मार और ब्रह्मा, श्रमण ब्राह्मण, और देव मनुष्य सहित इस लोकमे देवोके देवतेजने भी बढकर बळा भारी प्रकाश होता है। नीचेके नरक-जो अन्धकारसे, अन्धकारकी कालिमासे परिपूर्ण है, जहाँ बळी ऋढि व्वळे महानुभाववाले ये चांद और मूरज भी अपनी रोशनी नहीं पहुँचा मकते, बहां भी-देशोके देवतेजसे बढकर भारी प्रकाश होता है। जो प्राणी वहाँ उत्पन्न हुए है, वे भी उस प्रकाशमे एक दूसरेको देखते हैं- अरे यहाँ दूसरे भी प्राणी उत्पन्न हैं। यह दस हजार लोक घातु (=बह्याड) कंपने और हिलने लगती है। ससारमें देवोंके देवतेजसे भी वढकर बळा भारी प्रकाश पैल जाता है. यह लक्षण होता है।

"भिक्षओ ! (२) लक्षण यह है कि जब बोधिमत्व माताकी कीलमें प्रविष्ट होते है, तब चारो देव-पुत्र उन्हे चारो दिवाओसे रक्षा करनेके लिये आते है, जिसमें कि वोधिसत्वनो या बोधिसत्वकी माताको कोई मनुष्य या असनुष्य न कष्ट दे सके। यह भी लक्षण है।

"भिक्षओं । (३) लक्षण यह है कि जब बोधिसत्व माताकी कीलमे प्रविष्ट होने है, तब बोधिसत्वकी माता प्रकृतिसे ही शीलवती होनी है। हिसासे विरत रहती है। चोरीसे ०। दूराचार-में 01 मिथ्या-भाषणमें 01 सुरा या नशीली वस्तुओं सेवनसे 01 यह भी लक्षण है।"

"भिक्षओ । (४) लक्षण यह है कि जब बोधिसत्व । तब बोधिसत्वकी माताका चित्त पूर्वकी ओर आकृष्ट नहीं होता। वामवासनाओं के लिये, बोधिसत्वकी माता किसी पूरपके द्वारा रागयुक्त वित्तसे जीती नहीं जा सक्ती। यह भी लक्षण है।

"भिक्षुओं ! (५) लक्षण ग्रह है कि जब वीधिसत्व । तब बीधिसत्वकी माता पाँच भोगी (=नाम-गुणो) को प्राप्त करती है, वह पाँच भोगोमे समर्पित और सेवित रहती है। यह भी लक्षण है।

"भिक्षओ। (६) सक्षण यह है कि जब बोधिसत्व ा तब बोधिसत्वकी माताको कोई रोग मही जरुन होता, बोधिसत्वकी माता मूलपूर्वक रहती है। बोधिमत्वकी माता अ-क्लान्त शरीर-थाली रह अपनी कोरामें स्थित, सभी अडम-प्रायदम्मे पूर्ण (=अहीने-द्रिय) बोधिसत्वनो देखती है। भिक्षां। जैसे अच्छी जातिवाली, जाठ पहलुओवाली, अच्छी करादी खुद, निमंह (और) सर्वावार सम्पन वैदूर्यमणि (=हीरा) (हो)। उसमेंवा सूत्र उजला, नीला, या पीला, या लाल, या धूसर (हो) उने आंतवाला मनुष्य हाथमें त्वर देले— यह व वैदूर्यमणि, व । यह इसमेशा सूत्र वा पिश्रुओं ! (हा) उम आराबाला मनुष्य हाषम रून ८ ५६ — बहु ० बुध्याण, ० १ यह सम्बर्ग यूत्र ०। श्रश्तुओं । उमी तरह जब बीधिसर मातानी नोधमें प्रीक्ट होते हैं तब बोधिमत्वनी मानानों नो है पेग नहीं उसन होता, बोधिमत्वनी माना मुप्पपूर्वन रहती हैं ० बोधिमत्वनो देखनी हैं ०। यह भी रुदाण हैं, "मिस्सी। (७) रुपण यह हैं नि बोधिमत्वने उत्पन्न होनेने एक सप्ताह बाद बोधिमत्वनी माना मर जाती हैं, और तुषिन देवलोक्स उत्पन्न होनी है। यह भी रुधाण हैं।

"भिक्षाओं! (८) ल्टाण यह है वि जैमे दूसरी स्थियों नव या दस महीना बोगमें बच्चे-

को रखकर प्रसव करती हैं, बैसे बोधिसत्वकी माता बोधिसत्वकी नहीं प्रसव करती। बोधिमत्वको माता बोधिसत्वको पूरे दस महीने कोखमे रखकर प्रसव करती है। यह भी लक्षण हैं।

''भिधुओं '(९) लक्षण यह है कि जैसे और स्त्रियों बैठी या मोई प्रमव करती है, बैसे वोधिसत्वकी माता ० नहीं ०। वोधिसत्वकी माता वोधिसत्वकी मळी राळी प्रमव करती है। यह भी रुक्षण हैं।

"भिष्मुओं ! (१०) छशाप यह है कि जब बोधिसस्य मानावी कोराने बाहर आते है, (तो जन्हें) यहने पहने देवता लोग केते हैं, पीछे मनुष्य लोग। यह भी सराण है।

"(मिक्ज़ों ' (११) लक्षण यह है कि बोधिसत्व माताको कोयसे निकलकर गृथ्वीपर गिरने भी नहीं पति , कि चार देवपुत्र उन्हें उत्परते लेकर माताके सामने रक्ते हैं, (ऑर नहते हैं—) प्रसन्न होने, आपको बळा सम्बद्धान् पुत्र उत्तन्न हुआ है। यह भी लक्षण है।

'भिस्तुओं । (१२) कक्षणें यह है कि जब बोधियन्य माताकों कीयसे नियन्ति है तन, विलक्तुक निर्मक पानीसे अधिन्य, कपसे अधिन्य, रिवर्स अधिन्य, और निसी भी अमुन्ति अधिन्य, गुळ-विवाद निकलते हैं। जैसे भिस्तुओं ने अधिन्यता काशोंके वस्त्रीस करेटा हुआ हो, तो न (लह) मिपारान काशोंके वस्त्रमें नियट जाता है और न काशीका वस्त्र मिणस्तमें विपट जाता है। मो नयों ? होनोड़ों गुळाकों नारण। इसी तरहसे भिस्तुओं 'जब लेक्चितते हैं, विवाद ही निकलते हैं। यह भी काशा है।

"भिशुओ । (१३) छक्षण यह है कि जब बोधिसत्व ० निवलते है तब आशादामे थी जल-धाराये छुटती है, एक शीत (जल) वी, एव उच्च (जल) वी, जिनसे बोधिमत्व और मातावा प्रशालन (=उदवक्त्रत्य) होता है। यह भी रुक्षण है।

"भिशुओं । (१४) लक्षण यह है कि कोषिमत्व जलन होते ही, समान पैरोपर सळे हो उत्तरको ओर मुँह करके मान पग जलते हैं। ब्लेत छनके नीच समी दिवाओंको देखने हैं, और इस अंछ वचनको घोषित करते हैं— इस लोकने में अंछ हैं। इस लोकम में अग्र हूँ। इस लोकम में सबसे ग्रंथछ है। यह मेरा अन्तिम जल्म है। अब (भेरा) फिर जन्म नहीं होगा। यह ही लक्षण है।

"भिशुओ। (१५) लक्षण यही है कि जब बोधिसत्व ० निकलते हैं तब, देव, मार ०९ लोक्से ० अत्यन्त तीश्ण प्रवास होना है। सक्षारकी बुराइयों दूर हो जाती है, अन्यकारकी कालिया हट जानी हैं, जहाँ इन चाँद-मूरज ० वहां भी देवोचे ०। जो वही उत्स्य हुए प्राणी ०, 'दूसरे भी प्राणी ०।' यह दस हजार लोकचातु ( ≅४हाण्ड) वैपता ०।०। यह भी लक्षण है।

#### (३) वत्तीय शरीर-लच्चण

"भिश्मे । जलन होनेपर विपसी कुमारने कथ्यमन् राजाने यह महा—दिव । आपनो पुन जलने हुआ है। देव, अप जसे वर्षे ।। मिल्लो । व्यक्तमन् राजाने विपस्मी कुमारको देवा। देव- वर ज्योतियी (चनीमित्तक) ब्राह्मणोनो बुलानर यह नहा—आप लोग ज्योतियी ब्राह्मण (मेरे) कुमारने जला देवे। जन ज्योतियी ब्राह्मणोने जलाम विषया। गणना देवचर वण्युमान् राजाते यह नहा—देव। प्रतान होवें। आपने बुल कुमार प्रतान होवें। आपने कुमार कि महारा जणाने कि लाभ है, जिलामें युनन हैं, बिनामें युनन हैं, बिनामें युनन हैं, बिनामें युनन का सुक्तमों सुन महापुल्यों विद्योगित वर्षों होती होती है, वीसरी नहीं—(१) यदि वह परमें रहता है तो यामिन, प्रमुख्यारी आरो विवय पानेवाला, ज्ञाति स्थापित वर्षनेवाला (और) मात ग्लोमें युनन चुनका होति स्थापित वर्षों वाल स्थापित महास्थारी और विवय पानेवाला, ज्ञाति स्थापित वर्षों वाल स्थाने वाल स्थाने सुनन है। स्थापित स्थापित वर्षों वाल स्थाने सुनन स्थापित वर्षों स्थापित स्थापित वर्षों वाल स्थाने सुनन स्थापित वर्षों स्थापित स्थापित वर्षों स्थापित स्थापित स्थापित वर्षों स्थापित स्

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> देखो पध्ठ ९७॥

राजा होता है। उसके ये सात रत्न होते है—चक-रत्न,-हिस्त रत्न, अश्व-रत्न, मिन-रत्न, स्वी-रत्न, गृह्यित रत्न, और सातवों पुत्र रत्न। एक हजारते भी अधिक मूर, बीर, धात्रकों सेनाओंको मर्दन करनेवाले उसके पुत्र होते हैं। वह सागरपर्यन्त इस पृथ्वीको रण्ड और सहत्रको विना ही प्रमंसे जीत कर रहता है। (२) यदि वह परते बेचर होकर प्रश्नित होता है, (तो) ससारके आवरणको हटा सम्यक्त सम्बुद्ध अहेत होता है।

"देव <sup>1</sup> यह कुमार महापुरुपोके क्नि, बत्तीस लक्षणो भी युक्त है, जिनसे युक्त होनसे० ? यदि वह परमें रहता है तो । यदि वह घरसे वेघर हो प्रव्रजित होजाता है । (१) देव । यह कुमार सुप्रति-व्यत-पाद (जिसका पैर जमीन पर बराबर बैठता हो) है, यह भी देव 1 इस कुमारके महापूरण लक्षाणी-में एक है। (२) देव! इस बुमारके नीचे पैरके तलवेमें सर्वाकार-परिपूर्ण नाभि-नेमि (=घटठी)-युक्त सहस्र आरोबाले पक है। (३) देव! यह कुमार आयत-पाण्णि (≔बौळी घुट्टीवाला) है। (४) वीर्य-अगुल ०। (५) ० मृदु तरुण हस्त-पाद०। (६) ० जाल-हस्त-पाद (=अंगुलियोके बीच वही छेद नहीं दिलाई देता) । (७) ० उरमसपाद (=गुल्फ जिस पादमें कपर अवस्थित है) ।। · (८) = एणी-जघ (=पेंड्लीवाला भाग मृग जैसा जिसका हो) ०। (९) (सीधे) पळे विना शुके देव ! यह कुमार दोनो पुटनोको अपने हायके सलवेसे छूना है (≍आजानुबाहु) ०। (१०) कोपाच्छादित (=चमळेसे ढॅनी) वस्तिगृह्य (==पुरप-इन्द्रिय) ०। (११) सुवर्ण वर्ण० नाचन समान त्वचाबाले०। (१२) सूक्ष्मछवि (छवि=उपरी चमळा) है० जिससे कायापर मैल-यूल नहीं चिपटती० । (१३) एकैक्लोम, एक एक रोम क्यमे एक एक रोम हैं । (१४) ० ऊर्ध्वाग्र-लोम० अजन समान नीले तथा प्रद-क्षिणा (बावेंसे बाहिनी और)में बूडलित लोमोंने सिरे ऊपरनो उठे हैं ०। (१५) ब्राह्म-अर्जु-गात्र (=लम्बे अबुटिल दारीरवाला) ०। (१६) सप्त-उत्सद(=मातो अगोमें पूर्ण आकारवाला) ०। (१७) सिंह-पूर्वार्द-नाम (=छाती आदि शरीरना ऊपरी भाग सिंह ही मौति जिसना विशास हो) ०। (१८) चितान्तराम (दोनो वधोका विचला भाग जिसवा चित-पूर्ण हो) ०। (१९) न्ययोध-परिमहल हैं जिननी शरीरनी उँचाई, उतना व्यायाम (=चीळाई), (और) जिनना व्यायाम उतनी ही शरीरनी ऊँचाई। (२०) समवर्त-स्वन्ध (=समान परिमाणके वधेवाला) ०। (२१) रमगा-माग (=मुन्दर शिराओवाले) ०। (२२) सिह-हन् (=सिह समान पूर्ण ठोळीवाला) ०। (२३) चन्त्रालीम-दन्त०। (२४) गम-बन्ता । (२५) अधिवर-बन्त (=दांतीने बीच मोई छेद न होना) । (२६) गु-गुनर-दाद (=पूच सफेद दाढवाला) ०। (२७) प्रभूत-जिल्ल (=लम्बी जीभवाला) १०। (२८) प्रता-स्वर करवित (प्रशीत) स्वरवाला । (२९) अभिनील-नेत्र (=अलसिन पुष्प जैमी मीली आंगोपाला) । ( (३०) गो-गश्म (=गाय जैसी पलववाला) ०। (३१) देव, इस बुमारती भौतीने बीचमें देवेत बीमण कपाम मी ऊर्णी (=रोमराजी) है। (३२) उच्चीपधीप (=पग्री जैमे मामने उभन्ने निरवाला) । है। देव । यह भी इस बुमारी महापुरप-लक्षणोमें है।

है। दवा यह साधन कुमारा पहापुरची हम बतीय त्रश्लोंने युद्ध है, किन (स्थापी)में युद्ध होतेने दव ! यह कुमार महापुरची हम बतीय त्रश्लोंने युद्ध है, किन (स्थापी)में युद्ध होतेने इस महापुरारी दो ही गनियाँ होती है, तीमरी नहीं। यदि यह परमें०। यदि यर परमे चेपर०।'

"भित्रुओ ! तय बन्युमान् राजाने ज्योगियी बाह्यथोरो नये चपटींग साध्यारियार (उनारे) गभी इत्याओरो पूरा निया। भिश्नुओ ! तय बन्युमान् राजाने विषयमी मुनारने निये पाह्यां नियुरा मी।कोई हुप शिलानी थी, बोर्ड नात्यारी थी, बोर्ड गोहमे रोगी थी, बोर्ड मोहमें रोनर टर्ट्यारी थी। भिश्नुओ ! विषयमी नुमारको बन्य बाल्टींगे दिन यात होते छत्र घारण कराया जारा था,

९ मिलाजी बह्यायु-गुल (मिजिसमित्रस्य ९१) युष्ट ३७४-७५ ।

जिसमें कि उसे शीन, उप्ल, सूण, सूणी या ओम क्यंट न है। मिशुओं। जिससी कुमार उप्तप्त होउर सभीना प्रिय=मनाण हुआ। विश्वओं। जैसे उप्पत्त, त्यम, या पुत्रशीन (शैना है) वैस ही विस्तरी। तुमार सभीना प्रिय=मनाण हुआ। वह (कुमार) एक्की नांको दूसरें सोको पूमता रहा। या। विश्वओं। कुमार विस्तरी उत्पन्न होउर मञ्जू (चनोमः) राक्काला, मध्य स्वरवाला (और) प्रियस्वरवाला था। मिशुओं। की हिमारक पाइत वर वर्षक नामना प्रशी मञ्जूस्वरवाला, सनोगल, मधुरल, प्रिवल (होना है), मिशुओं। उसी तरह किमारी कुमार अञ्चलस्वरवाला था। मिशुओं। तब उस उस्तरह के विस्तरी हुमारको (पूर्व) कर्म विस्तरी पाना किशुओं। उत्पन्न हुमा विवल (दिव्य-सह्यों) वह रान दिन चारी और एन पीनन तत क्याना पा। मिशुओं। उत्पन्न हो यह विपत्ती हुमार वार्याच्या देवा। विश्वओं। उत्पन्न हो यह विपत्ती हुमार वार्याच्या देवा। विश्वओं। कुमार हो वह विस्तरी। कुमार सार्याच्या देवा। विश्वओं। कुमार सार्याच्या देवा। विश्वओं। कुमार सार्याच्या देवा। विश्वओं। कुमार नाम प्रा।

### (इति) धनम माखनार ४६॥

## (४) गृहत्यामके चार पूर्व-सवग

मिश्हुओं। विचरमी कुमारन बहुत वर्षों पई हो वधी, वई महत्र वर्षों गीनवर (एन दिन) सारपीस बहुत—'मह सारपि। अच्छे-अच्छे रचारो ओनो। (मं) उद्याम्भि मो बहुती सुन्दात हैसको निज जाऊँग। विद्युओं। तब सारपीत 'अच्छा दव! परनर विगमी मुमारनो उत्तर दे अच्छे अच्छे रपोनो जोतवर विपरमी वुमाररो इमसे मुमना शै— दव! अच्छ अच्छे प्रपोनो जोतवर विपरमी वुमाररो इमसे मुमना शै— दव! अच्छ अच्छे एक जो आग जीवत नमस। निश्हुओं। तब निपरमी मुमार एन अच्छे रपोन गो जीवत विपरमी मुमार एन अच्छे रपोन गो जीवत विपरमी मुमार एन अच्छे रपोक गो जाव जातनभूमित निये विज्ञा।

१ — बूड — "त्रिश्को ! उद्यानसूमि जाने हुये किरामी कुमारने एन गनयोवन पुरपरा नूरे सेंडेरी जैसे सुरु देडे दण्डवा सहारा के क्षिमे जाते हुये देसा । दगवर सारपीण पूछा — "मह मारिध ! यह पुरुष कीन है ! दमने केया भी हुसर्गेन कीन नहीं है । दिस ! दिस पुरुष कीन है है सारे की हुसरोग जीन नहीं है । दिस पित वुदा वहा जाता है। "भद सारपि ! वुदा वया होना हैं ? "दिन, यह बुदा वहा जाता है। "भद सारपि ! वुदा वया होना हैं ? "दिन, यह बुदा वहा जाना है हैं। अह सारपि ! ची वया में भी बूखा होनेया, वन यह अतिवाय है ? "देव ! आप, हम और सभी लेगों के विये बुदाया है, अनिवाय है।" 'त्री मद सारपि ! वस उपानसूपि जाना रहते दी, यहाँहीते (किर रचको) अन्त पुर कोटावर से क्लो ! मिन्यूबी "अल्टा देव" ! वर-वर सारपी वियस्सी कुमारवो उत्तर दे (रचको) वहींस लोटावर, अल्लपुर ले गया।

"भिष्ठाओं । तत्र विपस्सी कुमार अन्तरपुरमें जावर दृत्यी (और) दुमैना हा चिन्तन करने रुगा—इस जन्म रेनेको धिककार है, अब कि जन्में हुपैको जरा सनानी हैं।"

"निक्षुओं । तत्र बन्धुमान् राजाने नारयोगी बुलागर ऐमा क्टा—'मद्र नारांव । क्या कुमार उद्यानभूमिमें टहल चुना, क्या नुमार उद्यानभूमिमें प्रमन्न हुवा ?' देव ! बुमार उद्यानभन्नि

में टहलने नहीं गये, न देव ! बुमार उद्यानभूमिने प्रसन्न हुये। 'भद्र सारिथ ! उद्यानभूमि जाते हुये कुमारने क्या देखा ?' देव ! उद्यानभूमि जाते हुये कुमारने एक वृद्ध० पुरुषको जाने देखा । देखकर मुझसे वहा 'o यह पूरप o ?' देव । अन्त पुरमें जानर जिन्तन नर रहे है—'इस जन्म छेननी धिरशारo'। "भिक्षुओं । तब बन्धुमान् राजाने मनमें यह हुआ—'ऐसा न हो नि विपरनी बुमार राज्य न करे, ऐसा न हो वि विपरमी बुमार घरने वेघर होकर प्रवक्ति हो जावे। ज्योतियो श्राह्मणोवा

कहा हुआ नहीं ठीक न हो जावे।' भिधुओ । तब बन्धुमान् राजाने विपस्ती युमारकी प्रमन्नताके लिये और भी अधिक पाँचो मोगो (= नाम गुणो) में उसकी मेवा बरवाई, जिसमें कि विपरगी बुभार राज्य बरे, जिनमें वि विपरमी बुमार घरमें व प्रवित हो। जिनमें वि ब्राह्मणोरे वहें विपया होवें। भिक्षओं ! तब विपन्नी बुपार पाँची भोगों (क्लाम गुणों)में गेवित किया जाने लगा।

२--रोगी--"तव विपस्मी बुमार बहुत वर्षोने । उद्यानभूमि जाते विपस्ती बुमारने एक अपने ही मल-मुक्रमें पन्ने, दूसरोंने उठाये जाने, दूसरोंने बैठाये जाने एवं रोगी, इ.सी, बहत बीमार पुरचनी देखा। देखकर सारयीम कहा--' व यह पुरव कीन है ? इसकी ऑफ भी दूसरोकी जैसी नहीं है, स्वर भी । । 'देव ! यह रोगी हैं।-- '० रोगी क्या होना है ?' देव । यह बीमार है। इस रोगमे अब शायद ही उटे ।'-- • 'क्या में भी व्याधियमों हूँ, क्या व्याधि अतिवार्य है ?' दिव ! आप, हम और मधी होग व्याधि-पर्श है, व्याधि अनिवामें है। 'ती॰ बग आज अब टहलना ॰ चिन्तन बरने लगा-

एक्स जन्म सनेदी विकास का "भिक्षाओं! तब बन्युमान् राजा नारमीको । देव, बुमारने उद्यानभूमि जाने रोगी । को

देशा। देश वरः । अन्त पुरमें विन्तन वर रहे हैं-- 'इस जन्म लेनेकी थिशरारः ।'

"भिक्षत्री ! तब बन्धुमान राजावे मनमे ऐसा हुआ-'ऐसा न हो विपम्मी० राज्य न० सच

हो जावे!'-'भिक्षको ैतम बन्धुमान् राजाः निष्या हो। तम भिक्षको ! विषयो तुमार पाँच भोगो (= नाम गुणो) में मेविन विया जाने लगा।

बन्धुमान् राजा विषम्सी बुमारफे लिय और भी अधिक विसम्रे बुमार राज्य करे, न घरने वेघर०। भिक्षो । इस प्रवार० कुमार सेवित किया जाने लगा।

४—संन्यास— "भिश्नुयो । तब बहुत वयकि०। विस्सी कुमारने उद्यानभूमि जाते एक मुण्डित, कापाय-बन्यपारी, प्रव्रजित (=आप्) नो देखा। देखनर सारणीमे पूछा,—'० यह पुग्य वीन हैं, इनवा शिर भी पूँछा है, वस्त्र भी दूसरो चेत्रे मही ?'—'देव, यह प्रव्रजित हैं।'—'० यह प्रप्रजित वया चीज हैं ?'—देव, अच्छे भर्माचरणके किये, शास्त्रित किये, अच्छे कर्म करनेते किये, पुण्य-मच्या करनेते हैं ?'—देव, अच्छे भर्माचरणके किये, शास्त्रित क्या है हिंग, आंदिस, मूतो पर अनुकप्पा करनेते कियो सह प्रविज्ञ हमा है'—'० तब नही चह प्रविज्ञ के स्वते रायनो ले अपने के स्वते शो - '—'कछा देव ''कह मारयी । मिल्युओ ' तब विष्पसी कुमारते कम प्रवृत्रित सह रहा—है । आप वीन है, आपका शिर भी क आपके बस्त्र भी ० ''—'वैद, में प्रप्रतित हैं !'—
'आप प्रत्रजित है, इतका क्या वर्ष रे'—'वेद, में, अच्छे पर्याजेतर किये ० प्रवृत्रित हजा है।'

### (४) संन्यास

"भिष्युओं । तब विश्वमी कुनारने मारपीसे नहा—'तो ० रचनो अला पुर लीटा हे जाओं। मैं तो यही जिर राष्ट्री मृत्या, काषाय बस्त पहन, बस्ते बेबर हो प्रतस्ति होउँगा।' 'अल्छा देव।' कहनर सारधी० वहीते रचको अला पुर लीटा के गया। और विश्वसी बुमार वही जिर और बादों मळाठ प्रविज्ञित हो गये।

"भिश्कृत्री । बाजूमती राजधानोके बौरानी ह्वार मनुष्योने सुना कि॰ कुमार शिर दाडी मृद्धा॰ प्रवित्त हो गये। सुनकर उन कोगोके मनमें एसा हुआ — वह धमं मामूकी नहीं होगा, नह प्रवस्ता भी मामूकी नहीं होगा, नह प्रवस्ता भी मामूकी नहीं होगी, जहाँ विपत्ती कुमार शिर दाढी मूँठा० प्रवतित हुये हैं। यदि विपत्ती कुमार शिर दाढी मूँठा० प्रवतित हो गये तो हम को लोगों अब क्या है ?' मिसूओं। तब वे सभी बौरानी हमार कोनी दार को राजधी मुंठा० प्रवतित हो स्वयं। भिल्लों। उसी परिपद्ते माम विपत्ती स्वीतित हो स्वयं। भिल्लों। उसी परिपद्ते माम विपत्ती सीपितत्त्व साम, निगम (=कस्त्री), अनवर (=दीहात) और राजधानियोग विवर्ष करने करी।

### (६) बुद्धस्य-प्राप्ति

"मिंद्रुओ ! तब विषयमी बोधिसत्वको एकान्तम ध्यान वरते हुए इस प्रकार विसर्भ दितर्भ (= म्याल) उत्तरह हुवा— मह सेरे विश्व अच्छा नहीं हैं कि में कोगोजी मीळले साथ विहार करें। मिंद्रुओ ! तब विषयमी बोधिसत्व उनके बादमें अपने गणको छोळ अकेरे रहने कमे । वे चौरामी हिनार प्रकार हुवा— करें। प्रकार अपने प्रकार प्रकार करें। एक चौरा में विषयमी बोधिसत्व हुवारी और 1 मिंद्रुओं ! तब विषयमी घोषिमत्वकों (एक दिन) एवान्तमें ध्यान करते समय इस प्रकार विश्व में विचार उत्पन्न हुवा— में समार हहत करूमें बळा है, जन्म लेता है, बढ़ होता है, मरना है, खूत होना है और उत्पन्न होता है। अभीर इस दुवने अरा और मत्येन मिंस हाथ पीयों जाना मामेंग ?

"भिरमुत्रो । तब वित्तरसी बीधिसत्वर्क मनमें यह हुआ—(१) 'वधा होनेसे घरा-मरण होता है, वित्त प्रस्तम (चनरण)से जरा-मरण होना है?' मिस्नुमो 'तब जिससी बोधिसत्वनो ठीवने विवारनेक बाद प्रजावे बोच हुमा—अन्य ने हो नेसे जरा मरण हो ता है, जन्मके अत्ययसे जरा-मरण होता है।

(२) "भिज्ञुओ । तब॰ वीधिसत्यके मनमें यह हुआ—विश्व होनेसे जन्म होता है, दिस प्रत्यतसे जन्म होना हैं " तब॰ बोध हुआ—भव (=आवायमन)के होनेसे जन्म होता है, मवके प्रत्यसं जन्म होना है।

- (३) '० बोघ हुआ,--उपादानके होनेसे भव होता है, उपादानके प्रत्ययसे भव होता है।
- (४) '० वोघ हुआ—तृष्णाके होनेंसे उपादान होता है, तृष्णाके०
- (५) '० बोध हुआ—वेदना (= अनुभव)के होनेसे सृष्णा होती है, वेदना०
- (६) '= बोध हुआ—स्पर्श (= इन्द्रिय और बिदयके मेल)के होनेंसे तुरुणा होती है, स्पर्श०
- (७) '० 'यडायतनके होनेसे स्पर्श होता है, पडायतन०।
- (८) '० नामरूपके होनेंसे घडायतन होता है, नामरूपके o
- (९) '० विज्ञानके होनेसे नामरूप होता है, विज्ञानके०। (१०) '० नामरूपके होनेसे विज्ञान होता है, नामरूप ०।

"भिक्षुओ ! तब विपस्सी वोधिसत्वके मनमें यह हुआ—'विज्ञानसे फिर लौटना शुरू होता है, नामरूपसे फिर आगे (क्रम) नहीं चलता। इसीसे सभी जन्म लेते हैं, वृद्ध होते हैं, मरते हैं, ध्युत होते, है। जो यह नामरूपके प्रत्ययसे विज्ञान, (और) विज्ञानके प्रत्ययसे नामरूप, नामरूपके प्रत्ययसे पडा-. यतन, यडायतनके प्रत्ययसे स्पर्ध, स्पर्शके प्रत्ययसे बेदना, बेदनाके प्रत्ययसे तृष्का, तृष्णाके प्रत्यवसे उपा-दान, उपादानके प्रत्ययसे भव, भवके प्रत्ययसे जाति, जानिके प्रत्ययसे जरा, गरण, श्रोक, परिदेव (=रोना पीटना), दुख=दौर्मनस्य, और परेशानी होती है। इस प्रकार इस केवल दुख पुजनी उत्पत्ति (=समुदय) होती है।

"भिक्षुओ । = बोधिसत्वको समुदय समुदय करके, पहले कभी नही सुनै (जाने) गये धर्म (=विषय)में आँख उत्पन्न हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन हुआ। भिक्षुओ । तब विपस्सी०के मनमें ऐसा हुना-

- (१) 'विसके नही होनेसे जरामरण नही होता, विसके त्रिनाश (⇒ितरोध)से जरामरणका निरोध होता है ?' भिक्तुओ । तब विपस्सी वीधिसत्वको बीध हुआ--जन्मके नहीं होनेसे जरामरण नहीं होता, जन्मके निरोधसे जरामरणका निरोध हो जाता है।
- (२) '० दोध हुआ-भवके नहीं होनेसे जन्म नहीं होता, भवके निरोधसे जन्मका निरोध हो जाता है
- (३) '० योथ हुआ--उपादान (-भोगग्रहण)के नहीं होनेसे भव भी नहीं होता, उपादानक निरोध से०
  - (४) '० बीध हुआ--तृष्णाके नहीं होनेसे उपादान भी नहीं होता, तृष्णाके निरोध०।
    - (५) '० बोध हुआ-वेदनाके नहीं होनेसे सूटणा भी नहीं होती, वेदनाके निरोधसे ।
  - (६) '० दोघ हुआ- स्पर्शेंके नहीं होनेसे वेदना भी नहीं होती, स्पर्शेंके निरोधने०।
  - (७) '० बोध हुआ-पडायतनके नहीं होनेमे स्पर्ध भी नहीं होता, पडायतनके निरोधसे०।
  - (८) '० बोय हुआ-नामरूपके नहीं होनेसे पडायतन भी नहीं होता, नामरूपने निरोधसे०।
  - (९) '० बोध हुआ--विज्ञानके नहीं होनेंसे नामरूप भी नहीं होना, विज्ञानक निरोधसे०।
- (१०) '० बोध हुआ-नामरूपके नहीं होनेसे विज्ञान भी नहीं होता, नामरूपके निरोधम विज्ञानका निरोध हो जाता है।

९ इन्द्रिय और विषयके एक साथ मिलनेके बाद चित्तमें जो दु स सुरा आदि विकार उत्पन्न होते हैं, वही वेदना है।

रे चसु , श्रोत्र, धूरण, जिह्ना, काय, मन—प्रही पड् आयतन-छ आयतन है।

दीय०२।१ ]

'भिक्षओ । तत्र विपस्ती बोधिसत्यने मनमें यह हुआ--'मुश्तिना मार्ग मैने समझ ठिया नामनपूरे निरोध्ये विज्ञानका निरोध, विज्ञानके निरोधमें नामनपूरी निरोध, नामनपूरे निरोधमें पडायतनका निरोध, पडायतनके निरोधने स्पर्शका निरोध, स्पर्शके निरोधने वेदनाका निरोध, वेदनाके निरोधमें तत्जावा निरोध, तज्जारे निरोपमें मवरा निरोध, मवने निरोधमें जन्मण निरोध, जन्मरे निरोधसे जरा, मरण, शोब, परिदेव, दु स=दौर्मनस्य और परेशानी, सभी निरुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सारे दुर्शाका निरोध (==नाश) हो जाता है।

'भिक्षओ । विष्पनी बोधिसत्वनो 'निरोध' 'निरोध' क्रांते पहले न मूने गर्वे धर्मामे औप उत्पन्न हुई, ज्ञान्व, प्रज्ञाव, विद्याव, बारोजवा निरुप्तो । तय विष्यसी बोधिसस्य उपने याद पाँच उपादान-रकाधो भें उदय और व्यय (=उत्पत्ति और विनास) के देखने वाले हुये। यह रूप है, यह रूपना समदय (=जुत्पत्ति) यह रूपका अस्त हो जाना है। यह वेदना, यह थेदनाका समुदय, यह वेदनाका अस्त हो जाना है। यह सज्ञा०। यह संस्कार०। यह विज्ञान०। पाँच उपादान स्वन्धोवे उत्पत्ति विनाशनी देग्र-बर विहार बरनेसे उनका चित्त सीघ्र ही चित्तमका (=आमधो)से जिल्लूक मुन्त हो गया।

( इति ) हितीय मारावार ॥२॥

# (७) धर्मचकप्रार्तन

भिक्षओ। तब विपरमी भगवान् अर्हत् सम्यक् सम्बुद्धतः मनमें यह हुआ-व्या म अवस्य ही धर्म या उपदेश वर्के ? 'श्रिक्षुओ । तब विष्यगी अगवान् ० के मनम यह हुआ-- मन इस गम्भीर, दर्जेय. दुवाँध, शान्त, प्रणीत (=उत्तम), तकंसे अप्राप्य, निपुण और पण्डिनाम ही समयने योग्य धमरो जाना है। (और) यह प्रजा (=सासारिक लोग) आलय (=भोगा)में रमनेवार आल्यम रत, और आलयसे उत्पन्न है। आलयसे रमने आलयमें रत रहनेवाल और आलयमें ही प्रसन्न गहनवालेगा यह समझना कठिन है वि अमुव प्रत्ययसे अमुववी उत्पत्ति होती है। यह भी समझना विटन है कि सभी मस्कारोंके शान्त हो जानेसे, मभी उपाधियाक अन्त हो जानमं, (और) तूष्णाक नाममे, राग-रहित हाता ही निर्वाण है। में भी धर्मना उपदेश-वर्षे, और दूसरे न नमझ तो यह मरा व्यर्थना प्रयान और श्रम होगा। भिक्षओ । तब विष्यस्ती भगवान्० वो इन अधुनपूर्व आस्वयजनव गायाआमा भान हैत्रा-

बहुत क्टिस मैंने इस धर्मनो पाया है, इसका उपदेश करना ठीक नहीं। राग और द्वेपमें छिप्त लोगोनी यह धर्म जन्दी समझम नहीं आवेगा ॥ १ ॥ जल्टी धारवारे, निपूण, गम्भीर, बुर्तेष और सूक्ष्म बातको रागाम रत. और अविद्या के अधवारम पळे (लोग) नहीं समझ सनते ॥ २॥

'भिह्लो । इस प्रकार विन्तव करते विपरमी भगवान् वा विम धर्मक उपरा करनम उत्पार-रहित हो गया । भिक्षुओ । तब विषस्सी सगवान्० के चित्तको (अपने) चित्तग जान महावत्यार पत्त हो पता । विजुला मनमें यह हजा- अरे । लोक नष्ट हो जायगा, लोन विनष्ट हो जायगा, यदि विपन्नी भगवान् का विस धर्मोपदेशके लिये उत्साह रहित हो गया। भिसुओ। तत्र महाजहार, जैसे कोई चरवार पूरप (अप्रयास) मोळी बॉहनो पसारे और पसारी हुई बॉहनो मोळे, नैसे ही बहारोरम अन्तर्धान हा नियमा भगवात् ० के सामने प्रगट हुआ। शिक्षुओं । तब महाब्रह्मा चादरको एन कर्षपर करा दान्ति पुर्योश भगवा १० के ताला कार्य प्रमान कार्य प्रमान कार्य क्षेत्र कार्य जोळ प्रमामकर, निषस्यी मगतान् वस याण्य —

९ विषयको तौरपर उपयुक्त होनेवाले भौतिक अभौतिक पदार्थ ।

'भन्ते ! भगवान् घर्मका उपदेश करे, सुगत घर्मका उपदेश करे, (मसारमें) चित्तमल-रहिन होग भी है, धर्म नहीं सननेसे जननी बळी हानि होगी; धर्मके जाननेवाले (प्राप्त) होगे।'

"भिसुओ । तव विपस्मी भगवान्० ने महाब्रह्मासे बहा- ब्रह्मा ! मैने यह समझा या-यह धर्म गम्भीर॰ 1

'ब्रह्मा ! इस तरह चिन्तन करते हुये मेरा चित्त० उत्साह-रहित हो गया ।' "दूसरी बार भी महाब्रह्माण तीमरी बार भी महाब्रह्माने विपस्ती भगवान से यह वहा--'भन्ते ! भगवान् धर्मका उपदेश वरें धर्मके जाननेवाले होगे।' भिक्षुओ । तब विपत्मी भगवान्।

में ब्रह्माके भाव (=अध्यादा) वो समझ, प्राणियोपर वरणा वर्षे बद्ध-बक्षमे ससारको देखा। भिन्नाओं। विपसी भगवान् ० ने बुद्ध-पक्षुसे ससारका विलोकन करते हुये, प्राणियोमें वित्तमल (=करेन) रहित अधिव विदेशवाली, तीक्ष्ण इन्द्रिय (प्रज्ञा) वाले, मृदु इन्द्रिय वाले, अच्छे आवार वाले, विमी बातकी जल्दी समझने बाले और परलोकका भय खानेबाले लोगोको देया। असे उत्प्रहके वनमे, या पदमके वनमें, या पुण्डरीकके बनमें, किनने ही जलसे उत्पन्न, जलमें बढ़े, जलसे निकले कोई कोई उत्पल पद्म या पुण्डरीक जलने भीतर हुवे रहते हैं। ० नोई कोई उत्पल, पद्म या पुण्डरीक

जलने बराबर रहते हैं; तथा ० नोई० जलने उपर निनल नर जलसे अलिप्त सद्धे रहते हैं, देने ही भिक्षओं । विपस्मी भगवानुने मसारको बुद्ध-चक्षमे अवलोकन करते हुये अल्प करेश-रहित, वित्तमल-रहित प्राणियोगो० देखा। भिक्षुओ । तब महाब्रह्मा विषस्ती भगवान्०ने वितनी बातनो जागगर विपस्नी भगवान श्री गायाओं में बोला----

"जैसे (बोई) पथरीले पहाळको चोटीपर चढ, चारो ओर मनुष्योको देसे, उसी तरह है शोवरहित। धर्म न्यी प्रामादपर चवनर चारों ओर शोरने पीडित, जन्म और जराने पीडिन लोगोंको देखो ॥ ३ ॥

'उठी बीर ! हे सम्रामतित् ! हे सार्यवाह ! उऋण-ऋण ! जगमें विचरी,

धर्म प्रचार गरी, भगवान् । समझने बाले मिलेगे ॥ ४ ॥

"भिशुओ ! तब विपरनी भगवान् ने महाब्रह्माने गायामे वहा-

'बह्या । अमृतवा द्वार उनवे लिये खुल गया, जो धढापूर्वर (उपरेश) गुनैगे। मेरा परिधम

ध्वर्थ जायगा.

यहीं समझवार में कोगोको अपने सुन्दर और प्रणीत धर्मवा उपदेश नटी वारता पाहता थी ॥५॥' "भिताओं ! तब महाबह्या विषय्मी भगवान्। से धर्मीरदेश करनेका सचन के विवस्मी भगवान्।

को अभिवादनकर और बद्धालियाकर वही अल्प्यान हो गया।

हुये हैं, तेमा मृतदावये विहारभर रहे हैं। वेआव लोगोने मिलना चाहने हैं।' भिश्रुओ ' उद्यातपाटन भी 'अच्छा भन्ते '' वह विषस्ती भगवान् को उत्तर दे बन्दुपती राजधानीम जागर मगरक्शीन तिस्मक से यह कहा—'भन्ते ! विषस्ती भगवान् वन्युमती राजधानीम आये हुये हैं, गेमा मृतराम्भे विहार कर रहे हैं। वह आप लोगोत्ते मिलना चाहते हैं।'

"भिश्यओं । तब खण्ड० और तिस्स ० अच्छे अच्छे रथोको जीनवा अच्छे अच्छे रयापर चन्न, अच्छे अच्छे रयोके साथ कम्पूमनी राजधानीसे निक्छकर जहाँ खैमा मृबदाव या वहाँ गुमे। जिनना रयसे जाने लायक रास्ता था उतना रथसे जाकर (पिर) रथमे उत्तर पंदल ही जहाँ विषम्मी भगपान्। थे वहाँ गये। जानर विषसी सगवान् नो अभिवादनकर एक और बैठगये। विषसी भगतान न उनको आनुपूर्वी (=नमानकल) क्या कही-जैसे कि, दान-वया, तील-क्या, स्वर्ग-वचा, भौगीरे दीप, हानि और बलेश तथा भोग-त्यागने गुण। जब भगवान्ते जान लिया कि वे अब स्वव्छ जिनके, मुद्दिक्त नीवरणोसे-रहित-कित उदमक्ति और प्रसन-कित है, तब उन्होंने बुद्धों रे स्वय जाने हय जान दु ल, समुद्रय, निरोध और मार्गका उपदेश निया। असे कारिमा रहित शब्द बस्व अच्छी नारुणे रंग परळता है, उसी तरह खण्ड० और निम्स० को उसी समय उसी आमनपर शागरित निर्मेल धर्मेचक्ष उत्पन्न हो गया--'जो कुछ समदवधर्मा (=उत्पन होनेबाला) है वह निरोध धर्मा (=नारा होनेवाला) है।' उन्होंने धर्मनो देखकर, वर्मनो प्राप्तवर, धर्मनो जानवर, धर्मम अच्छी तरह स्थित हो विचिकित्सा-दविधा-रहित हो, बनाओसे रहित हो, और बास्तावे धर्म (≔शासन)म परम विद्यारदलाको प्राप्त हो विपस्सी भगवान् से यह कहा--आइवर्ष भन्ते । अहमत, भन्ते । जैसे उल्टेको सीधाः व उसी तरह भगवान्तं अनेव प्रवारमे धर्मको प्रवाधिन विद्या । भन्ते । हम लीग आपकी दारण जाते हैं और धर्मवी भी । भन्ते । भगवानवे पास हम लीगाकी प्रप्रप्रधा मिटे. उपसम्बदा मिले।

िमतुन्ती । स्वबंद्रः और तिस्सा में विकस्तीः भगवान् क पास प्रवस्ता पाई, उपसम्पद्म पाई। विपस्ती भगवान् । ने उन दोकोना प्राधिक क्षत्राक्षोंने सच्चे बमेनी रिनामा अमृदिन हिमा, उन्माहित विमा और स्तुष्ट विका। सम्कारोके दोध अपकार और बनेका, और निर्वाचने सुक्त प्रवस्तित निर्ये। विपस्ती भगवान् । के सच्चे पर्वनी दिवानीरे वीग्रि हो उनने विका आस्वामी राज्युक नीहन हो गर्ये।

"भिश्वेत्र) । वश्यमती राजधानीने चौरासी हवार मन्य्योने सुना---- विषममी भगवान् व श्रम्मनी राजधानीम आकर तेमा मृत्यतमें विद्वारकर रहे हैं। राज्य और तिस्सन विक्रमों असवान् व म नाम निर्देश मुंद्वां के प्रतिकृति हो गर्वे हैं। सुनवर उन छोगोंके सनम नह हुआ--- वर पम मामृत्ती नहीं होगा, नह प्रवस्ता भी भामूली नहीं होगी, जहीं खण्य- और निसक सिर और दादी मूना प्रतिन हा गरे हैं। जब सब्द अरेर तिमान सिर और दादी मूना भामें हैं।

"भिंधुओं ¹ उन चौरासी हजार लोगोने विषस्सी भगवान्० ने पास प्रत्रचा ० पाई। विषस्सी भगवान्० ने उनरो पामिक नवाओसे० चित्तके आस्रव विल्नुल नष्ट (≕शीण) हो गये।

"भिष्मुत्रों । तब पहलेबाले भौरामी हजार प्रप्रजितोने (जो निषम्मी नुमारने साथ प्रप्रजित हुये यें) मुग्न-"निषम्सी भगयान्॰" भिष्मुत्रों । तब वे ० अभिवादननर एन और बैठ मये। निषम्सी भगवान्० ने उननो०। ०० चित्तने आखब विष्युक्त नष्ट हो गये।

## (८) शिध्यों द्वारा धर्मप्रचार

'भिर्शुत्रो । उस समय वन्युमती राजधानीमें अळसठ लाल भिर्शुत्राना महासप निवास भरता था। भिर्शुत्रो । तब विषरसी मगवान्वो एवान्तमें च्यानावस्थित होते समय वित्तम यह विचार उत्तम हुआ— इस समय वन्युमनी राजधानीमें अळसठ लाल । निवास भरता है। अत में भिर्शुत्रो ने मूँ— भिर्शुत्रो । चारियांके लिये जाओ, लोगोंचे हितके लिये, लोगोंके सुबके लिये, सतारवे लोगोंचर अनुकामा करनेके लिये, देव और अनुकाके लाम हित्त (और) पुलके लिये विचारी। एक मार्गमें दो मत जाओ। भिर्शुत्रो । आदि वन्याण, अध्यक्षत, सारट अशरानी समें प्रवास करों, विराहुक परिपूर्ण, (और) परिशुद्ध बहुध्यवें । प्रमाशित चरो। ऐसे निर्मल मन्य्य है, जिनकी करों, विराहुक परिपूर्ण, (और) परिशुद्ध बहुध्यवें । प्रमाशित चरो। ऐसे निर्मल मन्य्य है, जिनकी धर्मने नहीं मुननेते हानि होगी। बह धर्मके समझनेवाले होगे। और, छै, छै पर्पाके वाद वन्युमती राजधानीम प्रातिमोक्षके वाचनके लिये जाना।' तब महाबह्या विपरसी अगवान् के चित्त को जानक प्रयट हुआ। भिर्शुत्रो । वच महाबह्या चादरको एक चये पर० यह बोला।— (ऐसा ही है भगवान्। एसा ही है सुगत । वन्युमती राजधानीमें (जभी) अळसठ लाव विवास करता है। अन्ते 'अगवान् मिर्शुत्रोको कहे— भिरशुत्रो । चारियां करनेके लिये जाना। वह वह विपरसी भगवान् । स्वार्त्रो महाब्रुह्याने ऐसा कहा। यह वह वर विपरसी भगवान् को अभिवादन कर, प्रदक्षिण वह वह विवास के लिये आना। वह वह विवास हो । सह वह वह विपरसी मार्गित्रो । वारियां करने लिये आना। वह वह विवास हो । सह वह वह विपरसी मार्गित्रो । वार्ति कर, प्रदक्षिण हो । वह वह वर विपरसी भगवान् को अभिवादन कर, प्रदक्षिण कह विवास के लिये जाना।

"भिक्षुओ । तब विषस्सी भगवान्० ने सायकाल ध्यानसे उठकर भिद्धुओको सर्वोधित किया—
'भिक्षुओ । यहाँ एकान्तमे० विचार उत्पक्ष हुआ—अभी अन्युमती राजधानीमे अळसठ रुगल । तो
मैं भिक्षुओको नहूँ,—'भिद्धुओ । चारिकाके लिये ०। ०प्रातिमोस-याचनके लिये आना। भिद्धुओ ।
तत्त महाब्रह्मा०। यह कृत्र मेरा अभिवादनकर (और) प्रदक्षिमाकर वही अन्तर्पांत हो गया। भिक्षुओ ।
मैं कहता हुँ —'पारिकाके रुग्ये । प्रातिमोक्षः । आगा। ।

"मिक्षुओं । तय जन भिद्युओंने एक ही दिनमें देहात (=जनपद)में चारित्रा करनेके किये चक्र दिया। भिद्युओं । उस समय जमब्द्रीपमें चीराती हुजार आवार (=यठ) था एक वर्ष में के बीतन पर देवताओंने (आनाश—) माणी सुनाई—हि माणी । एक वर्ष निकल याा, अब पाँच वर्ष और वाषी है। पाँच वर्षों में वीतनेपर प्रातिमोक्षके वाचनके लिय वन्धुमती राजधानी जाना'। दो वर्षों में बीतनेपर प्रातिमोक्षके वाचनके लिय वन्धुमती राजधानी जाना'। दो वर्षों में बीतनेपर प्रातिमोक्षके वाचनके लिय वन्धुमती राजधानी जाना'। दो वर्षों में बीतनेपर वेता वर्षों माण हो। पाँच वाचनके लिये जावें ।—भिद्युओं। तत विकतने भिद्यु अपनी ऋदिके वल्ये एक ही दिनमें वन्युमती राजधानीमें प्रातिमोक्षके वाचनके लिये वल्ये क्यायों। पांच विकतने सिंग स्वापनिके लिये वल्ये आयो। मिक्षुओं। तव विवस्ती भ्रावान् ने भिद्यु स्वपने लिये इस प्रतिमोक्षके वाचनके लिये वले आयो। मिक्षुओं। तव विवस्ती भ्रावान् ने भिद्यु स्वपने लिये इस प्रतिमोक्षको चाचनके लिये वले आयो। मिक्षुओं। तव विवस्ती भ्रावान् ने भिद्यु स्वपने लिये इस प्रतिमोक्षको चहुँ (=पाठ) विया।

तितिक्षा और क्षमा परम तप है, बुद्ध लोग निर्वाणको सर्वोत्तम बतलाते है।

समान स्पितिक सबीघनके लिये देवताओका यह लास शब्द है।

प्रप्रजित स्वरण न तो दूसरेनो हानि पहुँचाता है और न दूसरेनो क्षण्ट देना है ॥ ६ ॥ भिर्म पापीरा न बरना, पुण वर्गोता वरना, (बीर) अनने चित्तनी सुदि, गही युद्धोत्ता उपदेन है ॥ ७ ॥ 'नदोर, दुर्धननना न बहुना, दूसरोती हिमा न बरनी, प्रानिषोद्यम मध्यम, मात्राने भोजन अरणसें निवास, समानि-अस्थाम, वही युद्धोत्ता आगन है ॥ ८ ॥

(६) देवता साची "भिधुओं <sup>।</sup> एक समय में उदस्द्राने पान सुमणका

ंत्रियुत्रों । उसी देवठोच्य जो अवेद शहुळ और अनेर रख देवना थे से मेरे पाम आये। व पाते हो गये। व महा--मार्थ माँ भावकद्य स्थाप व्यव भगवान् ज्यान सूचे हैं। मार्स । सम्बन्ध प्रतिम जातिकां शीमान शीमा नोशक। व पत्र और कोटी अल्यु-गरियाण जो बहुन जोना है यह भी वारे, पुष्ठ कम या अधिया। धीपान वृद्ध वां सारियुत्त और सोम्मालान प्रधान धियव० बाहन सी पद्मान मिस्नुमेरा पूर्व शिक्य-सम्मेनन वां का आनंद पिसु उपायार वां सुदेशन साम गर्या दिया मामानेसी साता वांकदिकससु राजधानी वांकदस्य दिया प्रधान वांचित्र माहस प्रांत आगा प्रधान स्थान

ध्रताचर्य पालनगर = यहाँ उत्पन्न हुये है।

भिराओं। तय में अवह देवोंने साथ वहाँ अतस्य दव थे, वहाँ गया 10

'मिसूबी' तम में बबूह और असप्य देशेंत साथ नहीं बुदमें देन ये बारी गया ०१० कर्र अपनिस्ट देव से बही बारा १० सके हो गये। मिसूबी रेक्ट और सके ही उन देनराजान मुन तमा रहा, 'क्रियरको भगवान् । चिन्नों रे जमी देव रोवमें जो वर्षन कर्मण आये के महा—'मारे'। आपने दरनीत नरूप यूरी किसी भगवान् १० जमी नर्मा वेससम् ममान्, क जनुमान, बोगामान, बस्सप्र, बही उत्तर हुये ही स्कृत के वहाँ है सार्य । ज्यी सकरनम्म आर स्वर मानान्।

"भिरुका ! चूँनि तसायतने धर्मपानुको अवगाहन कर दिया है जिस धर्मपानुक अजगाहन (≃स्प्रतिवेष)क कारण तथानन निर्वाण प्राप्त अतीन बुद्धीगो, ० जनमने भी, नामने भी०।'

मग्वातने यह यहा। प्रसावित हो उन विक्षुओने भववान्ते मापणका अभिनन्दन हिया।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> शहावासदेवताओमंसे एक समुदाय। <sup>१</sup>देखो पूष्ठ ९५।

# १५--महानिदान-मुत्त (२।२)

### १---प्रतीत्य-समृत्वाद । २---नाना आत्मवाद । ३---अनात्मवाद । ४----प्रताविमुन्त । ५----उभयतो भाग विमुक्त ।

ऐमा मैने नुना-एक समय प्रगदान् कुरदेशमें, कुरुगोरे नियम (=रस्वे) कम्मास दम्म (=कल्मायदम्य)में विहार करते थे।

तव आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जावर भगवान्को अभिवादनकर एव और बैठ गये। एक और बैठे आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह नहा----

## १---प्रतीत्य समुत्पाद

"आस्वर्य है, भन्ते " बद्भृत है, भन्ते ! वितना गरभीर है, और गरभीर-सा बीयता है. . यह प्रतीस्य-समुत्याद परन्तु भुन्ने साफ साफ (=उतान) जान पळना है।"

"ऐसा मत कही आकद । ऐसा मन कही आकद । अवत्व । यह प्रतित्य-सप्ताद गम्भीर है, और गम्भीर-मा दीखता (भी) है। आकद इस धर्मके व जाक्तेमे=न प्रतिबंध करकेसे ही, यह प्रजा (=वनता) उलसे मृतसी, गोर्डे पढी रस्मीसी, धंज-सत्वच (=भामळ)सी, अप्-आम=दुर्गति=धतन (=वि-नियात)को प्राप्त हो, ससारमे नही बार हो सबसी।

"आनन्द! 'बमा जरा-भरण स-नारण है?' पूछतेपर, (है' बहुता चाहिये। 'किस कारकार जरा-भरण होता हैं' यह पछ तो, जनमें कारण जरा-भरण होता हैं वह पछ तो, जनमें कारण जरा-भरण होता हैं वह ता चाहिये। 'बमा जनम (—आति) स-नारण हैं 'पूछनेपर, हैं 'कहात चाहिये। 'किस कारणणे जन्म होता हैं 'पूछनेपर, 'मब-—आवासमाने कारण जन्म' कहात चाहिये। 'का मब स-नारण हैं 'पूछनेपर, 'हैं'। किस कारणों अवासत होता हैं पूछ तो, 'तृष्णां वारणां जावात स-नारण हैं ? पूछनेपर, 'हैं शा कारणों जावात होता हैं पूछ तो, 'तृष्णां वारण जावात ता स-नारण हैं ? पूछनेपर, 'हैं शा कारणों जावात होता हैं पूछ तो, 'तृष्णां वारण जावात लेशन कारण कारण कारण कारण कारणों जावात होता हैं पूछ तो, 'तृष्णां वारण जावात होता हैं शा कारणों जावात होता हैं स्वर्णां कारणों जावात होता हैं स्वर्णां कारणों जावात होता हैं सा कारणों जावात होता हैं सा कारणों जावात होता हैं सा कारणों कारणों जावात होता हैं सा कारणों कारणों जावात होता है सा कारणों जावात होता है सा कारणों कारणों कारणों जावात होता है सा कारणों जावात होता है सा कारणों कारणों जावात है सा कारणों कारणों कारणों जावात होता है सा कारणों क

"इस प्रवार आनन्द । नाम-स्पत्त वारण विज्ञान है, विज्ञानने वारण नाम-स्पत्ते नाम-इपने वारण स्पर्ध है। स्पत्ति वारण बेदना है। वेदनाने वारण नृष्णा है। तृष्णाते वारण उशाधन है। उपाधनने पारण भव है। भवने वारण जन्म (=-जादि) है। जन्मने वारण जन्म-मन्त्रा है। जरा-मरणने वारण शोह, परिदेव (==रोना पीटना), हुन, दोर्मनस्य (==मन गनाप) उगायान (=परेशानी) होने हैं। इस प्रवार इस वेवत्र (==सम्पूर्ण) - इस्पन्त्व (=पी स्पेत्र) वास मुद्द (==उस्पित) होना है।

'आनन्द ! 'चन्यते कारण जरा-मरण' यर जो करा, हमें हम प्रकार जनता चारिये । यदि आनन्द ! जन्म न होता तो मर्वेषा दिन्तुन्छ हो गर किमीनी कुछ भी जानि न होती, जैन---देवा- वा देवरव, सन्धर्यांका सन्धर्यस्व, यक्षोत्रा यक्षस्व, भूतांका भूतस्व, मनुष्यांत्र, चनुष्यांत्र। (च्चीपायो)शा चतुष्पदस्व, पिक्षयोत्ता पिक्षस्व, सर्मगृणां (च्टर्पमेवाको)शा सरीमृणस्व, उत्तर उन्तर्पाणियो (च्ट्यस्वो)शा वह होता। सदि जन्म न होता, सर्वया जन्मवा स्नमाव होता जन्मता तिरोध (च्टियसम्) होता; तो क्या आनन्द। जरस्यस्थ दिखलाई पळेगा?"

"नही, भन्ते।"

"इसलिये आनन्द ! अरा-मरणना यही हेलुः—निदानः—समुदयः—प्रत्यय है, जो वि यह जन्म।
"'जब के पारण जाति होत्ती हैं, यह जो कहा इसे आनन्द ! इस प्रकार आनता चाहिये ०। यदि
आनन्द ! सर्वया० सन निभीका कोई सब (ः—आवागमनवा स्थान) न होना, जैसे कि गाम-सब, !
कर-भव, अ-स्य-भव; तो अवके सर्वेशा न होनेपर, भवके सर्वेशा अभाव होनेपर, भवके निरोध होनेपर, वया आनन्द ! जन्म दिखाई पद्धता ?"

"नहीं भन्ते ।"

"इसलिये आनन्द! जन्मका यही हेतु है॰, जो कि यह भव।"

"'उपादाम(=आसक्ति)के वारण भव होना है' यह जो वहा, इसे आनन्द ! इन प्रमाग जानमा माहिये । यदि आनन्द ! मवंषा० किसीका कोर्ट उपादान न होता, जैसे कि —बाम-उपादान (= भोगमे आमक्ति), दृष्टि-उपादाम (=धारणा०), धील-वन-उपादान या आत्मवाद-(=आत्मावे निरय-वका) उपादान; उपादानचे क्वंबा न होनेषर० क्या आनन्द ! भव होता?"

"नही, भले !"

"इमलिये आनन्द! भवका गही हेनु हैं०, जो कि यह उपादान।

"तृष्णाने नारण उपादान होताहै ' । यदि आनन्द ! सर्वया० तृष्णा न होनी, जैसे वि — हप-तृष्णा, शब्द-तृष्णा, गन्ध-तृष्णा रस-तृष्णा, स्व्रप्टब्य (—सर्वा)-तृष्णा, धर्म (—वनना विषय)-तृष्णा, तृष्णाने सर्वया न होनेपर० यथा आनन्द ! उपादान जान पळता? '

"नहीं, भन्ते ।"

"इमीलिय आनन्द ! उपादानमा यही हेत् है॰, जो कि यह तृष्णा।

"दिदत्ति बारण सुण्णा है । यदि आनन्द । सर्वेषा वेदना न होती, जैसे कि — चधु-सरपर्ग (= चक्षु ओर स्पक्ते थीए) से उत्पन्न वेदना, थोत-सरपर्गने उत्पन्न वेदना, झाण-मरपर्गने उत्पन्न वेदना, जिह्ना-सरपर्गते उत्पन्न वेदना, काय-सरपर्गते उत्पन्न वेदना, मन-सरपर्गने उत्पन्न वेदना, वेदनाक्त सर्वेषा न होतेषर व्या आनन्द । तृष्णा जान पळती ? ।

"ਜੂਫੀ, ਅਜੀ <sup>1</sup>"

"इमीमिये आनन्द ! तत्णाका यही हेत् है०, जो कि यह वेदना।

"इम प्रवार आनन्द । वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाने कारण पर्येषणा (=वोजना), पर्येषणाके कारण छाम, लाभके कारण विनिध्वय (==दूर-निवार), विनिध्वयके कारण छन्द-राग (=प्रयन्तरी इच्छा), छन्द-रागके कारण अध्यवतान (==प्रयन्तरी), अध्यवताने कारण परिषद्ध (==द्वा करना), अध्यवताने विन्यत्वताने कारण परिषद्ध (==द्वा करना), आरक्षाचे कारण झा (==हिपावन), आरक्षाचे कारण हो दर्द-प्रकृत, हात-प्रदेश, क्वरूत होवता, अने वाल-प्रवार वाल-प्रदेश (==अ-कुराल-प्रमे) होती हैं।

"आनन्द! 'आरक्षाके बारण ही दड-प्रहण०० बुराड्याँ होती है' यह जो वहा, उसे इस

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> काममव =पाविवलोक, रूपमव=ज-पाविव साकार लोक, अस्पभव=निराकार लोक।

प्रयारसे भी जानना चाहिये । यदि सर्वया व वारक्षा न होनी, तो सर्वया आरक्षाक न होनेपर०, न्या आनन्द । दड-ग्रहण व ब्राइमाँ होनी ?"

"नहीं, भन्ते।"

"इसलिये आनन्द <sup>।</sup> यह जो आरला हैं, यही इस देड-ग्रहण० पापो≔बुराइयोकी उत्पत्तिका हेत्≕िनिदान≕समुदय≔प्रत्यय हैं।

" 'मात्सर्य (=जजूसी) के कारण आरका है' यह जो कहा, गो इसे अनन्द ! यस प्रकार जानना चाहिये∘। यदि आनन्द ! सर्वया विद्योक्ति, कुछ भी मात्सर्य व होता, तो धव तरह मात्सर्यय अभाव-मे=मात्सर्य≔वजूसीके निरोधसे, गया आरक्षा देवनेमें आती ?" "

"नहीं, भन्ते ।"

"इसलिये आनन्द! आरक्षाका यही हेतु०, जो कि यह कजुसी।

"'परिग्रह (=अमा वरना)के कारण कजूसी है०'। यदि आनन्द ! सर्वया किमीका कुछ भी परिग्रह न होता०, क्या कजूसी दिखाई पळती ? ०१०।

"'अध्यवसानके कारण परिषद्ध हैं' ०। यदि आनन्द । सर्वेया विसीका कुछ भी अध्यवसान न होना०, वया परिग्रह (=वटोरना) देखनमें आठा? ०।०।

"'छन्द-रागके कारण अध्यवसान होना है' ०। क्या अध्यवसान देखनेमे आता <sup>२</sup>०।०।

"विनिश्चयके गारण छन्द राग होता है ०।

"'लाभके कारण विनिध्त्रय है'०। यदि आजन्त । सर्वया किसीको कही बुछ भी लाम न होता०, क्या विनिध्यय दिखाई देता <sup>१</sup>०।०।

" पर्येपणाने नारण लाम होना है' । वन्या लाम दियाई देता? ०।०।

"'त्राके नारण पर्येपणा होती'०। ब्ल्या पर्येपणा दिखाई देती? ०।०।

"'स्पर्धने कारण तृष्णा होती है' ०। ० व्या तृष्णा दिखाई देती ? ०।०।

"'नाम रूपके कारण स्पर्ध होता है' । यह जो कहा, इसको आनत्व । इस प्रकारसे जानना चाहिय-जैसे नाम-रूपके कारण स्पर्ध होता है, जिन आकारो-जिन किंगो-जिन निमित्तो-जिन उद्देशीसे नाम-काय (=नाम-समृदाय)का क्षान होता है, उन आकारो, उन किंगो, उन निमित्तो, उन उद्देशीय न होनेपर, ज्या क्य-काय (=रूप-समृदाय)का अधि-चयन (=नाम) देला जाता?"

"नही, भन्ते।"

"आनरर ! जिन आकारो, जिन विगो, ० मे रूप-नागका कान होता है, उन भाकारा∘णे न होनपर, बया नाम भायमे प्रतिष-मरपर्श (≔रीकका योग) दिखाई पळना?"

'नहीं, भन्ते।"

"आतन्द । जिन आवारो०से नाम-नाय और रूप-नायको जान होता है, उन आवारो०के न होनेपर, बया अधिवयन-सस्पर्ध या प्रतिध-सस्पर्ध दिखाई पळता ?"

'नहीं, भन्ते 1'

"आनन्द । जिन आकरो, जिन लिगो, जिन निर्मित्तो, जिन उद्देशोरी नाम-पदा योजना (=प्रज्ञापन) होता है, उन आकरो, उन लिगो, उन निर्मित्तो, उन उद्गोरे अभावमे क्या स्पर्ध (=-योग) दिवाई पळता?"

"नहीं, मन्ते <sup>1</sup> "

"स्तिष्य अमन्त्र" स्वरंत्रा यही हेतु-यही निदान-यही समूदव-यही प्रत्यव है, तो वि नाम-रूप । " "विज्ञानके बारण नाम रूप होना है०"। यदि आनन्द । विज्ञान (—चित्त धारा, जीव)

" 'बिज्ञानके कारण नाम रूप होना हुं०'। योड आनन्द ' विज्ञान' (—विन्त घोरा, जोव) माताक कोपमें नही आता, तो क्या नाम रूप गणित होना ?" "गही, भन्ते ! "

"आगन्द ! (यदि वेबल) विजान ही मानात्री वोगमें प्रवेश वर नियल आहे, तो त्या नाम-स्थ (महना) इसके लिये बनेगा?" "नहीं, अन्ते !"

"नुसार या नुसारीये अनि-निज्ञ राते ही यदि विज्ञान छिन्न हो जाये; सो नया नाम-रूप वृद्धिः विरुद्धिः—विपुल्यासी प्राप्त होना ?" "नहीं, मन्ते !"

"इसिटबे आनन्द <sup>1</sup> नाम-रुपना यही हेनु ० है, जो वि विज्ञान।"

" 'नाम-रपने वारण विवान होता हैं ०।०। आनन्द! यदि विज्ञान नाम-रपमें प्रतिष्टित ग होना, हो वया भविष्यके (≕र्जामे चल्कर) जन्म, जरा-मरण, दुरा-क्लांति दिगार्ड प⊅ते?"

"नहीं, भन्ते !"

"हमिन्दि आनन्द ! विज्ञानका यही हेतु० है, जो ति नाम रूप । आनन्द ! यह जो रिज्ञान-सहित नाम-रूप है, उतनेहीसे जन्मता, बूढा होता, सरताः=ज्युन होता, उरप्प्र होता है, इननेहीने अधि-यवत (=ज्ञास=ज्ञाका)-व्यवदार, इतनेहीसे निर्दान (=जापा)-व्यवदार, इतनेहीसे प्रज्ञा(=ज्ञात)-विषय है, इतनेहीसे 'इस प्रणार' वा जलकानेके किये सार्ग वर्तमान है।

#### २-नाना ग्रात्मवाद

'आनन्द ! आत्माको प्रकाषन (=जननाना) वरनेवाका (पुरम्) रित्तमेन (उसे) प्रकापन (=ज्ञताना) वरता है? (१) वपवान् पुश्म आत्मावो प्रकापन वरते हुए.—विरा आत्मा रूप-यान् (=मीतिक) और पुष्म (=धृह=ज्ञण्) हैं प्रकापन वरता है। (३) वप-यान् और अतम्ब प्रकापन वरते हुये पिरा आत्मा रुपवान् और जनन्त हैं प्रकापन वरता है। (३) रूप-रहित छण् (=पिनः) आत्मा वहते हुये पिरा आस्मा अन्य (=ज्योगिन्) जण् हैं वहता है। (४) रूप-रहित अनन्तरो आत्मा वहते हुये पिरा आस्मा अन्य (वन्तर्स हैं।

(१) "वहाँ जो आनव्द ! आस्माना प्रजापन करते हुये आत्माको रूप-यान् जणु (=पार्क्स) कहता है, सो वर्तमानके आत्मानो प्रजापन राता हुआ, रूप-यान् अणु पट्टल है. या भावी आगमाने कर्म-यान् अणु पट्टल है. या भावी आगमाने कर्म-यान् अणु कहता है, या उसने होता है कि, 'वेशा नहीं (=सत्य) को जग प्रतास्ता कहाँ।' ऐसा होनेस्र आतन्द! 'आह्मा रूप-यान् अणु है' इस दृष्टि (=यार्या) को पयळता है—पहीं कहता श्रीप हैं।

(२) "बह को जानन्द ! आत्वालो प्रतापन नप्ते हुये "लप-बान् अवना अल्या" नहना है, मो बर्तमाने आत्मानो प्रवापन नप्ते हुवे "रप-बान् अनन्त गहता है, या भावी आगमानो न्या-यान् अन्तन बहुता है, या उसने (मनम) होता है 'बंसा नहीं। वैसा यहें। एमा होनेच गह आजन्द। 'आत्मा इप-बान् अनन्त हैं 'इब दुव्दि (—बारणा) नो यवटना है— यही बहुता योग्य है।

(३) "वह जो आनन्द । " आत्मा स्प-रहित अणु हैं वहता है । वह वर्तमानवे आत्माको

भहता है, या भावीनो :, या उसनो होना है, वि-विमा नहीं तो वैसा नहूँ । : ।

(४) "वह जो आनन्द । ० जातमा म्प-रहित अनन्त है' वहना है।०।०। "आनन्द । आत्मानो प्रज्ञापन करनेवाला इन्हीं (चारोमेंने एव प्रवारने) प्रज्ञापन करना है।

### ३--श्रनात्मवाद

"क्षानन्द । आत्माको न प्रतापन करनेवाला, वेसे प्रतापन नही करना?——यानन्द ! आत्माको रूप-बान् अपु न प्रतापन करनेवाला (तामाका) पिरा आत्मा रूप-बान् अपु हूं नही कहता। प्राप्ताको 'रूप-बान् जनन्त' न प्रतापन करनेवाला पैरा आत्मा रूप-बान् अवन्त है नहीं परना। आत्माको 'रूप-रहित अणु' न प्रजापन करनेवाला 'मेरा आत्मा रूप-रहित अणु है' नहीं कहता । आत्मा-को 'मपरहित अणु' न प्रजापन करनेवाला 'मेरा आत्मा मप-रहित बनन्त है' नहीं कहता।

"आनन्द ! जो वह आत्माको 'म्प-बान्-अणु' न प्रजापन वरनेवाला, ० प्रजापन नही वरता;

सो या तो आजवन्य (=वर्नमान)वे आत्माको हप-बानु अणु प्रजापन नही करता, या भावी आत्मा-को॰ प्रजापन नहीं करना, या 'वैसा नहींको वैसा कहें" यह भी उसको नहीं होना। ऐसा होनेसे (वह)

आनन्द! 'आत्मा रूप-बान् अणु है' इम दृष्टिको नही पबळता—यही बहना चाहिये। ''आनन्द । जो वह बात्माको 'रूप-बान् बनन्त' न प्रजापन करनेवाला, प्रजापन नहीं बरना, सी या तो दर्नमान आत्माको रूप-बान् अनन्न प्रजापन नहीं करना , ०। ऐसा होनेंमें (यह) आनन्द !

'आतमा रूप-बान् अनन्त है' इस दृष्टिको नही पक्टना, यही कहना चाहिये। "आनन्द ! जो वह आत्माको 'सप-रहिन-अणु' न प्रजापन करनेवाला ० प्रजापन नहीं करता;

मो या तो बर्नमान आत्माको रूप-रहिन अण न माननेमें, प्रजापन नहीं करता है, ० भाषी०। ऐसा होनेसे आनन्द! वह 'आत्मा रप-रहिन अणु है' इस दुष्टिको नहीं परव्यता, यहाँ वहना चाहिये। "आमन्द! जो वह आत्मारो 'स्प-रहिन अनन्त' न यनलानेवाला, (बुछ) नही पहना;

सो वर्तमान आत्मानो रूप-रहिन अनन्त न बनलानेवाला हो, नहीं बहना है, ० भाषी ०; 'वैमा नहींबी बैमा करूँ' यह भी उसकी नहीं होता। ऐमा होनेंच आनन्द ! यही बहना नाहिये, वि यह 'आन्ना नप-

रहित अनन्त हैं' इस दुष्टियो वह नहीं परन्तना।

"इन पारणोंने आनन्द । अनान्ध-बादी (आत्मादी प्रज्ञन्ति) नही गरना। "आनन्द<sup>†</sup> विस भारणमें आत्मवादी (आत्मारी) देखना हुआ देखना है ? आत्मदर्शी

देखने हुने बेदनाको ही विदना मेरा आत्मा है' समझना है। अथवा विदना मेरा आत्मा नहीं. अ-मोदन (=न अनुभव) मेरा आत्मा है' ऐसा समझता है...अयता--'न वेदना मेरा आत्मा है, न

अप्रतिमवेदना मेरा आत्मा है, मेरा आत्मा वेदिन होता है.(अन )वेदना-धर्म-राला मेरा आत्मा है।" क्षानन्द । (इस कारणमें) आत्मजादी देखना हुआ देखना है।

"आनन्द । वह जो यह कहना है-'वेदना भेरा आत्मा है' उसे पूछना चाहिये---'आयुग ! तीन वेदनायें है, सुषा-वेदना, दु या-वेदना, अद् य-असुप-वेदना, दन शीरो वेदनाओमें रियरी आपा

मानते हो ?' जिस समय आनन्द ! सूराा-वेदनारी येदन (--अनुमय) बरता है, उस समर स द गा-

बेदनारो अनुभव पण्या है, नहीं बहु ग-अ-गुमा-बेदनारो अनुभव बच्या है। गुमा वेदनारीको उन

ममय अनुभव बण्ता है। जिस समये दु गा-वैदताको । जिस समय अदु ग-अस्पा-वैदनाको ।।

हैं,' उससे यह पूछना चाहिये—'आवृम <sup>1</sup> जहां नत्र कुछ अनुषय (≔वेदयित) है, क्या दहां 'में हूँ' यह होता है ?"

"नहीं, भन्ते।"

"डर्सालये आनन्द । इससे भी यह ममझना ठीन नही---विदना आत्मा नही है, अ-प्रतिसवेदना मेरा आत्मा है।'

"आनन्त । जो वह यह कहता है—'न वेदना मेरा आत्मा है, और व अ-प्रति-वेदना मेरा आत्मा है, मेरा थात्मा नेदिन होना है (⇒अनुभव निया जाता है), वेदना-धर्मवाला मेरा आत्मा है।' इसे यह पूछना चाहिये—'आवृक्ष । यदि वेदनाये सागी सर्वधा विस्कुल नट्ट हो जायें, तो वेदनाने सर्वधा न होनेने, वेदनाके निरोध होनेसे, बचा बर्कों 'में हूँ' यह होया 'ग" "नहीं, भन्ते।"

"इसलिये आनन्तः । इससे भी यह समझना टीक नहीं कि—नंत वेदना भेरा आन्मा है, और न अ-प्रतिसमेदना∘ वेदना धर्मवाला भेरा आत्मा है।'

"जूबि आनत्व ! भिशृ न पेदनाको आत्मा समझता है, न अ-प्रिमसवेदनाको०, और नहीं आता से दो हत होता है, वेदना समेवाल मेरा आत्मा हैं। इस प्रवार एमझ, कोच मेरा बिरत होता है, वेदना समेवाल मेरा आत्मा हैं। समझता है। इस प्रवार एमझ, कोच मा सिमीको (में और मेरा करने) नही प्रहल करवा। न पहल कर वेदा लो होते सा नहीं पाता। भाम न पानंसे स्वय परि-निविष्णको प्राप्त होता है। (स्व) — कमा खतम हो गया, प्रद्यपरि-मा (प्रा) हो चुका, कर्न- अ कर कुछ, और कुछ होता है। (स्व) — कमा खतम हो गया, प्रद्यपरि-मा (प्रा) हो चुका, कर्न- अ कर कुछ, और कुछ होता है (—इसे) आताह है। एम मुक्त-विष्त भिश्नुके बार्ग मे जो कोई ऐमा कहे— 'मरनके बाद त्यागत होता है — सह स्वयो वृद्धि है मो अपुकत है। 'प्रत्येक बाद त्यागत होता मी है, नहीं भी होता है— यह स्वयो वृद्धि है — चो अपुकत है। 'प्रत्येक बाद त्यागत होता मी है, न नहीं हैंगा है — यह स्वयो वृद्धि हैं — मो अपुकत है। से पिक करपा ' नितना भी शानत्व' अध्यवका (—वाम, स्वरा), जितना बचन व्यवहार विननी निवश्न (—भापा), विनना भी भापा यदबार, जितनी प्रतार (—क्षाह्य), वितना भी शानाव' विषय, पुक्त हुस है। उपे सानकर स्वरा प्रकृत हुस है। उपे सानकर हुस है। उपे सानकर स्वरा प्रकृत हुस है। उपे सानकर हुस है। उपे सानकर हुस है। उपे सानकर स्वरा प्रकृत। अपुन्त है।

### ध-प्रज्ञा विमक्ष

आयतन (==०निवास-स्थान)को प्राप्त है। यह सातकी विज्ञान-स्थिति है। (दो आयतन है) अमजि-सत्त्व-आपन्त (==भज्ञा-रहिन सत्त्वोशा आवास), और दूसरा नैव-मज्ञा-नासज्ञा-आयतन (==न सज्ञावाला, न अ-मजावाला आयतन)।

"आनन्द! जो यह प्रथम विज्ञान स्थिति 'नाना नाया नाना सजा' है, जैसे विरु। जो उम

(प्रथम विज्ञान-स्थिति) को जानता है, उसकी उत्पत्ति (=समुदय)को जानता है, उसके अस्तगमन (=विनादा)को जानता है, उसके आस्वादको जानता है, उसके दुप्परिणाम (=आदिनव) को जानता है, उसके निम्मरण (== छुटनेक मार्ग) को जानता है, क्या उस (जानकारको) उस (==विज्ञान-स्यिति ) या अभियादन बरना युक्त है ?" "नहीं, भन्ते।"

'o दसरी विज्ञान स्थिति-- भातवी विज्ञान-स्थिति । o अमजी-सप्यायतन o, o नैव-सज्ञा-न-अस्जायतन् ० ।

"आनन्द । जो इन मात सत्त्व-स्थिनियो और दो आयतनाने समुदय, अस्त-गमन, आस्याद, परिणाम, निस्मरणको जान कर, (उपादानोको) न ब्रह्ण कर मुक्त होता है, वह भिक्षु ब्रह्मा विमुक्त

(≕जानवर मनन) वहा जाना है। "आनन्द । यह आठ विमोक्ष हैं। वीन में आठ ? (१) (स्वय) रूप-यान् (दूसरे) स्पारी देखता है। यह प्रथम विमोध है। (२) भीतर (=अध्यात्म)में रूप रहित सजायात्म, बाहर रूपो को देखना है, यह दूसरा विमोश है। (३) 'गुम है' इसमें अधिमुनन (-विमुनन) होना है, यह नीसरा

विमोध है। (४) सर्वया रूप-मजार अनिवमण, प्रतिष (=प्रतिहिमा) सप्तारे अस्त होनम, माना-हुवड़ी सन्नाचे मनमें न बरनेंगे 'आकार अनन्त हैं' इस (अनन्त) आवासके आयतनको प्राप्त हो तिहरसा है. यह बीमा विमोक्ष है। (५) सर्वमा (अनन्त) आवागरे आयतनको अधियमण गर, 'विज्ञात अनात

हैं' इस विज्ञान-आयननकी प्राप्त हो जिहरना है, यह पाँचवाँ विमाश है। (६) सर्वेषा विज्ञान आयान-को अनित्रमण भर, 'बुछ नहीं है' इस आविषन्य-आयन रही प्राप्त ही विहरना है, यह छठी विमील है। (७) सर्वथा आविधन्य-आयतनको अनिक्रमण वर, नैव-मज्ञा-न-अगज्ञा-आयतनको प्राप्त हो जिहुरेगा है। यह मानवा विमोध है। (८) सर्वया नैव-महा-म-अमज्ञा-आयनवरो अनिषमण गर गणारी बेदना (=जनुभव)ने निरामनी प्राप्त ही बिहरना है। यह आठवी विमोग्त है। आराद! यह आठ विष्येश है।

## १६-महापरिनिब्बाग् सुत्त-(२१३)

१-विज्ञायोके विरुद्ध अजाततानु । २-हानिसे चचने के उपाय । ३-सुद्धकी अनितम यात्रा-

(१) बुदके प्रति सारियुत्रका ज्यूगर (२) घाटिल्युत्रका निर्माण । (३) धर्म-आयां। (४) अस्थराको सर्पिकाका भोजना । (५) सत्त बोसारी। (६) जायमारितका निर्माणको तैयारो । (७) महाप्रदेश (कसोटो) । (८) जुन्दका दिया शितम भोजन । ४—जोवनको शिनिम प्रक्रियां—(१) चार व्यंतीय स्थान । (२) हित्रयोके प्रति भिक्षुओका बर्ताण। (३) चक्रवर्ताको वाहिक्या। (४) आनत्वके

गुण। (५) चकवर्तीके चार गुण। (६) महासुदर्शन जातक।
(७) सुभव्रको प्रकल्या। (८) अस्तिम उपदेश। ५—निर्वाण।

(७) सुमद्रको प्रवस्या । (८) अग्तिम उपदेश । ५—निर्वाण ६—महाकाश्यमको दर्शन । ७—दाह किया । ८—स्तूपनिर्याण ।

्रामा मेरे मुना—एक समय नपवान् राज्यहरूम गृहजूट पवनपर विहार करत थे। उस समय राज्य मान्य अकाताताज्ञ वेदेही-पुन वस्त्रीपर वर्षा ( व्यक्तियान) करना बाहता या। वह ऐसा बहुता बा—पे इन ऐसे महद्विक ( व्यक्तिय-वाली),—एस महानुसार, विश्वयानी विकास करेगा, विजयोता विकास करेगा, वर्षा वार्यवानी वार्य

## १–वज्जियोंके विरुद्ध श्रजातरात्रु

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> गा। (?) है घाटके बात आया योजन अवातचत्का राज्य बा, और आया योजन हिन्दा-वियोक्ता।...। यहाँ पर्यतके बाद (=बळ) वे क्षृतुत्व गुगन्य-बाता मान उत्तरता वा। उत्तरो हुनकर अप्राततात्त्वर्-आंक्र नाजें कल नाजें करते ही, किन्छवी एक राव, एक मत हो पहले ही जारू राव के हेते थे। अज्ञातात्रात्त्व पीछे आकर वत समाचारको था पूढ़ हो चका आता था। वह हमरे वर्ष भी बंता ही करते थे। तब जसने अस्वन्त कृषित हो... ऐसा सीचा—'गण (=प्रवातत्र) के सात यूड़ मुक्तिक है, (उत्तरा) एक भी अहार बेकार नहीं नाता। किसी एक पहितके माब मत्रणा करने करता अच्छा रोगा।...'। (क्षोत) उत्तमें वर्षकार बाह्यकानो भेता।—(अट्टकवा)

[ दोघ०२।३

"जच्छा भो।" वह वर्षनार ब्राह्मण बच्छे अच्छे यानोको जुनवाकर, बहुत अच्छे यानपर श्रास्ट हो, अच्छे यानोके साथ, राजनृहसे निकला, (और) जहाँ मुझकूर-गर्वत था, वहाँ चला। जितनी यानवी भूमि थो, जनना यानमे जाकर, यानसे जतर पैदफ हो, बहुत भगवान् ये, बहुँ गया। जावर भग-यानुके साथ ममोदनकर एक और दैका, एक और दैकर अगवानुसे बोला—"भी मौनम! राजा ० श्राम शोदामके पैरोगी निरसे कन्दान करता है ० । ० विज्यांगो जिंच्छा कर्मणाः।"

# २-हानिसे वचनेके उपाय

"उस समय आयुग्यान् आनन्द भगवान्के पीछे (छळे) भगवान्को पया झ्ल रहे थे। सब भगवान्के आयुग्यान् आनन्दको मबोधित क्विया—

"आनन्द ! च्या तूने सुना है, (१) बज्जो (सम्मतिने लिये) वरावर बैटन (=सिनिपात) करते है—सीनिपात-बहुल है ?"

"सूना है, भन्ते। बज्जी बराबर०।"

"आनन्द । जब तक बज्जी बैठक करते रहगें---मिद्रपान-बहुल रहेंगे, (तब नक) आनन्द ।

विज्ञयोंकी वृद्धि ही समझका, हानि नहीं। (२) "बया आनन्द! तूने मुना है, वज्जी एक हो बैटक बर्ग्स है, एक हो उत्यान करते है, वज्जी एक हो करणीय (==कर्सस्य)को करने हैं?"

"सुना है, भन्ते '०।"

"आनन्द ! जय तव ०। (३) "वया ० सुना है, वज्जी अन्यसन्त ९ (चपैरकानूनी)को प्रतप्त (झिसिन) नहीं करने, प्रहफ्त (झिसिन)का उच्टेद नहीं वच्ने। जैसे प्रकृष्ण है, वैसे ही पुराने पुराने विजन्धमें (झ०नियम) को प्रहण वर, जर्नने हैं ?"

"भन्ते सुनाहै।"

"आनन्द o जिय सव वि o l

(४) "क्या आनन्द! नृते गृता है—चित्रवीत ओ महत्त्रक (=्यूठ) है, उनता (यह) स चार घरते हैं,≔मुश्वार वस्ते है, भावते हैं, प्रत्ते हैं, उनती (बात) गुवन सेग्य मानते हैं।"

"भन्ते । मुनाई ०।" "भानन्द ! जयतव वि ०।"

भेषहरू ल हिन्से गये, गुल्य सा बिल (नकर) सा बक्ट श्रीवाले अप्रताल (बाम) करते हैं ! . . . ।
पूराला सांत्रप्यमं . . यहां पहले कांत्रराजा लोग—"यह स्थार है-अपराधी हैं (कट्ट) लागर हिनसातेवर, 'हा घोरको जीवों—म कह विनियत्त्य-सहामात्य ( ग्यावाधी) हैने के से भू विधारण स्थार होनेवर छोठ देते से, सांव घोर होना, तो अपने कुछ न कर्डक व्यवसारिक दे देने भे । वह भी
स्वारण र अपोर होनेवर छोठ देते से, सांव घोर होना तो मुख्याको है देने थे । वह भी विधारकर
अपोर होनेवर छोठ देते, सांव घोर होना तो अध्युष्ट तको दे देने । वह भी विधारकर
अपोर होनेवर छोठ देते, सांव घोर होना तो अध्युष्ट तको दे देने । वह भी संगारी कर गेनासांक,
सेनावित प्रधारको, सोर व्यवसाय गता (-वाध्यावि) देने। बाता विधारण सांव अपोर होना से
छोठ देना। सवि घोर (= अवराधी) होना, तो प्रवण्तांभुगक बेयदाया। उससे—तमने पर हिमा,
वाको ऐता के हो—ित्या बहुना हूँ। बाता वनशे अपराधको साने निष्पारण सांव अनुगार
वर्षा ऐता के हो—ित्या बहुना हूँ। बाता वनशे अपराधको साने निष्पारण सांव अनुगार
वर्षा ऐता के हो—वित्या बहुना हूँ। बाता वनशे अपराधको साने निष्पारण सांव अनुगार

(५) "वया सुना है—जो वह बुळ-स्त्रियाँ है, बुळ-बुमारियाँ है, उन्हें (घह) छीनपर, जपरंस्त्री नहीं बसाते ?"

"भन्ते<sup>।</sup> सुना है ०।"

"आनन्द! = जब तक ०।"

(६) "क्या । मुना है—चित्रबोरी (नगरण) भीनर या बाहरने जो नेत्य (≔घोरा≕ देव-स्थान) है, वह उनना सत्यार करते हैं, ० पूजते हैं। उनने ठियो पहिन्ने विये गये दानरों, पहिले-की गई धर्मानुनार बीठ (≕र्बृति)भी, लोग गईं। वरते ृे"

"भन्ते ! सूना है ० 7"

"जब तक ०।"

(७) "क्या गुना है,—बज्जो लोग आईता (=पून्यो) में अच्छी तरह धार्मिन (=धर्मी-नुदार) रक्षा≔आवरण=गुन्ति करते हैं। विसक्तिये रे भविष्यमे अईत् राज्यमे आये, आये अर्हेन् राज्यमे सुत्तमे विहार करे।"

"मृना है, भन्ते ै ०।"

"जब तक ०1"

तब भगवान्ने व वर्षकार बाह्यणको सबीधित विया---

"म्राह्मण । एव समय में खंबालोके सारन्द्य-बंदव्य विहार बरना था। वहाँ येने विज्यवीना यह सात अनिरहाणीय-यमं (=-अ-यतनके नियम) कहे। जब तक बाह्मण । यह मात अपिर-हाणीय-धर्म बिज्जयोमें रहने, इन सान अपिरहाणीय-धर्माम बज्जी (लोग) दिदलाई पळग, (नज्ज तक) बाह्मण । विज्ययोगी वृद्धि ही समझना, हानि नहीं।"

ऐसा कहने पर० वर्षकार बाह्मण भगवान्से बोला-

'हं गीलम' (रानमें) गन भी अपरिहाणीय-पर्यम बिजयपोर्श वृद्धि ही समझगी होगी, मात अ-गीरहाणीय प्रमोकी तो बात ही बया ? हे गीलम' राजा ० को उपनाप (≔िरकत देना), या आपसमें स्ट्रकी छोळ, बृढ बरवा ठीक नहीं। हन्ता है गीलम' अब हम जाने हैं, हम बहु-हर्य=बहु-बरगीय (=-बहुत कामबारें) हैं ०"

"ब्राह्मण । जिसका तू काल समझता है।"

"तय मनभ-महामात्य वर्षकार बाह्यण भगवान्के आपणको अभिनन्दनकर, अनुमोदनकर, आसनेम उठकर, चढा गया<sup>र</sup> ।

९ अ क "राजाके वाल गया। राजाने उससे पूछा—'आचार्य! अपवानने बया कहा रें! उसने कहा—'भें! अपवान के कवानी तो बिकायोचो किसी प्रकार भी दिया नहीं जा सकता, हाँ, उपनापन (=रिस्वत) और आपसमें कूट होनेसे दिया जा सकता हैं! तब राजाने कहा—'उपखापनसे हमारे हायी घोळे मटट होगे, भेद (=कूट)से हो पकळाना चाहिये। ।"

<sup>&</sup>quot;ती महाराओ विज्ञयोजेन क्षेत्रर पुष परिषद्षे बात उठाजो। तय भे—'महाराज! पुग्हें उनमे स्था हूं ? अपनी कृषि, वाणिना करके यह राजा (—अजानवर्षे सभावत्) जोतें —कृष्यर चला जाउँगा। तब पुष बोलना—'प्रोजों! यह जाइएच विज्ञयोचे सन्तर्यमें होती बातको गोस्ता है। उसी दिन में उन (—विज्ञ्ञयों) के विश्वे मेंट (—स्थानीकार) भेजूँगा, यह भी प्रकारकर मेरे करत दोग-रेप्पालर, प्रधान, ताळत आर्थन कर, छोसी मुंडन करा मुझे नगरसे विकाल देना। तब में क्हूँगा—

तव भगवान्ने ० वर्षेकार ब्राह्मणके जानेने कोळी ही देर बाद आयुष्मान् आनन्दरी सवीधित किया—

"जाओ, आनन्द । तुम जिनने भिक्षु राजगृहने आसपाम विट्रस्ते हैं, उन सबको उपस्थान-राज्यमे एनपित नरो।"

"अच्छा, भन्ते <sup>1</sup>"

"भन्ते । भिक्षुसंघनो एनत्रित कर दिया, अब भगतान् जिसवा समय समझें।"

त्तव भगवान् आसनसे उठकर जहाँ उपस्थान-साला थी, वहाँ जा, विछे आसन पर बैठे। बैठ बन्द भगवान्ने भिक्षुओनो संबोधित बिया—'भिक्षुओ। नुम्ह सात अपरिहाणीम-मर्भ उपदेश एरता है, उन्हें सुनो कहता हूँ।'

"अच्छा, भन्ते ।"

सैने तेरे नगरमें प्राकार और परिखा (≔खाई) बनवाई है, से दुबँल . तथा गभीर स्थानोको जानता है, अब जन्दी (तुसे) सीधा करेंगाँ। ऐसा गुनकर बोलना—'तुप जाओं।

"राजाने सब किया। लिच्छवियोने उसके निकालने (=निष्त्रमण)को सुनकर कहा-'क्राह्मण मापाबी (=क्काठ) है, उसे गगा न उतरने दो ।' तब विन्हीं किन्हींवे-- 'हमारे लिये कहनेसे तो वह (राजा) ऐसा करता हैं कहनेपर,--'तो भणे ! आने दो'। उसने जाकर लिच्छवियो द्वारा--'किस-लिये आये ?' पूछनेपर, वह (सव) हाल कह दिया । लिच्छिवियोने—'योळीसी वातके लिये इतना भारी दड करना मुक्त नहीं था' कहकर- वहां तुम्हारा क्या पद=(स्थानान्तर) था'-पूछा। 'मै विनिध्चय महामात्य था'-(कहनेपर)-'यहां भी (युन्हारा) वही पव रहे'-कहा। यह सुन्दर तौरसे विनिश्चय (=इन्साफ) करता था। राजकुमार उसके पास विद्या (=िशस्प) ग्रहण करते थे। अपने गुणोसे प्रतिष्ठित हो जानेपर उसने एक दिव एक लिच्छविको एक ओर लेबाकर—'लेत (=केंद्रार, क्यारी) जोतते हैं'? 'हाँ जोतते हैं'। 'दी बैल जोतकर?' 'हाँ, वो बैल जोतकर'—रहकर लौट आया। तब जतको दूसरेके-अाम्रायं । (जसने) क्या कहा ?'-पूछनेपर, जसने वह कह दिया। (तब) भिरा विश्वास न कर, यह धीक ठीक नहीं बतलाता है' (सोच) उसने बिगाळ कर लिया। ब्राह्मण दुसरे दिन भी एक लिच्छवीको एक ओर छेजाकर 'किस ब्यजन (=तेमन, सरकारी)से मोजन किया' पूछ-कर लौटनेपर, उससे भी दूसरेने पूछकर, न विस्थासकर बैसेरी बिगाळ कर लिया । ब्राह्मण किसी दूसरे बिन एक लिस्छियीको एकान्तमें छेजाकर—बिक्रे गरीब हो न ?'—पूछा। 'किसने ऐसा कहा?' लिक्टबीने'। इस प्रकार दूसरेके न कहे हुएको कहते तीन वर्ष (४८३—४८० ई पू )में उन राजाओं परस्पर ऐसी फूट डाल दी, कि दो आदमी एक रास्तेस भी न जाते थे। वैसा करके, जमा होनेका नगारा (==स्तिपान-भेरी) वजवाया ।

िलहायो— 'साहिक (=ईश्वर) कोम जमा हों' —कहकर नहीं जमा हुए। तब उस भाहामने राजाको जस्ती आनेके किये खबर (=:सासन) भेजी। राजा सुनकर सैनिक नगारा (==कसेरी) बनवाकर निकला। वैसानिवासोने सुनकर भेरी बनवाई— '(आओ पठ) राजाको गया न उत्तरने हें'। उसको भी सुनकर— वैव-राज (=सुर-राज) कोच जायें जानि कहकर लोग महीं जमा हुए। (तथ) भेरी बनवाई— 'नगरमें पुनके न हैं, (नगर-)हार बन्द करके रहें'। एह भी नहीं जमा हुआ। (राजा अजातवाद) कुने हारीसे ही धुनकर, सबनो तबाह कर (=अनव-व्यवन पाचेत्वा) चला गया। (⇒रोवनीय), विद्वानोसे प्रशसित, अ-निन्तित, समाधिको और (के) जानेवाले झील हैं, वैसे झीलोरी धील-पामप्य-युक्त हो सबहानिरियोने साथ गुप्त भी प्रनट भी विहरेंगे ०। (६) जो वह आयं (च्छत्तम), नैपीणिक (च्यार करानेवाली), वैद्या करतेवालेको अच्छी प्रकार दुरा-स्थानी और ले जानेवाली दृष्टि हैं, वैसी दृष्टिये दृष्टि-धामप्य-युक्त हो, सबहानिरियोने साम गुप्त भी प्रकट भी विहरेंगे ०। भिक्षुओं । जब तब यह अपरिहाणीय-धर्म ०।

वहाँ राजपृहमं गृप्रकृट-पर्यवापर विहार वस्ते हुए भगवान् बहुत करने भिक्षुओंगे यही धर्म-क्या कहते थे—ऐसा सील है, ऐसी समाधि हैं। ऐसी प्रका है । सीलसे परिभावित समाधि महा-मुलवाली ⇒महा-आनुरासवाली होती हैं। समाधिसे परिभावित प्रका महाफलवाली⇒महा-आनृत्यवाली होती है। प्रजासे परिभावित वित्त आलवो भै,—कामालव, गवालव, दृष्टि-आलव—से अच्छी तरह मुक्त होता है।

# ३-बुद्धको श्रन्तिम यात्रा

### अम्ब-लट्टिका—

तत्र भगवान्ने राजगृहमे इच्छानुसार विहारकर आयुष्यान् आनन्तको आसप्रित किया-"वलो आनन्त । जहाँ अम्बलहिठकारे हैं, वहाँ-वर्ले।" "अच्छा, भन्ते।"

भगवान् महान् भिक्षु-सपके साय जहाँ अन्वलट्टिका थी, वेहाँ पहुँच । वहाँ भगवान् अन्वलट्टिका में राजगारकमें विहार करते थे। वहाँ ० राजगारकमें भी अगवान् भिक्षुओंको बहुधा यही धर्म कया कहते थे—० 1

भगवान्ते अम्बलद्विकाम यथेच्छ विहार कर आयुष्मात् आनन्त्रको आमित्रत किया— "बलो आनन्द । जहाँ नालन्दा है, वहाँ चलें।" "अच्छा, भन्ते।"

# 🔀 (१) बुद्धके प्रति सारिपुत्रका उदगार

### नालन्दा—

सब भगवान् वहाँसे महाभित्तु-समके साथ जहाँ नालन्दा थी, वहाँ पहुँचे ! वहाँ भगवान् नालन्दा <sup>३</sup> में प्रावारिक-आञ्चवनमे विहार करते थे ।

सब आयुप्मान् सारिष्ठम । जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्वो अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्मान् सारिष्ठमने भगवान्ने कहा---

"भन्ते । मेरा ऐसा विश्वास है—'संबोध (=परमज्ञान) में भगवान्से बरफर=मूगस्तर कोई दूसरा श्रमण आहाण न हुआ, न होगा, न इस समय है ।"

"मास्तित्र ! तुने यह बहुन उतार (=-बळी)=आर्यभी वाणी बही । बिल्कुल सिहनाद किया—'मेरा ऐसा० ।' सारिपुत्र ! जो वह अतीतनारुमें अहँत सम्यन्-बदुढ हुए, क्या (तूने) उन सब भगवानीको (अपने) विद्याने जान निया, वि वह भगवान् ऐसे शीठवाले, ऐसी प्रशावाने, एसे बिहार-वाले, ऐसी विमुक्तिवाले थे ?"

"नही, मन्ते <sup>1</sup>"

<sup>ै</sup> सास्तव (=िवत-मल)—मोग(=काम)-सवधी, आवागमन(=क्य)-सवधी, धारणा (=बृद्धि)-सवधी। ैसस्मवत यर्तमान सिलाव। ैयर्तमान बळ्यांच, निला पटना। वृ १२४ टि० १ से विरुद्ध होनेसे सारिपुत्रका इस वश्त होना सन्दिग्य है।

"मास्त्रिय" बो वह मिश्यास्त्रमे अर्हेन्सम्यक्-मञ्ज होगे, वया उन गर भगपानायो निनग जान लिया ॥ २"

"नहीं, भन्ते <sup>†</sup> "

"सारिपुत्र  $^{i}$  इस समय में बहेत्-सम्बद्-सबुद्ध हैं, यदा निशंश जात रिका, (िह भें) क्यों प्रतावाला = हैं  $^{2}$ "

"मही, भन्ते ।"

"(वव) सारिपुत्र । तेरा अवीत, अनागत (=भारिष्यो, प्रग्युनाम (=धनेमान) अरंग्-गरन्-गबुद्धोरे विषयमे येन-गरिजान (=पर-विसप्तान) मही है, सी गारिपुत्र । तुन वरा वर बग्न उदार =-आपंभी बाणी नही ० ?"

"भन्ते । अतीत-अनागत- शत्युत्य अर्हत्-मण्यर-गबुद्धांय पृष्ठे चेत्र - यांजान गर्हा है, हिन्
(भवने) धर्म-अन्यय (=ध्यं-नमानता) विदित है। जैसे हि अन्ते । साजान मीमान-अगर दूर ही हाबाल, दृढ प्रावरसाका, एव द्वारसाका हो। वहीं अज्ञानी (=अपरिन्ता) हो। तियाना नरत्याम,
कोर, अनुष्यांय (=क्ष्मण ) मांगार पृथते हुए (वन्षण), प्रावरसे अन्ता। विनाने नियाना
ओर, अनुष्यांय (=क्ष्मण ) मांगार पृथते हुए (वन्षण), प्रावरसे अन्ता। विनाने नियाना
भारती भी प्रीक्ष्मिव्यत्त पात्री । उत्यते ऐसा ही—जी वर्ष बण बळे प्राची हम भारत प्राच प्रमान हम स्थानी
भारती भी प्रीक्ष्मिव्यत्त पात्री । अत्यते । यांचे प्रस्ता विनाने प्राच प्रमान स्थान प्रमान स्थान प्रमान स्थान स्यान स्थान स

वहाँ नालन्दाम प्रावारिय-आध्ययममे विहार करते, भगवान् भिशुआको बहुधा यही कहन थ ०।

पाटलि-प्राम---

त्रव भगवान्ने नालन्दामे इच्छानुसार विहारनर, आयु मान् आनन्दरो आर्माटन रिया---

"अच्छा, भन्ते <sup>।</sup> "

अच्छा, नण्य स्व भगवान् अिश्रुष्यणे साथ, जहाँ पाट लिया प<sup>9</sup> था, वहाँ गय । वाटांच्यासने उपासनान सुना नि भगवान् पाटीरुजाम आसे हैं। तव उपासक जहाँ भगवान् प वहाँ गय। बादंग भगवान् वा अभिवादनदर एव ओर बैंट गये। एक ओर बैंटे उपस्तान समावन्य यह क्हां—

'भन्ते । भगवान् हमारे आवमवानार (=अतिधिमाला)को स्वीकार कर।

भगवान्ने मौनने स्वीवार किया।

ता उपाणक व्यावान्की स्वीर्टीय जान जासनीय उठ, भगवान्त्री अभिवादनकर, रदिशाण कर वहीं आसामागार था, नहीं गये। जान र आसमामार से चारों और विरुधेन विद्यानर आमन ज्यानर, जलने वर्तन स्वाधिनकर, तेन दीकार बला, नहीं भगवान् ये वहीं वर्ध। वानर, भगवान्त्रा अभिवादनकर एक और राज्ञ हो। गये। एक और पाक्ष हो पार्टीज्यागने ज्यानकाने वानवान्त्र यह करा—"कन ' भाव सवापार से चारों और विद्योग विद्या दिया ०, अब जिसका भने ' भगवान् काण गमा ।"

९ वर्तमान पटना।

(स्तेयनीय), विद्वानोसे प्रणासित, अनिन्दिन, समाधिनी और (ले) जानेवाले शील है, वेसे शीलोसे शील-शामण्य-युक्त हो समझावारियोंने साथ गुप्त भी प्रकट भी विहरेंगे •। (६) जो वह आर्य (स्वत्तम), नैयांणिक (स्वार करानेवाली), वैद्या करानेवालेंगो अच्छी प्रकार दु सन्सयनो और ले जानेवाली दृष्टि हैं, वैसी दृष्टिसे दृष्टिन्धामण्य-युक्त हो, समझावारियांने साथ गुप्त भी प्रकट भी विहरेंगे •। भिश्यों । जब सक यह अपरिहाणीय धर्म •।

वहाँ राजगृहमें मुश्रवृद्ध-पर्वतपर विहार वरते हुए भगवान् बहुत करने भिश्रवोत्रो यही धर्म-स्था कहते थे—ऐसा शोल है, ऐसी समाधि है, ऐसी प्रजा है। शालसे परिभावित समाधि महा परवारो =भहा-आनृशसवाली होती है। समाधिमें परिभावित प्रजा महाफलवाली=महा-आनृशसवाली होती है। प्रजास परिभावित वित्त आलवी ,—बामाखव, भवालव, दृष्टि-आलव—से अच्छी तरह मुक्त होता है।

# ३-बुद्धको अन्तिम यात्रा

अम्ब-लर्हिका---

तव भगवान्ने राजगृहमें इच्छानुसार विहारकर आयुम्मान् आनत्वको अभावित विया-"चलो आनत्व। जहां अञ्चलहिठका है, वहां चलें।" "अचला, भन्ते।"

भगवान् महान् भिक्ष-सधके साथ जहाँ अन्वलिद्वना यी, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान् अन्वलिद्वनामें स्वामारकमें विहार वरते थे। वहाँ ० राजगारकमें भी भगवान् भिक्षुओको बहुषा यही धर्म-क्या कहते थे— $\sigma$ ।

भगवान्ने अम्बलद्विचाम यथेच्छ विहार कर आयुष्मान् आनन्दको आमित्रत किया— "बलो आनन्द । जहाँ नालन्दा है, वहाँ चले।" "अच्या, यन्ते।"

# 🔀 (१) बुद्धके प्रति सारिष्टुनका उद्गार

नालन्दा—

तब भगवान् वहाँसे महाभिश्-सघके साथ वहाँ नालन्दा थी, वहाँ पहुँचे : वहाँ भगवान् नालन्दा । में प्राचारिक-आञ्चवनमे विहार करते थे ।

ता अगुष्पान् सारिषुक्र वहाँ अगवान् थे, वहाँ गये। वाकर अगवान्वी अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे आयुष्पान् सारिपुत्रन भगवान्मे कहा-

"भन्ते । मेरा ऐसा विश्वास है—'मबोधि (=परमञ्जात)में भगवान्से वटकर=भूपस्तर

कोई दूसरा श्रमण बाह्मण न हुआ, न होगा, न इस समय है'।"

"भारिपुत्र ! तुने यह बहुत उदार (=बळी)=आपभी वाणी कही। बिल्कुल सिहनार किया—मरा ऐसा० ! सारिपुत्र ! जो वह अतीतनालमे अहँत सम्यक्-सबुद हुए, क्या (तुन) उन सब भगवानोको (अपने) जिससे जान िया, कि वह भगवान एमे शीलबाले, एसी प्रज्ञावाले, एसे विहार- बाले, ऐसी विमुक्तिवाले प ?'

'नही, भन्त।"

<sup>ै</sup> आसन (=िवत-सल)—सोग(ज्जाम)-सनमी, आवागमन(ज्जान), सनमी, पारणा (ज्ज्जि)-सनमी। ैसम्मवत वर्तमान सिलाव। ैवर्तमान व्रद्धणौव, तिला पटना। ैपुर १२४ टि० १ से विरुद्ध होनेसे सारिपुत्रका इस क्वत होना सन्विप्प हूं।

"सारिपुत्र  $^{1}$  जो वह मिक्यवालमें अर्टन्-मम्बन्-ममुद्ध होगे, बवा उन सम्मामांगो जित्तम जान लिया ० ?"

"नहीं, भन्ते । "

"मारिपुत्र । ेडस समय में अहँत्-सम्यन्-मबुढ हूँ, स्या चित्तमे जान जित, (रि में) ऐमी प्रजाबाला ॰ हूँ ?"

"नहीं, भन्ते <sup>†</sup>"

"(ज्रेब) सारिपुत्र । तेरा अनीत, जनागन (=-मिया), प्रत्युत्पत्र (=व्यनामन) आरंग्-नाध्यन्-समुद्रोके विषयमें चेत -मिस्तान (=वर-चिसतान) नहीं है, तो सारिपुत्र ! तुने वया यह बन्न उदार =जार्यभी वार्णा वहीं । ?"

"अन्ते! अतीत-अतागत-प्रत्युत्पत अहंत्-सम्बर्-सबुद्धांस मुप्ते चेत -पितान नर्गः है, दिन्तु (सबक्ते) धर्म-अव्यय (—धर्म-समानता) विदित्त है। जैवे वि अन्ते! राजारा सीमान्त-मार दूव नीर-साता, दृढ प्रावराखाला, एक द्वारखाला हो। वहीं अवाता (च्वापरिवता)चो निवारण परनेवाला, वाता (च्वापरिवता)चो निवारण परनेवाला प्रित्त न्याता सिक्ता दिव्य हित्स कर्ता दिन्ते नगरा नारों चारों के तेत अनुपर्याय (च्वापरिवत्त ने पाने। उत्तको ऐसा ही—'जो कोई वळे बळे प्राची हम नगरम प्रशास पर्वत है। सिक्ता भी सिक्त्विवर न पाने। उत्तको ऐसा ही—'जो कोई वळे बळे प्राची हम नगरम प्रशास पर्वत है। सिक्ता को को हो के को अपवान में विचारण पर्वत है। सिक्ता को प्राचीन क्यान पर्वत का सिक्ता के प्राचीन क्यान क्यान पर्वत है। अति अन्ते। में वे धर्म-अन्वय जान निया— जो वह अनीनवालम अर्थन, सम्बन्ध हुए, वह सबी अपवान भी विचार के प्रवीत प्रत्यक्ता हो। सिक्ता कुर्धानियतकर, मात दोव्यचाको धपार्थन भावना कर, सर्ववेध (च्यानुतर) सम्बन्ध-वाविष्ठ (च्यानुतर) सम्बन्ध-वाविष्ठ वह सत्री भगवान् । सत्ता कर्त्व स्वपत्त स्वर्थ का अनुत्तर सम्बन्ध-बढ़ होंचे, वह सत्ती भगवान् ०। अन्त ' इस गमम मगवान अर्द्धन-सम्बन्ध-वृद्ध होंचे, वह सत्ती भगवान् ०। अन्त ' इस गमम मगवान अर्द्धन-सम्बन्ध को विचार उपक्षा ।'

वहीं नालन्दाम प्रावारिक-आध्यवनमें विहार बस्तो, भगवान् भिक्षुआको बहुत्या पहीं बहुत थे ।।

पादलि-प्राम---

तव भगवान्ने नालन्दामं इच्छानुसार विहारकर आयुष्मान् आनन्दरो आमण्ति विया-"चलो, आनन्द । जहाँ पाटलिन्याम है, वहाँ चलें।

"अच्छा, भन्ते। '

े जच्छी, मन्ता ' स्व स्वाचान् निक्ष्मचके साथ, जहाँ चा ट किया स° वा, वहाँ चप । पार्टील्यामके उपासका मुना कि प्रचान् पार्टीक्याम आये हैं। तब उपासक वहाँ सबेवान् च वहाँ यथ । सावर सगवान्का अभिवादनकर एक ओर वैट गमें। एक और बैंदै उपासकोने सपवान्में यह वहां—

'भन्ते । भगवान् हमारे आवस्थामार (=अतिथिदाला)को स्थोनार वरे।

भगवानने मौनमे स्वीकार किया।

त्रव प्रभासक प्रधानको स्वीकृति जान आसमी उठ, मगवान्त्रो श्रीमवादनकर, प्रदी-पा नर जहीं जानवधानार था, नहीं यथे। जावर जानवधानारमें चारों और विधीनी विद्यार, आमन लगावर, जुलके देतीर स्वातिकर, एक शीमक जात, उहीं प्रधान में वहीं गये। बावर, स्वात्वान्त्रा अपितादनकर एक और राठ हो गये। एक और राठ हो पादलियामने उपानकाने मानवान्त्र यह नहा—"मने । आव स्वातार स्वारो आर विद्योग विद्या दिया ०, अब जिमका सन्ते । स्वातान्त्र वारो जानवान्त्र भी

<sup>&#</sup>x27; दर्तमान पटना।

(=चेवनीय), विद्वानोंसे प्रवसित, ल-निन्दित, समाधिकी और (क्षे) जानेवाले शील है, वैसे शीलांस शील-शामण्य-युक्त हो सबहाचारियोके साथ गुप्त भी प्रकट भी बिहरेगें ०। (६) जो वह आर्य (=जत्तम), नैयांणिक (=पार करानेवाली), वैसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुरा-शयकी ओर ले जानेवाली दृष्टि है, वैसी दृष्टिसे दृष्टि-शामण्य-युक्त हो, सबहाचारियोने साथ गुप्त भी प्रकट भी विदरेगें ०। भिक्षओं । जब तक यह अपरिहाणीय-धर्म ०।

वहाँ राजगृहमें गुध्रबृष्ट-पर्वतपर विहार करते हुए भगवान् बहुत करने भिशुंजोको यही धर्म-क्या कहते थें—ऐसा शील है, ऐसी समाधि हैं, ऐसी प्रता हैं । सीलसे परिमाबित समाधि महा-कलबाली ≔महा-आनृशस्त्राली होती हैं। समाधिसे परिमाबित प्रता महाफलबाली≔महा-आनृशस्त्राली होती है। प्रशास परिमाबित चित्त आसवो ।,—कामासव, भवालव, दृष्टि-आसव—से अच्छी तरह मुक्त होता है।

# ३-वुद्धको अन्तिम यात्रा

अम्ब-लट्ठिका---

तव भगवान्ने राजगृहमें इच्छानुसार विहारकर आयुष्मान् आनन्दको अस्मित किया-"चलो आनन्द । जहाँ अध्यक्तिहरुका है, वहाँ चले।" "अच्छा, भन्ते।"

भगवान् महान् भिक्षु-सचके साथ जहाँ अस्वलिद्धका थी, वहाँ पहुँच । वहाँ भगवान् अस्वलिद्धकामे राजपारकमें विहार करते थे। वहाँ ० राजगारकमें भी भगवान् भिक्षुओको बहुषा यही धर्म-कया कहते थे—०।

भगवान्ने अध्वलद्विकामे यथेच्छ विहार कर आयुष्मान् शतन्वको आमित्रत किया— "बलो आनन्द । जहाँ मालन्वा है, वहाँ चले।" "अच्छा, भन्ते।"

## 🗶 (१) बुद्धके प्रति सारिप्रनका उद्गार

नालन्दा-

त्तव मगवान् बहासे महाभिक्ष्-रायके साथ जहाँ नाळन्या थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान् नालन्दा <sup>३</sup> में प्रावारिक-आस्त्रयनमें विहार करते थे ।

तव आयुष्मान् सारिष्ठत्र "जहीं भगवान् थे, वहीं पथे। आकर भगवान्को अभिवादनकर एक और बैठ गये। एक और बैठे अयुष्मान् सारिपुकने भगवान्ये वहां—

र बेठ गया एक आर बेठ आयुक्तान् रागर्युका नवकान् व रहा— "भन्ते! मेरा ऐमा विश्वास है—'संबोधि (=परमज्ञान)भें भगवान्ने बदवर=भूयम्बर

"भत्ते । मेरा ऐमा विश्वास है—"गवीथ (≔परमतात) भ भगवान्त धरवरः स्पूयन्तर कोई दूसरा धमण ब्राह्मण न हुआ, न होगा, न इस समय है ।"

"मारिपुत ! तूने यह बहुन उदार (=वळी)=आपैभी वाणी वही । बिल्कुल विहतार . किया--भिदा ऐसा । 'मारिपुत ! जो यह अवीतनालमें अर्टत सम्यन्-सबुद हुए, क्या (तूने) उन सब भगवानांतो (अपने) विरामे जान िया, नि वह भगवान् ऐसे दीलवाले, ऐसी प्रज्ञावाले, एमें विहार-वाले, ऐसी विमुन्तिवाले ये ?"

"नही, भन्ते।"

<sup>े</sup> आद्राव (=िवत-मुल)—सोग(=नाम)-सबधी, आवागमन(=भव)-मबधी, धारण (=वृद्धि)-सबधी। ैसहमवत बर्तमान सिलाव। ैवर्तमान बळगीय, जिला पटना। १५०१२४ टि० १ से विषद्धे ट्रोनेसे सारिपुत्रका इम यथत होता सर्वितप्य है।

"सारिपुत्र 1 जो वह अविध्यव किमे अर्टन्सम्यक्सवुद्ध होगे, वया उन सब भगवानोती नित्तमे जान किया ०?"

"नहीं, भन्ते । "

"सारिपुत्र । इस समय में जहंत्-सम्यन्-सवुढ हूँ, मया चित्तसे जान किया, (ति में) ऐमी प्रजाबाका ० हूँ?"

"नहीं, भन्ते ।"

"(जब) सारिपुत्र <sup>†</sup> तेरा अतीत, अनागत (स्थानिष्प), प्रश्नुत्य (स्थानीत) वहंन्-मध्यन्, सबुदोने विषयमें चेत स्परिजान (स्थर-चितान) नहीं है, तो सारिपुत्र <sup>†</sup> तूने क्यां यह बहुन उदार स्थापेमी वाणी नहीं ०?"

"मत्ते" अदील-अनागत- प्रत्युत्तन आर्ट्-पाग्य-मञ्जू से गृते चेत -यस्तिन नहीं है, बिन्नु (मज्के) प्रमे-अन्त्रय (= धर्म प्रमान्न) विदित्त है। विते हैं । विते हैं मत्ते । राजाना सीमात-नार दृह नील- ताला, दृह प्रावारताला, पृष्ठ के सामात-नार दृह नील- ताला, दृह प्रावारताला, पृष्ठ के सामात-नार दृह नील- ताला, दृह प्रावारताला, पृष्ठ के सामात्त-नार दृह नील- ताला, दृह प्रावारताला, प्रावारताल प्रत्य क्ष्यार्थ कियार के स्वति वित्राप्त के सामात्र के सा

वहाँ नासन्दामं प्रावारिन-आम्पवनमं विहार करते, भगवान् भिराओको बहुधा यही वहन थे ।।

पाटलि-प्राम---

सब भगवामने नालन्यामें इच्छानुवार विहारकर, आंबुप्पान् वानन्यको वामध्यि किया---"चरो, आमन्द । वहां पादक्षि-प्राम है, वहां चल।"

"প্ৰভয়, মন্त<sup>া</sup>"

सन सरवान् अञ्चलपके साम, जहाँ पा ट िन मा म<sup>4</sup> था, यहाँ गय। पाटिन्द्रामने उपामनाने मुना नि भगमान् पाटिन्प्राम आये हैं। तव उपासन जहाँ मगवान् थे वहाँ या। जाकर भगवान्शे अभिवादनकर एन ओर बैठ गये। एक और बैठ उपासकोने भनवान्से यह वहा—

"भन्ते । भगवान् हमारे बावसयागार (=अतिधिमाला)को स्वीकार करें।"

भगवानने मौनसे स्वीकार किया।

त्त्व वनासक अवधान्को स्वीकृति जान आसमये उठ, भगवान्नो अभिवादनकर, प्रदक्षिण र जहीं आभसप्राग्नर था, बही गये। आकर आसम्प्राग्नर पारों और विजीवा विद्यार, आसन कमानर, जठने बही स्थापितार, वेठ दीपक बडा, जहीं भगवान् ये वहीं गये। आगर, स्वान्त्रम् अभिवादनकर एवं और संत्र हो गये। एक और संत्र हो हो पाटील्यामने विपादनित मानतान्त्र यह कहा—"मनी आन-प्रमाणिस बारों और विद्योगा विद्या विद्या ०, जब विस्ता भनते। मानतान्त्र वाल सम्तर्भः

९ वर्तमान पदना ।

तव मगवान् सायनावनो पहिनकर पात्र बीवर हे, भिष्ठु-मधके साथ ० आवस्थाणारमें प्रविच्छ हो वीचने खर्माने पात्र प्रविमिन्छ ने । निबुत्तम भी पैर पबार आवस्याणारमें प्रदेशन र, पूर्वेरों और मुंहन र पिन्छमाने भीतके सहारे भगवान्नो आगेनर देखा । पाटिन्छमाने उपासक भी पैर एतार आवस्याणारमें प्रदेशकर पिन्छमाने और मूंहनर पूर्वेनी भीतने सहारे भगवान्नो सामने करवे देंटे। तब भगवान्ने ... उपासकोड़ो आमानित निया— "

"गूहरतियां ! दुराबारवे नारण दु तील (—दुराबारी) ने लिये यह पीच हुप्परिणाम है। नीनसं पीच ? गृहपनियों ! (१) दुराबारी आलस्य नरणे बहुतसं अपने भोगोंना सो देता है, दुरा बारोन्त दुराबारये शारण यह पहला हुप्परिणाम है। (२) और पिर दुराबारीनी निन्दा होगी है ०। (३) दुराबारी आवारप्यस्ट (पुरप) शनियम, ब्राह्मण, गृहपनिया ध्यमण निस्न निमा समाने जाना है प्रतिभारित, मून होगर हो जाता है ०। (४) अहुण रू मूल्युनी माथ होगा है ०। (५) और पिर मृह्यनियों । दुराबारी आयारप्यस्ट कावा हो अ परोने बाद अपाय च्हुपति —पतन—मरबमें उत्सन्न होना है। १। १। १० विकास हो होता —पतन—मरबमें उत्सन्न होना है। ३ विकास हो होता —पतन—मरबमें उत्सन्न होना है। ३ विकास हो होता —पतन —मरबमें उत्सन्न होना है। ३ विकास हो होता —पतन —मरबमें उत्सन्न होना है। ३ विकास हो होता —पतन —मरबमें उत्सन्न होना है। ३ विकास हो होता —पतन —मरबमें उत्सन्न होना है। ३ विकास हो होता होता है। इस्ता होते हुराबार हो नारण यह पाँचवाँ दुप्परिणाम है। ०।

"मृह्यनियों । सदाचारीये किये सदाचारचे बारण पाँच सुपरिणाम है। वीनसे पाँच ?—(१)
मृह्यनियों ! सदाचारी अग्रमाद (च्यापकत न व रता) न न र बळी भोगराधियों (द्वारी अग्रमाद ।
वरता है। सदाचारी अग्रमाद (च्यापक है। स्वाचारीयों । स्वाचारीयों मानक यर्ग
केला है। (३) • त्रिस वियों सभामें जानों हैं यूच न हो विदायर व व र जाता है ०। (४) • मुद न हो मृत्युचों प्राप्त होना है०। (५) और फिर गृहतियों ! सदाचारी सक्ष्यार वे वारण वारा छोळ वरनेने बाद सुपति-च्याचीन्यों प्राप्त होना है। स्वाचारीये सदाबार वे वारण यह पांचर्य मृत्यिसाम है। गृहपतियों । सदाबारीये विषे सदाबारने वारण यह पांच सुपरिसाम है।

त्व भावान्ते बहुत रात ततः . उपानतोशी धार्मित वयाने नदानित . तम्सेनितकर . उधीन्ति विमा—"मूहपनियो! रात शीम हो मई, जिसवा तुम समय समसने हो (बैसा मरो)।"

"अच्छा भन्ने।" वाटिल्याम-वामी .. चपातक. आगनने उठकर भगवान्। अभि-वादनकर, प्रदक्षिणानर, चले गये। तत पाटिण्यामिक उपासकारे चले जानेवे योद्धी हैं। देर बाद भगवान् गुरुव-आगारमें चले गये।

## (२) पाटलिपुत्रना निर्माण ।

उस ममय गुनीष (च्युनीय) और वर्षवार मग्याने मृगमान्त पारिन्यासमें वाहित्याँ है। राहते हैं निये नगर यान रहे थे। उस समा अनेत हजार देवता पार्टान्यासमें वास प्रत्य वर रहे थे। त्रिम स्थानसे स्रोधभावतारी (अहेंसस्स) देवताओंने वास प्रत्य किया, उस स्थास महा

प्रमावमाली राजाओं थीर राजमहामित्रयोचे चित्तमें घर बनानेको होना है। जिन स्थानमें मध्यम भ्रेगी-के देवताओंने बान बहुण चिया, उन स्थानमें मध्यप्रधेणीने राजाओं और राजमहामित्रयोचे चित्तमें पर बनानेको होता है। जिस स्थानमें नीच देवताओंने वास यहण किया, उस स्थानमें नीच राजाओं और राजमहामित्रयोचे चित्तमें घर बनानेको होता है।

भगवान्ने रातके प्रत्यूप-समय (=भिनसार)को उठकर आयुष्मान् प्रानन्दको आमिवन निया— "आनन्द । पाटकियाममे कीव नगर वना रहा है ?"

"मन्ते । सुनीय और वर्षकार मगध-महामात्य, विज्जयोको रोजनेके लिये नगर बसा रहे हैं।"

"आनन्द ! जैसे प्राविद्यन्न देववाओं साथ सकाह करांत सामाद्र सहामान्य मुनीय, वर्षवार, सिज्यांक रोवन्से लिये नगर दना रहे हैं। आनन्द ! गेंसे अमान्य रिव्य नेत्रमें देवा—अनेर महत्त्व देवता वहां वाहां जाता है। अन्य देवता वहां वाहां नामान्य रिव्य नेत्रमें देवा—अनेर महत्त्व देवता वहां वाहां वाहा

तत मगध-महामात्य सुनीय और वयकार जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर मगवान् के माय समीवनकर एक ओर काळे हुए भगवानवें वोले---

"भिश्-श्यके साथ जाम गीतम हमारा आजवा भात स्वीकार करे।'

भगपान्ने मौनसे स्वीकार निया।

तव क मुनीय वर्षकार समजान्की स्वीद्वति जान, जहां जनका आवसय (=डेरा ) वा, वहाँ गान । जाकर अपने आवसयमं उत्तव खादा भोज्य वैयार करा (उन्होंनी) भगवान्को समयनी सचना दी ।

'जिस प्रदेश (म) पहितपुरुप, शीलवान्, सममी,

प्रश्चानिकोको भोजन कराकर बाग करता है ॥१॥ "बहुं। जो देवता हैं, उन्हें दिलणा (च्यान) देनी चाहिये। बहु देवता पुजित हो पुजा करते हैं, मानित हो मानते हैं॥२॥

'तय (वह) औरम पुत्रकी माँति उसपर अनुबन्मा बरते हैं। देवनाओसे अनुकृष्मित हो पुरुष सदा मगल देखता है।।३॥"

तव भगवान् ० सुनीच और वर्षकारको इन गांचाओंसे अनुमोदनकर, आसनसे उठकर चारे गर्थ।

जम समय ० भूतीन, वर्षकार मणवानूने पीछे पीछे वक रहे थे—'ध्रमण बीतम जाज जिछ हारने निवकेषे, वह बीतम-हार होया। जिस तीयें (≔पाट) से बमा नदी पार होगे, वह पीतम-तीयें होगा। तब भणवान् जिस हारने निकले, वह बौतमहार हुआ। भणवान् वहाँ यगा-नदी टे. वहाँ गयें।

उस समय गगा करारो वरावर भरी, करास्पर बैठे कौवेके पीने योग्य थी। कोई आदमी नाव खोजते थे, बोई ० वेळा (=उलुम्प) सोजते थे, बोई ० बूला (=बुरल) बाँघते थे। तब भगवान्, जैसे कि बल-बान् पुरुष समेटी बाँहनो (महज ही) फैलादे, फैलाई बाँहनो समेट ले, वैसे ही भिक्ष-सघने साथ गरा नदीके इस पारसे अन्तर्थान हो, परले तीरपर जा सळे हुए। भगवान्ने उन मनुष्योतो देखा, बोई बोई नाव खोज रहे ये ०। तब भगवानुने इसी अर्थको जानवर, उसी समय यह उदान वहा---

"(पडित) छोटे जलादायो (=पल्वलो)को छोळ समुद्र और नदियोको सेतुमे तरते हैं। (जब तक) लीग कुला बाँघते रहते हैं, (तब तक) मेघावी जन तर गये रहते हैं ॥४॥"

(इति) प्रचम भावागाः ॥ १॥

### कोटिप्राम---

तव भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दको आमत्रित किया---

"आओ आनन्द<sup>1</sup> जहां कोटिग्राम है, वहां चले।" "अच्छा, भन्ते <sup>1</sup> "

तव भगवान् भिक्षु-सघके साथ जहाँ कोटिग्राम था, वहाँ गये। वहाँ भगवान् कोटि-ग्राममें विहार करतेथे। भगवान्ने शिक्षुओको आमत्रित किया---

"भिक्षुओ । चार्ग आयं-सत्योको अनुबोध≔प्रतिवेध न होनेसे इस प्रकार दीर्घकालमे (यह) दौळना=ससरण (=आवागमन) 'मेरा और तुम्हारा' हो रहा है। कौनसे चारोसे ? भिनुओ । दुख आर्य-सत्यके अनुवोध=प्रतिवोध न होनेसे ० दुख-समुदय ०। दुख-निरोध ०। दु ख-निरोध-गामिनी प्रतिपद् ०। भिक्षुओ । सो इस दु ख आर्य-सत्यको अनु-वोध==प्रतिबोध किया ०, (तो) भव-तृष्णा उच्छित हो गई, भवनेत्री (=तृष्णा) क्षीण हो गई"

यह वहनर सुगत (=बुद्ध)ने और यह भी कहा-"चारी आर्य-सन्योको ठीवसे न देखनेसे,

उन उन योनियोमें दीर्घकालसे आवागमन हो रहा है ॥५॥

जब ये देख लिये जाते हैं, तो भवनेत्री नष्ट हो जाती है,

दू वकी जळ कट जाती है, और फिर आवागमन नही रहता॥६॥"

वहाँ कोदिग्राममें विहार करते भी भगवान्, भिक्षुओको बहुत करके यही धर्म-कथा वहते थे०। व

नाविका---

तब भगवानुने कोटिग्राममे इच्छानुसार विहारकर, आगुप्मान् आनन्दको आमरित किया— "आओ आनन्द । जहां नादिका (=नाटिका) है, वहाँ चरें।" "अच्छा, भन्ते।" तब भगवान् महान् भिक्षु-मधके साथ जहाँ नादिका है, वहाँ गये। वहाँ नदिकामे भगवान्

गिजकाबसथमें विहार करते थे।

# 🗡 (३) धर्म-श्रादर्श

तब आयुष्मान् आनन्द जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये, जाकर मगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे बायुष्मान् वानन्दने भगवान्से यह कहा---

"भन्ते <sup>!</sup> साळ्ह भिसु नादिनामें मर गया, उसकी न्या गतिः—न्या अभिसम्पराय (—परलोक) हुआ ? नन्दा भिन्नुणी ० सुदत्त उपासक ० सुजाता उपासिका ० ककुष उपासन = कालिंग उपासक = निकट उपासक • काटिस्सम उपासक • बुट्ठ उपासक • सन्तुट्ठ उपासन = भट्ट उपासन • भन्ते ।

९ मिलाओ जनवसभगुत्त पृष्ठ १६०।

सुभद्द उपासक नादिनामे मर गया, उसकी क्या गतिः व्या अभिसम्पराय हुआ ?"

"आनन्द <sup>†</sup> मात्ह भिक्षु इसी जन्ममे आस्रवो (≕चिनमको) वे क्षयमे आगव-महिन चिस्तरी मुक्ति प्रज्ञा-विमुक्ति (=जानद्वारा मुक्ति)को स्वय जानकर माक्षात्कर प्राप्तकर विहार कर रहा था। आनन्द । नन्दा मिक्षुणी पाँच अवरभाषीय सयोजनोरे क्षयमे देवता हो वहाँग न छोटनेवाछी (अनागामी)हो वहीं (देवलोवमें) निर्वाण प्राप्त वरेगी। मुदत्त उपासव आनन्द तीन गयी-जनोके क्षीण होनेसे, राग-द्रेप-मोहके दुर्वल होनेसे सह्यागामी हुवा, एव ही बार इस लोगमें और आकर दु लका अन्त करेगा। सुजाता उपासिका तीन सयोजनी रे क्षयमे न-गिरनेवाल बांधिक रास्ते पर आरुढ हो स्रोत्तआपक्ष हुई। बबुघ ० अनागामी ०। वालिय०। निवट ०। वटिरमभ ०। तुट्र ०। सतुद्ध ०। भद्द ०। मुभद्द उपामन आनन्द । पाँच अवरमागीय मयोजनोने क्षयमे देवता हो वहाँमे न लीटने-वाला (=अनागामी) हो वही (देवलोक्सें) निर्वाण प्राप्त करनेवाला है। आवन्द । नादिकामें प्रधामने अधिक उपासक मरे हैं, जो सभी ० अनागामी० हैं।० नब्बेंसे अधिक उपासक व सहदागामी ०।० पाँचसौमे अधिक उपासक कोत-आपन्न । आमन्द । यह ठीक मही, कि जो कोई मनुष्य मरे, उसके मरनेपर तथानतने पास आकर इस बानको पूछा जाय। आनन्द । यह तथायतको कच्ट देन। है। इसलिये आनन्द । धर्म-आहर्षा नामन धर्म-पर्याय (=जपदेश)को उपदेशता हुँ । जिसमे युक्त होनेपर आर्यसाहक स्वय अपना व्याकरण (=भविष्य-कथन)कर सकेगा-'मुझे नर्ज नहीं, पसु नहीं, प्रेत-योनि नहीं, अपाय=दुर्गति=विनिपात नही। मै न गिरनेवाला वोधिके रास्तेपर आरुढ स्रोतआपप्र हूँ।' आनन्द । क्या है वह धर्मादर्भ धर्मपर्धाय ० ?--(१) श्वानन्द ! जो आर्यथावक युद्धमे अत्यन्त श्रद्धायूक्त होता है—'वह भगवान् अहँन्, सम्यन्-सबृद्ध (=परमञ्चानी), विद्या-आचरण-युक्त, सुगत, लोक्बिद, पुरयोरे (२) ० धर्ममें अखन्त श्रद्धांस युक्त होता है-- भगवान्का धर्म स्वास्थात (=मुन्दर रीनिम कहा गया) है, वह साद्धित (=इसी दारीरमें फल देनेवाला), अनालिन (≈नालान्तरम नहीं सब फलप्रद), एहिपस्सिम (=यही विचाई देनवाला), औपनधिक (=निर्वाणने पास ले जामेदाला) विज्ञ (पुरुपो) को अपने अपने भीतर (ही) विदित होनेवाला है। (३) ० मधम अत्यन्त श्रद्धांन पृक्त होता है-भगवान्का श्रावक (=शिप्य)-सच सुमार्गास्ट है, भगवान्का श्रावव-मध सरल मार्गपर आहद है, = त्याम मार्गपर आश्द है,० ठीन मार्गपर आरद है, यह चार पुरुप-युगल (स्रोतआपप्र, सहदागामी, अनागामी और अहंत्) और आठ पुरप=पुद्मल हं, यही भगवान्वा धावक-सघ है, (जोकि) आह्वान करने योग्य है, पाहुना जनाने योग्य है, दान देन योग्य है, हाथ जोळन योग्य है, और छोनके िन्ये पुष्य (बोन) वा क्षेत्र है। (४) और अलडित, निर्दोप, निर्मल, निष्करमय, सेवनीय, विजन्मग्रीमन, आर्थ (=उत्तम) कान्त, शीलो (=मदावारो)ने युक्त होता है। आनन्द । यह धर्मादर्श धर्मपर्याय है 🕫 वहाँ नादिकामे विहार करते भी भगवान् सिक्षुओंको यही धर्मक्या 🕫 वैशाली--

## 🏏 (५) धम्पपाली गरिएकाका मोजन

 तत्र अगवान् गृष्टाभित्-मम्बे साथ जहाँ वैद्याली थी बहाँ गये। वहाँ वैद्यालीमे अम्ब-याली-वनमें विद्यार करते थे। वहाँ भगवान्ने मिसुलोको आमितित विज्या—

"िहानुत्री । स्मृति और सञ्जनयके साथ विहार करो, यही हमारा अनुगामन है। केंसे. भिक्षु स्मृतिमानु होता है ? जब निधुत्रों । सिलु कायामें काय-अनुगरवी (=चारीरको उसकी बनावटके अनु-

<sup>ं</sup>गही तीनो वाक्य-ममूह जिरल (≔बुद्ध-वर्म-संघ)की जनुसमृति (≔स्मरण), कही जाती है।

मार केस-नार-मल-मून आदिने रुपमे देखना) हो, उद्योगसील, अनुभवज्ञान-(=-मप्रजन्य) सुन्त, स्मृतिमान्, लोनके प्रति रोम और हेष हटानर विहरता है। वेदनाओ (=सुस दु ल आदि) में वेदनानु पर्यो हो । । क्लिमें नितानुपर्यो हो । थमों में अर्थानुपर्यो हो ।। इस प्रवार मिस्नु स्मृतिमान्, होता है। केते - मप्रज्ञ (=-सप्रजान) होता है। जब भिस्नु जानते हुये काल-आगभन करता है। जानते हुये बालोज्ज-निक्छेनन वरता है। शिक्छेन-फिल्जान ।। गमाटी-मान-चीवरको पारण करता है। आते, जानते, वालते, जासवादन वरता है। ० पाखाना, पेसाव वरता है। वरते हो । हे हे होने, कंटने, सोते, जानते, बोलते, पुण रहते जानकर वरनेवाछा होता है। इस प्रवार भिक्षुओ ! भिस्नुओ है। इस प्रवार भिक्षुओ !

अम्बसंदर्श गणिकाने मुना—भगवान् वैशालीमे आये हैं, और वैदाालीमे मेरे आग्रवनमें विहार, करते हैं। तद अम्बाली गणिका सुन्दर सुन्दर (=भद्र) यागोको जुळवाकर, एक सुन्दर यानपर चढ मुन्दर यागोके साथ वैद्यालीसे निवन्ती; और जहाँ उसका आराम था, वहाँ चली।। जितनी यागो भूमि थी, उतनी यानटे जावर, यानसे उतर पैदल हो जहाँ भयवान् ये, वहाँ पर्व । जावर भगवान्को अभिम-वादनकर एक और बैठ गई। एक और बैठी अम्बस्थाली गणिवाको भगवान्ने सामन-काले सर्वात

ममसेजित किया। तब अम्बपाठी गणिका भगवानुसे यह बोली-

"भन्ते ! भिक्ष-सधके साथ भगवान् भेरा वलका मोजन स्वीकार करे।"

भगवान्ने मौनसे स्वीकार किया।

तब अम्बपाली गणिका भगवान्की स्वीकृति जान, आसनसे उठ भगवान्को अभिवादनकर

प्रवक्षिणाकर चली गई।

वैद्यालीके लिक्डिबयोंने सुना—'मानान् वैद्यार्शिमे आये हैं o'। तब वह लिक्डिव ० सुन्तर यानोपर आएड हो ० वैद्याणीसे निकले । उनमे कोई कोई लिक्डिव नीले—गोल-वर्ण नील-वर्ग नील-अरुकारवाढे थे। बोई कोई लिक्डिव पीले ० थे। ० लोहित (—लाल) ०। ० अवदात (—सपेय) ०। अन्वपाली गणिवाने तरण तरण लिक्डिवबॉके घुरोसे भुरा, चक्कोसे चक्का, जुगेमे जुआ टकरा दिया। उन लिक्डिवियोने अम्बपाली गणिकासे कहा—

"जे । अम्बदाली । वयो तरण तरुण (च्यहर) लिल्छिवयोके धुरोसे धुरा टकराती है। ०" "आर्यपुत्ती ! क्योंकि मेने भिक्ष-समके साथ कलके भोजनके किये भगवान्त्रो निर्मात किया है।" "जे । अम्बदाली । सी हजार (कार्यापण)से भी इस भात (चभोजन) को (हमें करनेके

लिये) देवे।"

"आर्यपुत्रो । यदि वैज्ञाली जनपद भी दो, तो भी इस महान् भातको न हुँभी।"

तब उन लिच्छवियोने अँगुलियाँ फोळी-

"अरे ! हमें अभ्विकाने जीत लिया, अरे । हमें अभ्विकाने विचित कर दिया।"

तत वह छिन्छांवि जहाँ अम्बपालीन्यन था, वहाँ गये। भगवान्ने दूरते ही लिन्छवियोशी आते देवा। देखकर भिमुजीको आमनित किया—

त्तव वह लिच्छित ० रफ्से उतरकर पैदल ही जहाँ भगवान् में, वहाँ . जाकर मगवान्को अभि-वादनवर एक और बैठे। एक और बैठे लिच्छवियोका भगवान्ने पामिन-स्थासे = समुनीजत ० विचा।

तब वह लिच्छिब । भगवान्से बोले--

"भन्ते । भिक्षु-मध्ये भाष भगवान् हमारा बाख्या भोजन स्वीपार करे।"

"लिच्छिवयो <sup>।</sup> वन तो, मैने अम्बपाली-गणितावा भोजन स्वीकार वर दिया है।"

तव उन लिच्छवियोने अँगुलियाँ फोळी—

"अरे <sup>।</sup> हमें अम्त्रिकाने जीत लिया। अरे <sup>।</sup> हमें अस्विकाने बिचत कर दिया।"

त्तव वह लिच्छिव भगवान्के भाषणको अभिनन्तितकर अनुमोदितकर, आमनमे उठ भगवान्गो अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर चले गये।

अन्वपाली विशिवाने उस रातवे बीतनेपर, अपने आराममें उत्तम याद्य-भोज्य सैपारवर, भगवानको समय मुचित विया ।

भवनात् पूर्वाङ्ग समय पहिनवर पात्र चीवर ले विश्व-समके साव जहाँ अन्वपाकीना परोसनेना स्थात था, बहाँ गये। आकर विछे आसतपर देंठे। तब अन्वपाकी गणिकाते बुद-अपूर्ण भिद्य-ममने अपने हाथमे उत्तम खाए-भोज्य द्वारा मतर्पित—समग्रीरित चित्रा। तब अन्वपाकी गणिका भगवान्के मोजनकर पात्रसे हाथ शीव नेनपर, एक नीचा आसन ले, एक और बैठ गई। एक और देंठी अन्यपाकी गणिका मगावान्से बोकी-

"भन्ते । में इस आरामको बुद्ध-अमुख भिक्षु-सचको देवी हैं।"

भगवान्ते आरामको स्त्रोदार विचा । तद भगवान् अम्बपाली ०वो पार्मिव-यमामे ० समुते-जित०भर, आममते उठवर चर्ने गये ।

वहाँ वैज्ञालीमें विहार करते भी भगवान् भिष्युओशी बहुत करके यही धर्म-र्यया वहने थे ०।

### बेलुव-प्राम---

९

 तब भगवान् महाभिश् सम्भे माथ पहाँ बेलुब-सासक (चित्रणु-प्राप्त) था, वहाँ गमे। वहाँ भगवान् बेलुब-गामकर्म बिहरते थे। भगवान्ने वहाँ भिर्मुओक्ने आपत्रिन विद्या----

"आओ भिक्षुओ । तुम बैसालीके चारो ओर मिन, परिचित । देरकर वर्षावास करो । मै यही बेल्ब-गामकमे वर्षावास वर्षेगा । "अच्छा, भन्ते ।"

### <sup>1</sup> (५) सल्त चीमारी

बर्पावासस भगवानुनो नळी बीमारी उत्पात हुई। बारी मरणान्तक पीळा होने लगी। उसे भग-बान्ने स्मृति-सञ्जन्यके साथ बिना दुल नरते, न्योकार (—सहन) रिया। उस समय भगवानुको ऐसा हुआ— मेरे लिये यह उचित नहीं, कि में उपन्यानो (—सेवको) नो बिना जतलाये, भिन्न-सपको विना अवलोकन क्रियं, परिनिर्वाण प्राप्त करें। वयो न भे कस आवाधा (—स्वाधि) के हराकर, वीवन-सत्कार (—प्राण्यक्ति) नो दुवतापूर्व धारणकर, विहार करें। अववान् उस व्याधिको क्षेये (—मतोवल) में हटानर प्राय-शिकाने दुवतापूर्व धारणकर, विहार करें। तथ भगवान्त्री वह बीमारी शान्त हो गई।

भगवान् बोमारीसे उठ, रोमसे अभी अभी मुन्त हो, बिहारमें (बाहर) निकलर बिहारने छायामें बिछे बासनपर बैठे। तव आयुष्मान् आभन्द जहाँ भगवान् में, वहाँ यये। जावार भगवान्त्रो अभिवादनकर एक ओर बैठे। एक ओर बैठे आयुष्मान् आनन्दने मववान्ये यह वहां----

''ऋते । मगवान्त्रो सुधी देखा । मन्ते । भैने भगवान्त्रो अच्छा हुआ देरा । भन्ते । भेरा इरिर शृन्य हो गया था। मुझे दिशाय भी सूख न पळती थी। मगवान्की बीमारीसे (मुझे) धर्म (≔वान) भी नहीं भान होते थे। भन्ते <sup>1</sup> नुछ आइवासन मात्र रह गया था, कि भगवान् तवतक परिनिर्वाण नहीं प्राप्त नरेंगे, जबतक भिक्षु-संघनों बुछ नह न हेंगे।"

"आनन्द ! भिक्ष्-सघ मुझसे क्या चाहता है ? आनन्द ! मैंने न-अन्दर न-वाहर करने धर्म-उपदेश कर दिये। आनन्द । धर्मोमें तथागतको (बोई) आ चा ये मु व्टिट (=रहस्य) नहीं है। आनन्द । जिसको ऐसा हो कि में मिक्ष-सधको घारण करता हूँ, भिक्ष-सघ मेरे उद्देश्यसे हैं, वह जरूर आनन्द! भिक्ष-संघवे छिये बुछ कहा। आनन्द! तथागतको एसा नहीं हैं आनन्द! तथागत भिक्ष-समके लिये क्या कहेगे? आनन्द! मैं जीर्ण-वृद्ध-महल्लक-अध्वगत-वय प्राप्त हूँ। अस्सो वर्षकी मेरी उम्र हैं। आनन्द । जीसे पुरानी माळी (=शक्ट) बांध-बंधकर चलती है, ऐसे ही आनन्द । मानो तथायतका शरीर बाँध-बूँधकर चल रहा है। आनन्द । जिस समय तथागत सारे निमित्तो (=िलगा)को मनमे न करनेसे, किन्ही किन्ही बेदनाओं निरुद्ध होनसे, निमित्त-रहित चित्तकी समाधि (=एकाग्रता)को प्राप्त हो विहरते हैं, उस समय तथागतका शरीर अच्छा (=फासुकत) होता है। इसलिये आनन्द। आत्मदीप=आत्मशरण=अनन्यशरण, धर्मदीप= धर्म-शरण=अनन्य-शरण होकर बिहरो। वैसे आनन्द । भिक्षु आत्मशरण ■ होकर विहरता है? आनन्द । भिक्ष कायामे कायानुषस्यी ० १।"

#### ( इति ) द्वितीय मत्त्ववार ॥ १॥

तब भगवान् पूर्वोह्न समय पहनकर पात्र चीवर ले बैशालीमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये। वैशालीमें पिडचारकर, भोजनोपरान्त आयुष्मान आनन्दसे बोले-

"आनन्द । आसनी उठाओ, अहाँ चापाल-चैत्य है, वहाँ दिनके विहारके लिये चलेगे।"

"अच्छा भन्ते <sup>1</sup>"-- वह आयुष्मान आनन्द आसनी के भगवानुके पीछे पीछे वले। तब भगवान् जहाँ चापाल-वैत्य था, वहाँ गये। जाकर विछे आसनपर बैठ। आयुष्पान् आनन्द भी अभिवादन । एक ओर बैठे आयुप्मान् आनन्दने भगवान्ने यह कहा---कर

"आनन्द ! 'जिसने चार ऋदियाद (=योगसिदियाँ) साथे है, बढा लिये है, रास्ता कर लिये है, घर कर लिये है, अनित्यत, परिचित और ससमारब्ध कर लिये है, यदि वह चाहे तो कला भर ठहर सकता है, या कल्पके बचे (काल) तक। तथागतने भी आनन्द । चार ऋदिपाद साथे है ०, यदि तथागत चाहे तो कल्प भर ठहर सकते है या कल्पके बचे (काल) तक।

ऐसे स्थूल सफेत करनेपर भी, स्थूलत प्रकट करनेपर भी आयुष्मान् आनन्द न समझ सके. और उन्होंने भगवान्से न प्रार्थना की-"भन्त । भगवान् बहुजन हितार्थ बहुजन-मुखार्थ, लोकानुन स्पार्थ देव मन्त्योंके अर्थ-हित सुतक लिय कल्प भर ठहरें ', क्योंकि भारने उनके मनको फेर दिया था।

दूसरी बार भी भगवान्ने कहा-- 'आनन्द । जिसने चार ऋदिपाद ०।

सीमरी बार भी भगवानुने कहा- 'आनन्द! जिसने चार ऋद्विपाद ०।

तव मगदान्ने आयुष्मान् आनन्दको सर्वोधित विया-- "जाओ, आनन्द ! जिसवा काल समझते हो !"

"अच्छा, भन्ते <sup>† "</sup>—वह आयुष्पान् आनन्द भगवान्को उत्तर दे आसनसे उठ भगवानको अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर, न-बहुत-दूर एक वृक्षके नीचे बैठ।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> देखो महासतिपट्ठान-सुत्त २२ पृष्ठ १९०।

### (६) निर्माणको तैयारी

तब आयुष्पान् आनन्दके चले जानेने थोळे ही ममय वार पापी (≔दुष्ट) मार जहाँ भगवान् पे, नहीं गया, जानर एक ओर खळा हुआ। एक ओर खळे पापी मारने ममवान्से यह क्हां—

"मन्ते ! भगवान् अव परिनिर्वाणको प्राप्त हो, सुगत परिनिर्वाणको प्राप्त हो। भन्ते ! यह भगवान्के परिनिर्वाणका काल है। भन्ते। भगवान् यह वात कह चुके है-पापी। में तवतक परि-निर्वाणको नही प्राप्त होऊँगा, जवतक मेरे भिक्षु थावक व्यवन (=पडित), विनययुक्त, विद्यारद, बहूयुत, धर्म-थर, धर्मानुसार धर्म मार्गपर आस्ड, ठीव मार्गपर आस्ड, अनुधर्मचारी न हाने, अपने सिद्धान्त (=आचार्यर)को मीखकर उपदेव, आल्यान, प्रज्ञापन (=समताना), प्रतिष्ठापन, विवरण=विभजन, सरलीकरण न करने लगेगे, दूसरेके उठाये आक्षेपको धर्मानुसार लडन करके प्रातिहाम (= युनित) के साथ धर्मका उपदेश न करने लगेग। इस समय भन्ते । भगवानुके भिक्ष श्रावकः प्रातिहार्यके साथ धमेंका उपदश करते हैं। मन्ते। भगवान् अव परिनिर्दाणको प्राप्त हो । भन्ते । भगवान् यह बात वह चुके है-पापी । में तब तक परिनिर्वाणको नही प्राप्त होऊँगा, जब तक मेरी भिक्षुणो धाविकायं ० प्राप्तिहार्यक साथ धर्मका उपदेश न करन लगगी।' इस समय । भन्ते। भगवान् यह बात वह चुके है- पापी। मै तब तक परिनिर्वाणको नहीं प्राप्त होऊँगा, जब तक मेरे उपासक श्रावक ०।' इस समय ०। भन्ते ! भगवान् यह वात कह चुके है--'पापी ! मै तब तक परिनिर्वाणको नही प्राप्त होऊँगा, जब तक बेरी उपासिका श्राविकाय ०।' इस समय ०। भन्ते । भगवान् यह बात कह चुके है--- पापी । में तब तक परिनिर्वाणको नहीं प्राप्त होऊँगा, जब तक कि यह ब्रह्मचर्य (=चुद्धधर्म) ऋद्ध (=उन्नत)=स्फीस, विस्तारित, बहुजनगृहीन, विशाल, देयताओ और मनुष्यो तक सुत्रकाशित न हो जायगा।' इस समय भन्ते । भगवानका ब्रह्मचर्य ०।'

एसा कहानेपर भगवानने पापी मारले यह कहा-- पापी विकास हो, न-चिर हो तथागतका

परिनिर्वाण होगा। आजसे तीन मास बाद तथायत परिनिर्वाणको प्राप्त होग।

तद मगवान्ने खाबाल-बायम स्मृति-सप्रजनयके साथ आयुसस्वार (=प्राण शिल्त)को छोळ दिया । जिस समय भगवान्ने आय-सस्कार छोळा उस समय भीषण रोमाचवारी महार् भूबाल हुआ, देवजुलुभियां बजी । इस बातवो जानकर मगवान्ने उसी समय वह उदान कहा.—

"मुनिने अतुल-नुल उत्पत्र भव-सस्कार (=जीवन-शक्ति)को छोळ दिया।

अपने भीतर रत और एकायिक्त हो (उन्होंने) अपने माथ उत्पन वज्यको तोळ दिया।।।।।'

त्तव आयुष्मन् आनदको ऐसा हुआः—'आश्वर्य है' अद्भृत हैं।' यह पहान् भूचाछ है। सु-महान् भूचाण है। भीषण रोमाचकारो है। वैब-कुन्दुभियाँ वज रही है। (इस) महान् भूचाळके प्रादुर्भाचका क्या हेतु-च्या प्रत्यय हैं?"

तव आयुष्पान् आनन्द जहाँ भववान् ये, यहाँ गये। जानर भगवान्नी अभिवादनकर एक ओर

वैठ गये। एन ओर बैठ आयुष्पान् आनन्दन भगवान्से यह नहा— "साह्यर्य भन्ते। अद्भुत भन्त। यह महान् मूचाङ आया ० वया हेनु—नया प्रत्यय है ?"

"क्षान्तर! महान् भूचारूको प्राप्तमिकके ये बाठ हेतुः बाठ प्रत्यय होते है। बीनते बाठ? (१) आनतः । यह महापृथिको जरूपर प्रतिष्टित है, बल वायुपर प्रतिष्टित है, वायु आकाशमें स्थित है। विश्वी समय आनन्द! महावात (ः त्यूपान) चनता है। महाबातके अन्नेपर पानी कपित होना है। हिक्ता पानी पृथिबीको दुआना है। आनन्द! महाभूमानको प्राप्तमीका यह प्रयम हेतुः... प्रथम प्रत्यय है। (२) और फिर खानन्द ! बोई धमण या बाह्यण न्हिसान् चेतोविशस्य (=योगवक) नो प्राप्त होता है, अयवा कोई दिव्यवलघारी:—महानुभाव देवता होता है; उसने पृथिवी-सज्ञाको थोळीती भावनानी होती है, और जल-सज्ञानी वळी भावना। वह (अपने योगवलधे) पृथिवीनो विभित्त स्वाप्त पितः—सन्प्रियः—सम्प्रपितः—प्रप्रेपितः—प्रप्रेपितः—प्रप्रेपितः—प्रप्रेपितः—प्रप्रेपितः—प्रप्रेपितः—प्रप्रेपितः—प्रप्रेपितः वृद्धिः । वृद्धिः । ३) ० जव वोधिसत्व तुष्किन देवलोन्नसे च्युतः हो होश-वेतके साथ भावाकी कोखनं प्रविष्ट होते हैं ।० यह तृतीयः ०। (४) ० जव वोधिसत्व होग-वेतके साथ मावाके गर्भम बाहर खाते हैं ।० यह पत्रप्ते हेतु है। (५) ० जव तयानत अनुपम वृद्ध-सान्त एवस्ययक् सर्वोधि )का साक्षात्कार करते हैं ।० यह पत्रप्ते हेतु है। (६) ० जव तयानत अनुपम प्रमंत्र तः स्वर्धीय )का साक्षात्कार करते हैं ।० यह पष्ट हेतु है। (६) और आनत्व 'जव तयानत अनुपम प्रमंत्र तः स्वर्धीय वीवन-प्रस्तिको छोळते हैं। आनतः 'यह महामुचाकके प्रादुर्भीवना सत्याम हेतु =स्वर्षम प्रत्यय है। (८) और जानक प्रत्यक विद्यान्त अपूर्ण निर्वाणको प्राप्त होने हैं ।० यह अप्टम हेतु है। आनतः 'महा-भूचाकके यह आठ हेतु—प्रत्यव है।

"आनन्त । यह आठ (प्रकारकी) परिषद् (=सभा) होती है। कीनसी आठ ? क्षित्रय-परिषद्, ब्राह्मण-मरिषद्, गृहमित-मरिषद्, अमण-मरिषद्, चातुर्महाराजिक-परिषद्, ब्रायांक्षका-परिषद्, मार-परिषद् और ब्रह्म-परिषद्। आनन्द । मुझे अपना पैक्छो क्षित्रय-परिषदीमें जाना थाद है। और बही भी (मेरा) पहिले आपण किये जैसा, पहिले आये जैसा साक्षात्वार (होता है)। आनद । ऐसी कोई बात देवतनेना कारण नटी मिला, जिससे कि मुखे बही यथा प्रवराहट हो। क्षेत्रका प्राप्त हो, अन्यवको प्राप्त हो, वैद्यारवको प्राप्त हो, में विहार करता हूँ। आनव ! मुझे अपना भैक्छो ब्राह्मण-परिषदीमें जाना याद हैं ०।० बृह्यति-परिषदीमें ०।० यमण-परिषदीमें ०।० व्यापरिपदीमें ०।० त्रायांप्रदीमें

े आनन्द । यह आठ अभिभू-आयतन (=एन प्रवारको योव विधा) है। वीनसे आठ? (१) अपने भीतर अकेला वपना स्वार एक वीनवाला होता है, बीर बाहर स्वरण बुवणे या दुवैणे क्योको हेराता है। जिहे बबावर (=अभिभून) जानू देखें —ऐसा क्याल रानेवाला होता है। यह प्रथम अभिभू-आय-तम है। (२) अपने भीतर अवेला अ-रपना व्याल रानेवाला होता है। यह प्रथम अभिभू-आय-तम है। (२) अपने भीतर अवेला अ-रपना व्याल रानेवाला होता है, विधा व्याले हिंगी है। यह दिनीय । (३) अपने भीतर अवेला अ-रपना व्याल रानेवाला होता है। यह दिनीय । (३) अपने भीतर अवेला अ-रपना व्याल रानेवाला बाहर स्वरण मुवणे या दुवेणे क्योनित क्योनो है। यह दिनीय । (३) अपने भीतर अ-रपना व्याल रानेवाला बाहर स्वरण मुवणे या दुवेणे स्वारित क्योनो है। यह दिनीय । (५) अपने भीतर अ-रपना व्याल व्याल रानेवाला वाहर स्वरण मुवणे या दुवेणे क्योनित क्योनो है। विधान है। (५) अपने भीतर अ-रपना व्याल वाहर नीले, नीले जैते, नीलवर्ष, नीलितवर्षन, नीलिनभात स्थानो है। विधान है। जैसे विधान केया वाहर नीले, नीले जैते, नीलवर्षन नीलिनभात स्थानो है। विधान है। जैसे विधान जेता विधान केया विधान केया विधान है। विधान है। जैसे विधान विधान केया विधान केया विधान है। विधान है। जैसे विधान विधान केया विधान केया विधान है। विधान केया विधान विधान विधान विधान विधान विधान केया विधान केया विधान केया विधान के

"और पिर आजन्द । यह आठ विकोश है। वीति आठ (१) क्यी (==क्प्याला) क्योरो देनता है, यह प्रवम विकोश है। (२) शरीरवे शीनर अक्परा क्याल रात्नेवाना हो बाहर क्योरो देनता है०। (३) गुम (च्युम) ही अधिमुक्त (च्युम्ल) होने हैं०। (४) गर्वमा क्योर स्यान्तो अनितमपदन, प्रीतिह्याने स्थानने सुक होनेंगे, नागपाने स्थानको मार्मेन वसनेंगे 'आवाश अनन्त है'—इम आवाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है०। (५) सर्वया आनाश-आनन्त्य-आयतनको अतिक्रमण कर 'विज्ञान (≔चैतना) अनन्त है'—दस विज्ञान-आनन्त्य-आयतनुरो प्राप्त हो विहरता है॰। (६) सर्वया विज्ञान आनस्यको अनित्रमणवर 'बूछ नही है'---इम अर्धकतस्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। (७) सर्वथा आक्रियन्य-आयतन-का अनिक्रमणसर, नैवमज्ञा-नामज्ञा-आयतन(≔जिम समाधिवे आभासको न चेतना हो वहा जा सरे, न अबेनना ही)को प्राप्त हो बिहरना है ०। (८) सर्वथा नैवसज्ञा-नामज्ञा-आयनतको अतिष्ठमणकर प्रजानेदिननिरोध (=प्रजानी धेदनाका जहाँ निरोध हो) को प्राप्त हो विहरता है, यह आडवाँ विमोक्ष है।

"एक बार आनन्द<sup>ा</sup> में प्रथम प्रथम बढतवरी प्राप्त हो। उद्दशेलामें नेरजरा नदीरें तीर अजुपाछ बगंदने नीचे दिहार नरता या। तब आनन्द 'दुष्ट (≔पाप्मा) मार जहाँ में या वहाँ आया। आनर एक और खळा होगया। और वोला--'भन्ते । भगवान अव परिनिर्वाणया प्राप्त हा, सुगत। परिनिर्वाण-को प्राप्त हो।' एसा कहनेपर आनन्द! भैने दृष्ट मारमे कहा—'पापी! भै तब तन परिनिर्शाणको नहीं। प्राप्त होऊँगा, जब तम मेरे भिक्ष श्रावन निपूण (=ध्यस्त), विनय पूरत, विशाग्द, बहधन, धर्म-धर (= उपदेशोनो कठरव रखनेवाले), धर्मने मागंपर आरूढ, ठीन मागपर आरूढ, धर्मानुसार आचरण करनेयारे, अपने सिद्धान (=आचार्यक)को ठीकमे पड कर न व्यारयान करने लगेंगे, न खपदेश करेंगे, न प्रक्रायन करेंगे, न स्थापन करेंग, न विवरण करंग, न विभाजन करंग, न स्पट करेगे. इसरा प्रारा उठाये अपवादको धर्मक साथ अच्छी तरह परळ कर यान (=प्रनिहार्य)के साय धर्मका उपदेश न करेगे। जब तक कि मेरी भिक्षकी श्राविकाय (=किप्या) निपण ०।० उपासक थावक ०१० उपासिका थानिकार्ये ०। जन तक यह ब्रह्मचर्य (=नृद्धभर्म) समृद्ध=निद्धगत. विस्तारको प्राप्त, बहजन-समानित, विशाल और देव-मनप्यो तक मुप्रकाशिन न हा जायगा। आनन्द । अभी आज इस चापाल चैत्यमें सार पापी मेरे पास आया। आवर एक और लट्टा बोला-- भन्ते । भगवानु अब परिनिर्वाणको प्राप्त हा । ऐसा कहनेपर भंने आनन्द । पापी मारसे यह कहा-- पापी । वेकित्र हो, आजसे तीन मास बाद तथागन परिनिर्वाणनी प्राप्त होते।' अभी आनन्द <sup>।</sup> इस **चापाल-**बैत्यमें संयागतने होश-बेतके साथ जीवन-अस्तिको छोळ दिया।"

ऐसा बहुनेपर आयटमान आनदने भगवानुसे यह बहा- भन्ते । भगवान वहजन-हिनाई.

वहुजन-मुलायें, लोबानुकम्पार्थ, देव मनुष्यां के अर्थ हित-मुख के लिये करूप भर ठहरें।" "बस आनद । मत तथागतसे प्रार्थना करो । आनद । तथागतमे प्रार्थना करनेका समय सही

रहा ।

दसरी बार भी आयप्मान आनदन ०।

तीसरी बार भी ।।

आनद ! सथागतकी बोबि (=परमञान) पर विस्वास करत हा?"

"हाँ, भन्ते <sup>1</sup>"

तो आनद ! नयो तीन बार तक तथागतको दवाते हो ?"

"मन्ते ! मैंने यह भगवान्के मूखमे सुना, भगवान्ते मुखसे ग्रहण दिया--'आपद ! जिसने चार ऋदिपाद साधे है ० ।"

"विश्वास करते हो आनन्द! "

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> देखो पट्ठ ३०

"हा, भन्ते <sup>1</sup> "

"तो आनद । यह तुम्हारा ही दुष्ट्रत है, तुम्हारा ही अपराध है, जो कि नथागतने वैसा उदार-(=स्थूल) भाव प्रचट करनेपर, उदार भाव दिखलानेपर भी तुम नही समझ सके। तुनने तथागतसे नहीं याचना की—"भन्ते। भगवान् = कर्प भर ठहरें। यदि आनद । तुमने याचना की होतो, तो तथागत दो ही बार तुम्हारी बातको अस्बीवृत्त करते, तीसरी बार स्वीकार कर लेते। इसलिये, आनद । यह तुम्हारा ही दुष्ट्रत (=्डुक्कट) है, तुम्हारा ही अपराध है।

"आनर ! एक बार में राजमूहके गृध्युट-मर्बत पर विहार करता था। वहीं भी आनर ! मेने तुमसे कहा—आनद ! राजगृह रमणीय है। गृध्युट-पर्वत रमणीय है। आनद ! जिसने चार ऋदिपाद साधे हैं। तथागतने वैसा उदार भाव प्रकट करने पर ० भी तुम मही समझ सके ०।

आनद<sup>1</sup> यह तुम्हारा ही दुष्टृत है, तुम्हारा ही अपराध है।

"क्षानद । एक बार में वही राजगृहने गौतम-यशोधमें विहार करता था ०।० राजगृहने भोरतचा पर ०।० राजगृहमें बैभार-पर्वतनी व्यावजमेंनी सप्तपर्थी (च्यसपण्यी) गृहामें ०।० ऋषि-गिरिक्ती व्यावजमें कालक्षित्वापर ०।० सीत्वजने सर्वजीडिक (च्यप्याधिक) पहाळ (च्यमार) पर ०।० तपौतारामें ०।० बेणुवनमें कल्यक-निवायमें ०।० जीवका-प्रवनमें ०।० मह्रुक्ति-मृत्वावमें विहार परता था। वहीं भी आगद। मैंने सुनसे कल्य-आनस्य । रसणीय है राजगृह। रसणीय है गौतमन्त्रीय ०। एस्ट्रारा ही जयराथ है।

"आनन्त् ! एक बार में इसी वैशालोके जबमनबैस्यमें थिहार करता था ०। व गौतमक-बैस्य ०। ० सस्ताम् (≔सत्तम्ब) बैस्य ०। ० बहुपुनक-बैस्य ०। ० सरस्वस-बैस्य ०। अभी आज मेने आनन्द ! तम्हे इस बापाल-बैस्यमें कहा—आनद ! रमशीय है वैशाली ०। तुम्हारा ही अपराध है ।

"अनन्द । क्या मेने पहिले ही नहीं पह विया—सभी प्रियो=मनापोसे जुवाई वियोग= अन्ययाभाव होता है। सो बह आनन्द कहीं मिल सकता है, कि जो उत्पन्नमृत=सरहठ, नासमान है, वह न मद्द हो। यह सभव नहीं। आनन्द ! जो यह तथायतने जीवन-सरकार छोळा, त्यागा, प्रहीण=अतिनि सृद्ध किया, तथायतने विल्कुल पक्की बान नहीं है—जल्दी ही व आजसे सीन मास बाद तथायतका परिनिवांश होगा। श्रीवनके लिये तथायत क्या किर बचन क्यिको निगलेगे ! यह सभव नहीं।

"आओ आनन्द! जहाँ महावन-कूटागारशाला है, वहाँ चलें।"

"अच्छा भन्ते।"

भगवान् आमृत्मान् आनन्त्रके साथ बहाँ महावन बूटागार-गाला वर्ष, वहाँ गवे। जाकर आयु-प्यान् आनन्त्रके बोले—"आनन्द । जाओ वैद्यालीके पास जितने शिक्षु विहार करते हैं, उनको उपस्थानशालामे एकनित करो।"

तव भगवान् जहां उपस्थानशाला थी वहां गये। जाकर विछे आसमपर बैठे। बैठकर भगवान्

ने भिक्षुओंको आमित्रत किया --

"उसिल्ये त्रिशुको । सेने जो धर्म उपदेश किया है, पुम अच्छी तीरमें सीखनर उसका सेवन करना, महाना करना, वदाना, विसम्रे कि यह बहानये अध्यनीय—चिरम्यायो हो, यह (ब्रह्मभर्य) बहुजन-दिह्माम्, बहुजन-दुसामें, लेकानुक्षमार्थ, देव समुष्योके वर्षे हिल-पुत्रके किये हो। सिनुजो! सेने यह कीनसे धर्म, अभिज्ञानकर, उपदेश विस्त है, किन्ह अच्छी तरह सीसकर ० ? जीवे वि (१) धरा सम्मिन्समान, (२) चार सम्मिन्समान, (२) चार सम्मिन-स्थान, (३) चार सम्मिन-स्थान, (३) चार सम्मिन-स्थान, (३) चार सम्मिन-स्थान, (४) आत सोस्थम, (८) आर्य अच्छानित-सामें। "।

"हना ! निश्चारी नुस्हे रहता हैं—संस्थार (=हरास्यु), तान होने को (=रास्यमां) है, प्रमादरहित हो (आदर्शनो) सम्यादन करो। अधिरकारचे ही तथास्त्रका परिनर्शन होता। आजने तीन मास बाद तथासन परिनर्शन पासेने।"

भगवान्ने यह पहा। गुपा धाम्ताने यह नह कि यह भी कहा-

"तुन्हे छोद्रवर आईमा, भेवे अपने वस्ने नायर (बाम)को बर दिया ॥८॥

भिशुओ ! निगटम, मायधान, मुगीउ होओ।

गरम्परा अच्छी तरह ममाधान पर अपने निगरी रक्षा वरो।।९॥

जो दग धमें प्रमादरहित हो उद्योग वरेगा ,

वह आयागमननो छोळ दुन्तना अन्त बरेगा ॥१०॥

(इनि) नुनीय समाधार ॥३॥

कृसीनाराकी ओर---

त्व भगवान्ते पूर्वाल समय पहिनवर पात्र वीरर रे वैद्यारीम विडसर कर, भीत्रनोपरास्य नागावजीरन (=हायीरी सरह सारे भरीरको धुमा वर देशवा) म देशारीको देशकर, आयुमान् आनन्द्री करा---

"आनन्द ! तथाणना सह अन्तिम वैद्यारी-यर्धन होगा। आओ आनद ! जहां भ का नास है, सही चले।" "अच्छा भन्ते !"

भण्डगास---

त्तव भगवान् महाभित्रु-गयवं माथ जहां भडवाम या, बहां गर्टुंच । यहां भगवान् भण्डवामम विहार करते थे।'' वहां अडवाममें विहार करते भी भगवान् ०।

० जहां अन्वगाम (≔अपन्नवाम) ०।० वहां जन्म्याम ( \_जस्मूषाम)०।० वटां भोगनगर ० भोगनगर—

### (७) महाप्रदेश ( क्मीटी )

षहाँ भोजनगरमें भगवान् आन्त्य-चैत्यमें विहार करने थे। वहाँ भगवान् ने निभूत्रारो आम-विता विया ----

'भिधुओं । श्वार सहाबदेश तुम्हें उपदेश वन्ता हूँ, उम्में मुनी, अच्छी तरम मतमें बगी, मागा बरता हैं।

"अन्छा भन्ते । " वह उन भिक्षुओने समबान्त्रो उत्तर दिया ।

भगवान्ते यह वहा— (१) "भिशुको । यदि (वोई) विश्व ऐसा वहे—आवृतो । सेते दंग भगवान्ते मुनसे मुना, मुसम यहण निया है, यह धर्म है, यह बिन्ध है, यह शाम्नाका उपरेश है। तो भिशुको । उस दिन भिशुक्त भाष्मका न अभिनदन कप्ता, च निरदा कप्ता। अभिनदरन स वर, निया न वर, उन पर-व्यवनीको अव्ही सरह सीपवर, मुक्ते सुच्या कप्ता, विवस्म देप्पत। यदि वह सुक्रम सुक्ता करने पर, वित्यये देक्यरर, न श्वमे उत्तरने है, न वित्यमें दिप्पति हो। सो विवस्त नवस्ता कि अवस्य यह समजन्ता नवन नहीं है, दन भिशुका ही दुर्गीत है। ऐसा (होनेपर) भिशुको । उसकी छोड देना। यदि वह सुक्ते नुष्ता वरनेगर, विवस्त दर्गांतर, मन्त्रे भी जतरता है, विनयमें भी विखाई देता है, तो विश्वास करना—अवस्य यह भगवान्वा वचन है, इस भिशुका यह सुगृहीत है। भिक्षुओ ! इसे प्रथम महाप्रदेश घारण करना ।

"(२) और फिर भिष्ठाओं। यदि (नोई) भिद्यु ऐसा नहें—आवुसों। अमुत आवास में स्यिदिर-युक्त प्रमुख-युक्त (भिद्यु)-सघ विहार वरता है। मैंने उस सपके मुखसे सुना, मुदसे प्रहण विया है—यह पर्म है, यह विनय है, यह शास्ताना झायन है। । तो विश्वास करना, नि अवस्य उन भगयानका वचन है, इसे सघने सुगृहीत किया। भिक्षुआं। यह दूसरा महाप्रदेश धारण करना।

"(३) ० भिक्षु ऐसा वहँ— आवुसो । अमुक आवासम बहुतसे बहुधुत, आगत-आगम— (=आगमझ), धर्म पर, विनय घर, मात्रिका-घर, स्पविर भिक्षु विहार करते हैं। यह भैन उन स्पविरो के मलते सुना, मुलने प्रहण किया। यह धर्म हैं।०।०।

"(प) भिराओं । (यदि) भिरतु ऐसा कहे—अमुक आयासमें एक बहुयुत • स्पविर भिशु बिहार करता है। यह मैंने उस स्पयिरके भुखने जुना है, मृत्यसे ग्रहण किया है। यह मैंने उस स्पयिर के पुखने जुना है, मृत्यसे ग्रहण किया है। यह मैंने उस स्पयिरके पुखने जुना है, मृत्यसे ग्रहण किया है। यह मैंने हैं, ग्रह बिनय का भिराओं । इसे चतुर्च महाप्रदेश धारण करना ।

भिक्षुओं । इन चार महाप्रदेशोंको धारण करना ।"

वहाँ भीगनगरमें विहार करते समय भी भगवान् भिक्षुओंको बहुत करके यही धर्म-कथा कहते थै ।

पावा---

### (८) चुन्दका द्यन्तिम मोजन

 तव भगवान् शिक्षु-समने साथ जहाँ पावा थी, वहाँ गये। वहाँ पावामे भगवान् चृग्द कर्मार-(=सोनार)-पुत्रके आग्रवनम विहार करते थे।

चुन्द कर्मारपुत्रने सुना—भगवान् पावामे आय है, पावामें भेरे आध्यवनमें विहार करते है। तब चुन्द कर्मारपुत्र जहां भगवान् थे, वहां जाकर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैटा। एक और बैटे चुन्द कर्मारपुत्रको भगवान्ने धार्मिक कथाने ० समुत्तेजित ० किया। तब चुन्द ० ने भगवान की धार्मिक-कथाने ० समुत्तेजित ० हो भगवान्से यह कहा—

"मन्ते । भिक्षु-समके साथ भगवान् मेरा कुलका भोजन स्वीकार करे।"

भगवानने मौनसे स्वीकार किया।

त्तव चुन्द कर्मार-पुत्रने उस रातके वीतनेपर उत्तम खाद्य भोज्य (और) बहुत सा शूकर-मार्वव (=मूकर-मह्द) वैत्यार करवा, भगवानको कालकी मूचना दी । तब भगवान पूर्वाह्य समय पहितकर पात्र चीवर के भिछ्नसमये साम, बहुते चुन्द कर्मार-पुत्रको पर था, बहुते गये। जाकर बिछ आसत पर बैठे। । (भोजनकर) एक ओर बैठे चुन्द कर्मार-पुत्रको भगवान् पार्मिक-कपा से कसमुदीतिन कर आसतसे उठनर चळ विये।

त्व चृत्व कर्मार पुत्रके भात (—सोजन)को खाकर भगवान्त्रो खून भिरनेकी, कटी बीमारी उत्पन्न हुई, मरणात्त्व सस्त पीळा होने छगी। उसे भगवान्त्वे स्मृति-सप्रजन्ययुक्त हो, बिना दु खित हुमें, सहत किया। तब भगवान्ते आयुष्पान् आनन्दको सबोधित किया—

'आओ आनन्द ' जहां कुसोनारा है, वहां चलें।" 'अच्छा भन्ते।"

¹ सुअरका मास या शूकरकन्दका पाक ।

र्भने मुना है—-चुन्द वर्मारके भानको भीजनवर, धीरको मरणान्तव भारी रोग हो गया॥१३॥

यूनर-मार्दवके सालेपर भारताको भारी रोग उत्पन्न हुना।

विरेचनोके होने समय ही भगवान्ने बहा—च डो, बुगीनाम चले ॥१४॥

तव भगवान् मार्गसे हटवर एव वृक्षते नीचे गर्म । जातर आयुष्मान् आतन्त्रम व म-

''आनन्द मेरे लिये चीपेनी सघाटी बिछा दी, में थर गया हूँ, बैठूंगा।

"अच्छा भन्ते ।" ं आयुष्मान् शानन्ते निर्मेती गणाटी विष्यते, भगवान् रिने आगणान् बैठे । बैठकर भगवान्ने आयुष्मान् आनन्तमे यष्ट्रा—"आनन्द मेरे रुप्ये पानी रणओ । व्यामा हूँ, आनद ! पानी पिऊँगा।"

ऐसा यहने पर आयुष्मान् आनदने भगवान्ने यह रहा-

"भन्ते ! अभी अभी पांच सी गांडियाँ निवण्यो है। चरा गि मया हिटा पानी मैटा ही है स्वते ! रहा है। सन्ते ! यह सुबरजलबाली, बीतलजलबाली, सपेद, गुप्रनिष्टित रमणीय क्कुन्या नदी वर्गप्रमे हैं। वहाँ (चलकर) भगवान् पानी धीयेगे, और सरीरनो टडा गरेगे।"

दूसरी बार भी भगवान्ते ०। तीमरी बार भी भगवान्ते आयुष्मान् आनन्दग नहा--

"आनन्द मेरे लिये पानी लाओ ०।"

"अच्छा, भन्ते ।" फह भगवान्को उत्तर वे पात्र केरर जहाँ वह नदी थी, यह गमे। तम बह बक्नोसे समें हिंदे मैठे बोळे पानीने साथ बहनेवाकी नदी, आयुष्पान् आनन्दर बही पहुँगन पर इक्कट निर्मेल (हों) बहने कर्यो। तब आयुष्पान् आन्दरने ऐसा हुआ—आवर्ष हैं। गयाप्तरी महा-ऋदि, महानुभाष्माभी अद्भुन हैं। वह नदिवा (≕छोटी नदी) बक्नोंने समें हिंटे मैं। पोळे पानीके साथ वह रही थी, मो मेरे आने पर स्वच्छ निर्मेल वह रही हो। और पात्रमें पानी भररर भगवान्ते पान के गये। केजानर भगवान्य यह बोके—" कारवर्ष हैं भन्ते। अद्गुन हैं मन्ते । निर्मेल वह रही है। भन्ते। मगवान् पानी पिये, मुनत पानी पिये।"

तव भगवान्ते पानी पिया।

उस समय आसारकास्त्रामका शिष्य पुषकुस कत्स-युत्र कुसीतारा और पावार धीत्र, रास्ते में जा रहा था। पुष्कुस मल्ल-पुत्रने भगवान्त्री एत बुधने नीचे बैटे देखा। देवतर जहाँ भगवान् ऐ, बहुर्ग जाकर भगवान्त्री अभिवादनवर एक और बैट गया। पुषत्म ० ने भगवान्त्री, कहा

"आहमर्ष भरते । अद्भूत भरते । अनिव्य (लीग) वाततर बिहारेंग बिहारेंग हैं। भर्ते । पूर्वकालमें (एक बार) आलार वालाम रास्ता चलते, मागिन हटनर पाममें दिवन विहारण रिखे एक कुक्क नीचे बेटे। उस समय पांच भी माहियों आलार बालामारे पीडेंग गर्दे। यद उस गाहियोंने मार्प (=वारवी) वे पीडें पीडें गोंदे शों कर सहामार्ग कालार वालामें आर प्रदा—विदा मार्प (=वारवी) वे पीडें पीडें गोंदे गों कि लों के बारमीने आलार वालामंत्र भाग जारर पूछा—विदा मत्त्री पांच मो गाहियां। इसप्ता) निवन्त्रे दक्षा है ?'

'आवस मैंने नहीं देखा।"

"क्या भन्ते । आवाज सुनी ?"

"नही आवुस ! मैंने आवाज नहीं सुनी।"

"क्या भन्ते । सो गये थे ?"

"नही आवृस <sup>१</sup> सोया नहीं या।" "क्या भन्ते <sup>६</sup> होशमें में <sup>2</sup>"

"हो, आवृस<sup>†</sup>"

"तो भन्ते <sup>।</sup> आपने होसमें जागते हुए भी पीछेसे निक्ली पाँच सी गाळियाँको न देखा, न (उनकी) आवाजको सुना ? किन्तु (यह जो) आपकी सघाटी पर गर्द पळी है ?"

"हो ! आवस।"

१३८ ]

"तव भन्ते <sup>!</sup> उस पुरुषको हुआ---आश्चर्य है <sup>!</sup> अद्भृत है <sup>! !</sup> अहो प्रवृजित लोग शान्त विहारसे विहरते हैं, जो नि (इन्होंने) होशमें, जागते हुये भी पाँच सौ गाळियोको न देखा, न (उनकी) आवाजनो सुना।'---कह आलार कालामके प्रति वळी श्रद्धा प्रकट कर चला गया।"

"तो क्या मानते हो पुक्रुस<sup>ा</sup> कौन दुष्कर है, दुसम्भव है—जो कि होशमें जागते हये पाँच सौ पाळियोका न देखना, न आवाज मुनना, अयवा होशमें जागते हुये, पानीके वरसते बादल के गळगळाते, विजलीके निकलते और अशनि (=विजली)के गिरनेके समय भी न (चमक) देखे न आवाज सने ?"

ैं ''क्या है भन्ने पाँच सौ गालियाँ, छै सौ०, सात सौ ०, आठ सौ ०, नौ सौ ०, दस मौ ०, दस हजार ०, या सौ हजार गाळियाँ, यही दुप्तर दुसम्भव हैं जो कि होशमें जागते हये, पानीके वरसते ।

विजलीके गिरनेके समय भी न (चमक) देखें, न आवाज भूने।"

"पुक्कूस<sup>ा</sup> एक समय में आतुषाके भुसागारमे विहार करता था। उस समय देवके बरसते ० विजलीके गिरनेसे दो भाई किसान और चार बैल मरे। तब आतुमासे आदिमियोकी भीळ निकल कर वहां पहेंची, जहाँपर कि वह दो भाई किसान और चार बैल मरे थे। उस समय पुक्कस ! मै भसागारसे निकलकर द्वारपर टहल रहा था। तब पुक्कस । उस भीळसे निकल कर एक आदमी मेरे पास आ खळा होकर बोला- भन्ते । इस समय देवके बरसते ० बिजलीके गिरनेसे दो भाई किसान और चार वैल मर गये। इसीलिये यह भीळ इकट्री हुई है। आप भन्ते। (उस समय) कहाँथे।

'आवस<sup>ा</sup> यही था।' 'क्या भन्ते । आपने देखा?'

'नही, आवुस । नही देला।' 'क्या भन्ते । शब्द सुना?'

'नही आवस 1 शब्द (भी) नही सुना।'

'क्या भन्ते<sup>।</sup> सो गये थे?'

'नही आवस<sup>ा</sup> सोया नही था।

'वया भन्ते ! होशमे थे ?'

'हाँ, आवुस<sup>†</sup>'

'तो भन्ते । आपने होदामें आगते हुये भी देवके बरसते ० विजलीके गिरनेको न देखा, न शब्द-को सुना?'

'हाँ, आवस<sup>।</sup> '

'तब पुक्तूस । उस आदमीको हुआ--आक्वयँ है । अद्भुत है ।। अही प्रव्नित लोग शान्त विद्वारसे विहरते हैं ० न आवाज सने।'- वह मेरे प्रति बळी श्रद्धा प्रकटकर चला गया।"

ऐसा कहनेपर पुतनुस मल्लपुतने भगवान्से यह कहा-

"भन्ते । यह मैं, जो मेरा आलार कालाममें श्रद्धा (==प्रसाद) थी, उने हवामें उळा देता हूँ, या शीध्र धारवारी नदीमें वहा देना हूँ। आक्चर्य भन्त । अद्भुत भन्ते । जैसे औयेको सीधा करदे, ढॅंबेबो सोल्दे, भूलेको रास्ता वनका दे, अधैरेम विराग रखदे, कि आँखवाले एपको दख, ऐम ही भन्ते ।

भगवान्ने अनेक प्रवारने धर्मको प्रवाशित किया। यह में थन्ते । मगवान्वी दारण जाता हूँ, धर्म और भिन्न समग्री भी। आजमें मुझे भगवान् अवस्थिद धरणावन उपासन धारण वर्र।"

तंब पुत्रकुम मल्लपुत्रने (अपने) एक बादभीसे वहा—"आ रे <sup>1</sup> मेरे इमुख्ये वर्ण बाठे चमवते इसालेको के आ।"

"अच्छा, भन्ते <sup>।</sup>"—बह उस आदमीने पुत्रनुस मन्त्रपुत्रको कह, ० बुदाकेको छा दिया । तत्र पुत्रनुस मरलपुत्रके ० दुकाला भगवानुको अधित क्या —

"भन्ते । बृपाकरने इस मेरे व दुशालेको स्वीनार करे।"

"तो पुक्कुस ! एक मुझे ओहा दे, एक आनदको।"

"अच्छा, मन्ते।"—कह, पुक्कुस मरूपुत्रने भगवान्। उत्तर दे, एक ≡ धाल भगवान्। ओडा दिया, एफ ० आयप्पान सानदरी।

तव भगवान्ने पुरवृत्त महन्युननो पामिक स्या द्वारा सर्वावन=मम्सिकिन समृहीपन विचा। मगवान्नी धार्मिक कथा हारा ॰ नम्बहीपन हो पुरवृत्त मन्त्रपुत्र आस्त्रस उठ वयवान्नो अभिवादन पर प्रदक्षिणा कर चला थया।

तव पुननुस भारत-पुनके जानेके योळीही देर बाद आयुष्पान् वानदने उस (अपने) ० सावरो भगवान्के शरीरपर बांव दिवा। भगवान्के वधीरपर विरणसी पूटी जान पळनी थी। तब आयुष्पान् आनदने भगवान्से यह कहा--

'आइचर्य भन्ते । अद्भुत भन्ते । कितना पश्चिह्रुडचपर्यवदात तथागतके धरीरका वर्ण है ।।

भन्ते । यह ॰ दुशाला भगवान्के दारीरपर किरणसा जान पळता है । '

"ऐसा ही है आनन्द ै ऐसा ही है आनन्द ै दो समयोगें आनन्द ! तथागतने दारिस्ता वर्ण अत्यन्द परिशुद्ध=पर्यवदात जान पळता है। बिन दो समयोगें वे निस समय नवागतने अनुप्त सम्य-इ-सर्वोधि (=परप्रज्ञान) का साजाकार किया, और जिस दान वषायत उपादि (⇒आवायमत्तक कारण) गहित निर्वाणने प्राप्त होते हैं। आनन्द ! इन दो नमयोगें न। आनन्द ! आव रातने पिछले पहुर कुसीनाराके उपवर्तन (नामक) सम्दोके सालवस्य बोळे सालव्योधें वीच द्यागनना परिनिर्वाण होता। आओ, आनन्द ! अहीं ककूरचा नदी है, वहीं चळें।"

"अच्छा, भन्ते ।" वह आयुष्मान् आनदने भगवान्की उत्तर दिया।

धुगर वर्णवाले चमवते दुवा हेवो पुश्तुसने अर्पण विया।

उनमे आच्छादित बुद्ध सीनेके वर्ण जैसे शीमा देते थे।।१५॥

"अच्छा भन्ते।"

० पा नपा । त्य महाभिद्युन्तमके साम भगवान् जहीं नमुख्या नदी थी, वहाँ गये। जानर लहुत्या नदीशो अवगाहन कर, भानकर, पानकर, उनरकर, जहाँ जम्बवन (आग्रवम) था, वहाँ गये। जानर आयु-मान् चुन्तकर्मे बोर्ज---

'स्वदन ! मेरे लिये चौपेती सघाटी विछा दे। चुन्दन थक गया हूँ, रुट्गा।"

"अच्छा भन्ते।"

त्व भववान् पैरगर पैर रख, स्मृतिमधनस्यके साथ, उत्थान-सजा मनमें बरके, दाहिनी करवट सिह-राज्याते रुटे। आयुष्मान् पुन्दक वही भगवानुक मामने वैदे।

बुद्ध उत्तम, मुदर स्थच्छ जलवाली क्कुत्या नदी पर जा, लोकम अदिनीय, शास्ताने अन्तनान्त हो स्नान किया॥१६॥

स्तानकर, पानकर चुन्दको आगे कर भिक्षु-गणक बीचम (चलने)

धर्मवे बक्ता प्रवक्ता महर्षि भगवान् आम्प्रवनमें पहेँचे ॥१७॥ चुन्दक भिक्ष्में कहा—चौपेती संघाटी विछाओ, लेटुँगा। आत्मसयमीसे प्रेरित हो तुरन्त चौपेती (सघाटी)को विछा दिया। अवलान्त हो ज्ञास्ता लेट गये, चुन्द भी वहाँ सामने बैठ गये ॥१८॥ तव भगवाग्ने आयुष्मान् आनन्दसे कहा-

"आनन्द<sup>ा</sup> शायद कोई चुन्द कम्मीरगुत्रको चितित करे (=विप्पटिसार उपदहेय) (और . वहें)---'आबुस चुन्द । अलाम है तुझे, तूने दुर्लाभ बमाया, जो वि तथागत तेरे पिंडपातको भोजनकर परिनिर्वाणको प्राप्त हुए ।'आनद । चुन्द कर्मार पुनकी इस चिताको दूर करना (और कहना)--'आवुस ! लाभ है तुझे, तूने सुलाम कमाया, जो कि तवागत तेरे पिडपातको भोजनकर परिनिर्वाणको प्राप्त हुये।' आबुस चुन्द ! मैने यह भगवान्के मुखसे युना, मुखमे ब्रहण किया---'यह दो पिंड-पात समान फलवाले=समान विपाकवाले हैं, दूसरे पिडपातोमे बहुनहीं महाफल-प्रद=महानुशसतर है। कौनसे दो <sup>१</sup> (१) जिस पिडपात (=भिक्षा) को भोजनकर तथागत अनुत्तर मम्पक्-मवोधि (=बुद्धक्व) को प्राप्त हुये, (२) और जिस पिडपातको भोजनकर तथागत अन्-उपादिक्षेप निर्वाणघातु (र्व्यु छ-कारण-रहित निर्वाण) को प्राप्त हुये। आनन्द । यह दो पिडपात ०। चुन्द कर्मारपुत्रने आयु प्राप्त करानेवाले वर्मको संवित किया, ०वणं०,० गुख०,० यक्ष०,० स्वगं०,० आधिपत्य प्राप्त करानेवाले कर्मको सचित किया।' आगन्द ! चृत्द वर्मारपुनकी चिन्ताको इस प्रकार दूर करना।"

तव भगवान्ने इसी अर्थको जानकर उसी समय यह उदान कहा-"(दान) देनेस पुष्य वढता है, सयमसे बैर नहीं सचित होता। सज्जन बराईको छोळता है, (और) राग-हेय मोहके शयसे वह निर्वाण प्राप्त करता है ॥१७॥

(इति) चतुर्थे माखवार ॥४॥

# h. n. ४—जीवनकी अन्तिम घळियाँ

तव भगवान्ने आयुष्मान् आनदको आमत्रित किया---"आओ आनन्द । जहाँ हिरण्ययती नदीका परला तीर है, जहाँ कुसीनाराके महलोका शालवन उपवत्तन है, वहां चलें।"

"अच्छा भन्ते।"

तव भगवान् महाभिक्षु-सचवे साथ जहाँ हिरण्यवती ० मल्लोका शास्त्रवन था, वहाँ गये। जान र आयुष्मान् आनन्दसे बोले-

"आनन्द । यसक (= शुळवे) -शालो के बीचमें उत्तरनी ओर सिरहानावर चारपाई (= मचन) विद्या दे। थका हूँ, आनन्द<sup>ा</sup> केट्रुँगा।" "अच्छा मन्ते।"

तव भगवान् ० दाहिनी करवट सिह-शस्यामे कैटे।

उस समय अकालहीमें वह जोळे शाल खूब पूले हुये हैं । तथायतनी प्रात्ने लिये वे (पूल) तथागत के शरीरपर विषयते थे। दिव्य मन्दार-पुष्प बानाशमें मिरते थे, वह तथागतके शरीर पर विषयते थे। दिव्य चदन चुर्ण ०। तथागतनी पूजाने लिये आनादामें दिव्य नाद्य नजते थे। ० दिश्य सगीत ०।

तव भगवानुने आयुष्मान् आनदको सबोधित क्यि-"आनद । इस समय अकारहीमें यह जोळे शाल खूब पूठे हुमें है। ०। विन्तु, आनन्द ! इनमे तथामत सरहत गुरहस, मानित-पूजित नहीं होते। आनन्द ! जो कि शिक्षु या भिक्षुणी, उपासक या उपासिका धर्मक मार्गपर आहद हो विहरता है, यथार्य मार्गपर आरूढ हो घर्मानुसार क्षाचरण वरलेवाळा होना है; उमसे तवागत ० पूजिन होने है। ऐसा आनद। तुन्हे सीखना चाहिये।"

उस समय आयुष्मान् उपबान भगवान्परपरा झलते भगवान्के सामने सळे थे। तत्र भगवान्ने आयुष्मान उपवानकी हटा दिया—

"हट जाजो , भिक्षु । मत मेरे सामने खळे होजो।"

तय आय्ष्मान् आनन्दन । यह हुआ—यष्ट आयुष्मान् उपवान विस्तालतत भगवान्के समीप बारीः=सन्तिकावचर उपस्थाक रहे है। किन्तु, अन्तिम समयमें भगवान्ने उन्हें हटा दिया—हट जाओ । भिक्ष ०।वया हेलु=प्रस्थय है, जो वि भगवान्ने आयुष्यान् उपवाननो हटा दिया—० ?'

तब आयुष्मान् आनन्दने भगवान्से यह कहा---

"भन्ते  $^{1}$  यह आयुष्मान् उपवान विरवालतक मगवान्के ० उपस्थाक रहे हैं। ० ध्या हेतु ० हैं  $^{2}$  "

"आनद ! बहुतसे दमो लोक-धातुओं वेयता तयायतं के दर्शनके निये एक दित हुये हैं। आनद ! जितना (मह) कुसीनाराका उपवर्तन मल्लोका चालकन हैं, उसकी चारो बोर बारह योजन तन बालके नीक गळाने भरके लिये भी स्वान नहीं है, जहाँ कि महेशाय्य वेयता न हों। आनन्द ! वेयता परेशान हो रहे है—'हम तथागठने वर्तनार्थ दूरते आय हैं। वयायत अहंत् सम्मर् समुद्ध कभी ही कभी लोक ने ल्लान होते हैं। आज ही रातके अन्तिम यहरमें तथागतका परिनिर्वाण होगा। और यह महेशास्य (=अदाची) अध्य बांचते हुवे अगवान्ते नामने खळा है। अन्तिम समयमें हमें तथागतका

'भन्ते । भगवान् देवनाओने बारेम कैसे देख रहे हैं?'

'श्चानद । देवता आन्नाशको पृथिनी ग्यालनर बाल लोले नं रहे है। हाथ पनळनर चिलला रहे हैं। कटे (कुथ) की मार्ति भूमियर निर गई है। (यह कहां) कोट पोट रहे हैं— बहुत जल्डी मात्रान् निर्वाणियो प्राप्त हो रहे हैं। बहुत सीध मुगत निर्वाणनी प्राप्त हो रहे हैं। बहुत सीध नक्ष्मान् (च्युक) लोकने अन्तर्यात हो रहें हैं। और जो देवना होण-चैनवाले हैं, वह होच नेत्र स्मृति सप्रकार्याके साथ सह रहें हैं—'मस्त्रत (च्ट्टत बन्तुय) अनित्य है। सो नहां पिल सक्ताहै।"

"भन्ते ! पहिले दिशाओंमें वर्षाबास कर भिक्षु भगवान्के दर्शनार्य आने थे। उन मनी-भावतीय भिक्षजांवा दर्शन , सस्सग हम मिलता था। क्लिनु भन्ते ! भगवान्के बाद हमें मनोभावतीय

भिक्षुत्रोका दर्शन, सत्मग नही मिलेगा।"

"क्षानत्व । श्रद्धालु कुळ-पुनने िलये यह चार स्थान वर्धनीय, सवेजनीय (चर्वराग्यस्त) है।

होनसे चार ? (१) 'यहां तथागत उत्पन्न हुये (च्लुनिवनी)' यह स्थान श्रद्धालु ० ! (२) 'यहां तथागतने अनुक्तर सम्यन्-स्थोधको प्रान्त विचा' (च्ल्योध्यया) ० । (३) यहां तथागत अनुपार-चिक् श्रद्धालु धर्मवनन्दो प्रवर्तन किया (च्यारनाथ) ० । (४) 'यहां तथागत अनुपार-चेव निर्माण-यानुको प्रान्त हुये (च्लुसिनासरा) ० । ० यह चार स्थान वर्षनीय ० है। आनव्य ! श्रद्धालु श्रिक्तु विश्वीचर्या ० वो प्रान्त हुये ।"

#### (२) स्मियोंके प्रति मित्तुश्रोंका वर्ताव

"मन्ते! स्थियोन साथ हम कैसा बर्ताव करेंगे?" "अ-दर्भन(⇒न देखना), आनन्द !" , "दर्भन होनेपर भगवान् वैसे बर्ताव करेंगे?" "आलाप (≕बात) न करना, आनन्द<sup>⊺</sup>" "बात करनेवालेनो कैसा करना चाहिये<sup>?</sup>"

"स्मृति (=होश)को सँगाले रखना चाहिये ?"

#### (३) चनवर्तीकी दाहकिया

"भन्ते । तयागतके दारीरको हम कैसे करेसे ?" "आनन्द । तयागतकी दारीर-मूजासे तुम बेपवीह रहो। तुम आनन्द सञ्चे पदार्थ (—सदर्थ)के लिये प्रयत्न करना, सत्-अर्थके लिये उद्योग करना। सत्-अर्थमें अप्रमादो, उद्योगी, आस्ममयमो हो विहरना। है, आनन्द । क्षत्रिय पडित भी, बाह्यण पण्डित भी, गृहपति पडित भी, तथागतमे अत्यन्त अनुरुक्त, बहु तथागतकी दारीर-मूजा करेंसे।"

"भन्ते <sup>।</sup> तथागतके शरीरको वैसे करना चाहिये <sup>२</sup>" "जैसे आनन्द<sup>ा</sup> राजा चक्रवर्तीके शरीरके

साय करना होता है, वैसे तथागतके शरीरको करना चाहिये।"
"मन्ते। राजा चकवर्तीके शरीरके साथ कैसे दिया जाता है?"

"आनत्द । राजा चन्नवर्तिके धारीरको नथे वस्त्रके रुपेटते हैं, नये वस्त्रते रुपेटन र घुनी रुईसे रुपेटते हैं। धुनी रुईसे रुपेटन र नये वस्त्रते रुपेटन र नये वस्त्रते रुपेटते हैं। इस प्रकार रुपेटकर तेरुकी छोहदोणी (=चीन) में रखकर, दूसरी छोट्-द्रोणीले बॉककर, सभी गर्मी (बार्ल काष्ट)की चिता बनाकर, राजा चन्नवर्तिके धारीरको रुपेट रुपेटते हैं। अरुपेटते हैं। इस प्रकार है। इ

"वहां आनन्द । जो माला, गय या चूर्णं चढायेग, या अभिवादन करेंगे, या चित्त प्रसन्न करेंगे, तो वह दीर्घं वाल तक उनके हित-सुबके लिये होगा। आनद । बार स्तूपाई ( $\Longrightarrow$ सूप बनाने योग्य) है। वोनसे चार ? (१) तथागत सम्यक् सबुढ स्तूप बनाने योग्य है। (२) प्रत्येन सबुढ ०। (३) तथागतका ध्वायक ( $\Longrightarrow$ प्रध्येन । (४) वजवर्ती राजा आनद, स्तूप बनाने योग्य है। सो क्यो आनद ? तथागत अई ( $\Longrightarrow$ प्रसम्यन् सबुढ स्तूपाई है ? यह उन भगवान् बसुब स्तूपाई लियोक्य राजाव । बहुतसे लोग चित्तको प्रसन्न करने वाद सुपति स्वगं लोकके उत्पन्न होगो। इस प्रयोजने आनद। तथागत ० स्तुपाई है। ०। विस्त लिये आनद। तथागत पत्रवर्ती है। ०। विस्त लिये आनद। सुपति स्तूपाई है। आनद। तथागत ० स्तुपाई है। ॥ विस्त लिये आनद। सुपति स्तूपाई है। आनद। व्यापाठ व्याप्त स्तूपाई है। आनद। यह वार्मिक धर्मराजका स्तूपाई, सोच आनद। बहुतसे आदमी चित्तको प्रसन्न करेंगे ०।० आनद। यह वार्मिक धर्मराजका स्तूपाई, सोच आनद। बहुतसे आदमी चित्तको प्रसन्न करेंगे ०।० आनद। यह चार स्तूपाई है।

### (४) यानन्दके गुण

त्रब आयुप्मान् आनन्द बिहारमे जाकर कपिसीस (—सूटी)को पकळकर रोते लळे हुगे— 'हाय' में संस्थ=सकरणीय हूँ। और जो बेरे अनुक्पक शास्ता है, उनका परिनिर्वाण हो रहा है।।"

भगवान्ने भिक्षुओको आमित्रित किया—"भिक्षुओ । आनन्द कहाँ है?"
"यह मन्ते । आयुप्मान् आनन्द विहार (चकोठरी) में जाकर ० रोते खळे हैं ०।"

न्यु । पार्च । प्रस्तु । मेरे वचनमे तू बानन्दमो कह—'बाबुस बानन्द । शास्ता तुम्हे बुला रहे हैं।" "अच्छा, भन्ते।"

्। आयुष्पान् आनन्द अहाँ भगवान् ये वहाँ आवर अभिवादनवर एक ओर बैठे। आयुष्पान् आनन्दसे भगवान्ने वहां—

"मही आनन्द ! मत सोन चरो, मत रोशो ! मेने तो बानन्द ! पहिले ही गह दिया है—सभी प्रियो=मनापोने जुदाई ० होनी है, सो यह बानन्द ! वहाँ मिलनेदाला है। जो बुछ जान (≕उत्पप्त) ≕भूत≕सस्नृत है, सो नादा होनेदाला है। 'हास ! यह नाम न हो।' यह समय नही । आनन्द ! सूने दोर्परात्र (=िवरनाल) तक अप्रमाण मैत्रीपूर्ण नामिव-काँमे तथागतकी मेमा की है। मैत्रीपूर्ण वार्षिक कोंसे ०। ०मैत्रीपूर्ण मानसिक काँमे ०। आनन्द र तू इतपुर्य है। प्रधान (≈ निर्वाण-माधन)में छग जल्दी अनास्त्रव (≕मुक्त) हो जा।"

तब भगवानुने भिक्षुओंनो संबोधित किया---

"भिक्षुत्रो ! जो तथायत बहुत-सम्यन्-सनुद्ध अतीतकालमे हुए, उन समनानोके भी उपस्थान (==िक्सेकक) इतने ही उत्तम थे, जैसा कि मेरा (उपन्यान) आनन्द । भिक्षुत्रो ! जो तथागन ० भिक्ष्यत्रो होंगे ० । भिक्षुत्रो ! आनन्द परिवाह है। भिक्षुत्रो ! आनन्द भेषाची है। यह जानना है—महु काल भिक्षुभोका तथायतके दर्भनार्य जाने का है, यह काल भिक्षुणियोक्षा है, यह काल उपासनोक्ष्य है, यह काल उपासिकार्योक्षा है। यह काल राजावा ० राज-महामास्यका ० तीर्थिकोचा ० तीर्थिक-स्यावको-वा है।

"भिक्षुओ ! आनन्त्रमें यह चार आरचर्य अद्गुत बातें (=धर्म) है। बौनमी चार ? (१) प्रदि भिक्षु-परिपद् आनन्दका दर्गन करने जाती है, तो दर्धनसे सन्तुष्ट हो जाती है। वही यदि आनन्द धर्मपर भागण करता है, आगणे भी सनुष्ट हो जाती है, शिक्षुओ ! भिक्षु-गरिषद् अनुप्त हो रहती है, जप कि अगन्द चुप हो जाता है। (२) यदि बिक्कुणी-परिष्द् ०। (३) यदि उपासक-परिपद् ०। (४) यदि उपासक-परिपद् ०। (४) यदि उपासक-परिपद् ०। भिक्षुओ ! यह चार ०।

#### (४) चनवर्ताके चार गुण्

'मिक्षुओ ' चलवर्ती राजामं यह चार आश्चर्य, अद्युत बाते है। कीनसी धार ?

(१) यदि मिक्षुओ ' क्षांत्रय-परिषद् चलवर्ती राजाना वर्तन करने जानी है, तो वर्तनमे सन्तुष्ट हो जाती है। वहाँ यदि चलवर्ती राजा भाषण परता है, तो भाषणंस मन्तुष्ट हो जाती है, और मिक्षुओ ! शांत्रिय-परिषद् अ-गुर्ता हो रहतो है, जब कि चलवर्ती राजा चुण होना है। (२) यदि श्रह्मण-परि-व्
व्र ०। (३) यदि मृत्युति-परिषद् ०। (४) यदि ध्रमण-परिषद् ०। इसी प्रकार भिक्षुओ ' यह चार आस्वर्य, अद्युत्त वार अनन्त्यमें हैं। (१) यदि मिक्षु-परिषद् ०। ०। भिक्षुओ ' यह चार आस्वर्य अद्युत्त वार्ले आनन्त्यमें हैं।

आयुप्पान् आनन्दने भगवान्ने यह वहा—''भन्ते ' मत इस शृद नगले (=नगरक) मूं, जाली नगलेम माता-नगरकमें पिनिर्वाणको प्राप्त होंचे। अन्ते । और भी महानगर हैं, जैसे हि स्थान, राजगृह, आवस्ती, शाकेत, कौसान्धी, बाराणसी। वहाँ भगवान् परिनिर्वाण करे। वहाँ बहुतसे स्रान्य महाग्राल (=महाभने)), ब्राह्मण-महाशाल, गृहपित-महासाल तपागतने भक्त हैं, यह तथा-गतने शरिरली पूजा करेंगे।''

#### ( ६ ) महासुदर्शनजातक<sup>1</sup>

"मत आनन्द ! ऐसा नह, मत आनन्द ! ऐसा क्र—"इस सुद्ध नगर्छ ०।' आनन्द ! पूर्वनारूमें महासुदर्शन नामक चारो दिखाजोका विकेता, देखोपर अधिकारण्यात, सात रत्नोने युक्त धार्मस्य धर्मराजा वत्रवर्ती राजा था। आनन्द ! यह कुसीनारा राजा महासुदर्शनकी कुआबती नाम त्रिधानी थी। जो कि पूर्व-यद्दिमम क्रम्याईमें बारह थोजन थी, उत्तर-दक्षिण दिखारसे सात याजन थी। आनन्द ! कुसावती राजधानी समुद्ध —स्पीत, बहुजना—जनात्रीणें और सुधिक्ष थी। जैसे कि आनन्द ! देखाड़ों.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> देखो महासुदस्सन-सुत्त पृ० १५२ ।

शी आलकमरा नामग राजपानी समृद्ध—रभीत, बहुजना:—यहा-आरीर्ण और सुभिक्ष है, इनी प्रवार ०। आतन्द । बुद्यावती राजपानी दिन-रात, हस्ति-दावद, अदर्य-गव्द, रथ-रावद, भेरी-याद, मृदग-रावद, तीथा-रावद, यीत-रावद, घल-रावद, तीथा-रावद, यीत-रावद, घल-रावद, तीथ-रावद, 'माह्ये-गीजिये'—इन दस रावदोंने सून्य न होती थी। आनव्द । बुसीनारामं आवद दुनीनारावामी मल्लोवो वह—'वाशिष्टो । आज रातक विचन्ने पहर तथागतवा परिविवाण होगा। चन्ने वाशिष्टो । चलो वाशिष्टो । पोडे अपमोस पत चरता—'हुमारे धाम-क्षेत्रमें तथागतवा परिविवाण हुआ, ठेविन हुम अन्तिमवालमें तथागतवा राविवाण हुआ, ठेविन हुम अन्तिमवालमें तथागतवा राविवाण हुआ, ठेविन हुम अन्तिमवालमें तथागतवा राविवाण हुआ, ठेविन हुम अन्तिमवालमें तथागतवा

आयुष्मान् आनन्द चीवर पश्चित्र, पात्रचीवर ले, अनेले ही नुसीनारामे प्रविष्ट हुए। उस समय दुमीनारावासी सल्ल विमी कामसे सस्यावारमें जमा हुए थे। तव आयुष्मान् आनन्द जहीं दुसीनाराजे मल्लोका सस्यागार था, वहाँ गये। जाकर कुसीनारावागी मल्लोते यह बीले— 'सांतिष्टों। ०।'

आयुष्पान् आनन्दवे यह सुननर मन्न, गरन-पुन, मरन-पुग्ने, मन्न भायमिं दु तित दुर्मना दु स-समिति (चत हो, नोई कोई वालोको विवेर रोते थे, वींह परळर पश्चन करते थे, कटे (वृक्ष) से गिरते थे, (भूमिपर) लोटते थे—बहुत जस्दी मगवान् निर्वाण प्राप्त हो रहे है, वहुत जस्दी सुगत निर्वाण प्राप्त हो रहे हैं ०१ यहुत जस्दी छोड-चलु अन्तर्वान हो रहे हैं। तब मरन ब दु तित ० हो, जहाँ छप-बस्त मरनोवा शालवन था, वहाँ गर्थे ।

तव आयुष्मान् आनन्दनी यह हुआ— 'यदि में कुसीनाराने मल्लोको एक एन कर भगवान्की वन्दना करवाकै, तो मनवान् (सभी) बुसीनाराने मल्लोको अवस्तित ही होगे, ओर यह रात बीठ आयोगी। अयो न में बुसीनाराने मल्लोको एक एक कुळके क्यासे भगवान्की वन्दना करवाकै— 'मन्ते ! अमुक नामद मल्ल स-भृत, स-भागं, स-यिराद, स-अमारा भगवान्के रायोको शिरासे वन्दना करवाई !' तब आयुष्मान् आनन्दने कुलीनाराके भल्लोको एक एक कुळने क्यासे मागवान्कि वन्दना करवाई - । इस उपासे आयुष्मान् आनन्दने कुलीनाराके भल्लोको एक एक कुळने क्यासे मागवान्कि वन्दना करवाई - । इस उपासे आयुष्मान् आनन्दने, प्रवम याम ( — धंसे दस वजे रात्तक) मे कुसीनाराके मल्लोको भगवान्की करवा करवा सी।

#### (७) समद्रकी प्रवत्या

जस समय बुधोनारामे सुन्धः नामव परिवानक वास करता था। मुनद्र परिवानकने मुना, आज रातको पिछले पहर प्रमण शोतमका परिनिर्वाण होगा। तब सुन्धः परिवानको ऐसा हुआ—
''मैने बृद्ध=बहल्क आवार्ष्यं आपार्यं परिवानको मह कहते मुना है— वर्षाचिन् कमे हि तथागत
अहत् समयक्मान्युद्ध उत्पन हुआ करते है।' और बाज रातके पिछले पहर अमण गीतममा परिनिर्वाण
और्त्यं, समयक्मान्युद्ध उत्पन हुआ करते है।' और बाज रातके पिछले पहर अमण गीतममा परिनिर्वाण
और्त्यं, समयक्मान्युद्ध उत्पन हुआ करते है। और बाज रातके पिछले पहर अमण गीतमम प्रसित्त (≃अद्धान्ता) जन्म हुआ पिछले पर्वाण गीतमम प्रसित्त (≃अद्धान्ता) हुल्ला अपना गीतम मुस्ते वैसा, वर्ग उपदेश कर सकता है, विसस्ते भेरा यह मध्य हट आयेगा।''

तब मुभद्र परिवाजक जहाँ मत्लोका शारा-वन उपवत्तन था, जहां आयुष्मान् आनन्द थे, वहाँ गया : जाकर आयुष्मान् आनन्दमे वोल्य—'हे आनन्द ! मैने बृद्ध—गहल्लक ० गरिम्राजकोको यह

कहते मुना है । सो में श्रमण गीतमका दर्शन पाऊँ?"

्रेसा कहनेपर आयुष्मान् आनन्दने सुगद्र परिवाजकसे वहा— "नही आचुस ! सुगद्र । तथागतनो तवस्त्रीफ सत दो । सगवान् यके हुए है । "

दूसरी बार भी सुमद्र परिवाजकने ०।०। तीसरी बार भी ०।०।

भगवान्ते आयुष्मान् आनन्दका सुभद्रं परिश्राजनके साथका कवा-गलाप सुन लिया। तव भगवान्ते आयुष्मान् आनन्दकी नहा--- तव भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दसे कहा—"तो आनन्द<sup>†</sup> सुभद्रवो प्रव्रजित वरो।" "अच्छा भन्ते<sup>†</sup>"

तव सुभद्र परिवाजनको आयुष्मान् आनन्दने वहा--

"आवुस <sup>1</sup> लाभ है तुम्हे, सुलाम हुआ तुम्हें, जो यहाँ शास्तावे सम्मुख अन्तेवासी (≕शिष्य)के अभिषेक्षसे अभिषिकन हुए।"

सुभद्र परिवाजनमें भगवान्के पास प्रवच्या पाई, उपमपदा पाई। उपसपन होनेने अविरहीमें आयुष्मान् मुभड आत्मसम्मी हो बिहार करते, जल्दी ही, जिसके क्रिये कुलपुन ० प्रप्रजित होते है, उस अनुसर अहुनर्यफलको इसी जन्ममें स्वय जानकर, बासाकारकर, प्राप्तकर, बिहरने लगे।०। सुमह अहुनोममे एक हुए। बहु भगवान्के अन्तिम विष्य हुए।

(इनि) पत्रम माखदार ॥४॥

### (८) त्रन्तिम उपदेश

तब भगवान्ने आयुष्मान् आनन्दसे कहा--

"आनन्द । शायद तुमको ऐसा हो—(१) अतीत-शास्ता (=चित्रपये गुष्क) मा (यह) प्रवचन (=उपदेश) है, (अव) हमारा शास्ता नहीं है। आनन्द । डमे ऐसा मत समझना। मैंने जो पर्म और विषय उपदेश किये हैं, प्रतप्त (=विहित) किये हैं, मेरे बाद वहीं सुम्हारा शास्ता (=गुर) है।—(२) आनन्द । की आजकरूठ भिक्ष एक हसरेनों आबुस महरूर पुकारते हैं, मेरे बाद ऐसा कह- कर त पुनारें। आनन्द । क्योविस्तार (=उपभवां प्रवचनां अधिक दिनका) भिक्ष मत्वक-तर (=अपनेतें कम समयकें) मिशुके नायसे, या गोत्रके, या आवुस, कहरूर पुनारे। नवक्वर भिक्ष स्वीकरतनें भेती प्राध्म अधिक तित्रका) माने अधिक विषया प्राध्म स्वाध्म अधिक विषया प्राध्म स्वाध्म अधिक विषया प्राध्म स्वाध्म अधिक विषया प्राध्म स्वाध्म स्वा

"भन्ते <sup>।</sup> ब्रह्मदण्ड वया है <sup>?</sup>"

"आनत्द! छन, प्रिक्षुआको जो बाहे सो कहे, प्रिक्षुओवो उससे न बोल्ना चाहिये, न उपदेश ≔अनुसासन करना चाहिये।"

तव भगवान्ने भिक्षुओनो आमनित किया--

'भिक्षुओं <sup>'</sup> (बदि) बुद्ध, बर्म, सबमें एक भिक्षुनों भी कुछ सका हो, (तो) वूछ लो । भिक्षुओं ' पीछे अफरोस मत न रना—'शास्ता हमारे सन्युख थे, (किन्यू) हम भगवान्क सामने बुछ वूछ न सरे'।"

ऐसा कहनपर वह शिशु चुच रहे। इसरी बार भी वगवान्त ०।०। सीसरी बार भी ०।०। सब आयुष्पात् आतन्त्र भगवान्से यह वहा—'आहचर्य भनी। अद्भुत भनी।' मै भनी। इस मिध्-मपम इतना प्रसन् हो। (यहाँ) एव शिक्षुको भी बृद्ध, पर्य, सप, मार्ग, वा प्रतिपद्दे विपयम सदेह (=कादा) =विमति नहीं है।"

"आनन्द ! 'प्रसन्न हूं' वह रहा है ? आनन्द ! सथागतको मालून है—हम भिशुन्तपर्मे एक भिशुको भी बुढको विषयमें सबेह=विमति नहीं है । आनन्द ! इन पौचसो भिशुओमें जो सबसे छोटा भिक्ष है । यह भी न पिननेवाला हो, नियत सबोपि-परायण है ।"

तब भगवानने भिष्ठुओनो आमितित विया—"हन् । भिष्ठुओ अब तुम्ह मरता हूँ— "मस्तार (=हतवस्तु) व्यव धर्मा (=नाममान) है, अभगदन साथ (=आन्स न वर) (जीवनचे स्ट्यनो) सपादन वरो।"—यह तथागतवा अन्तिय वचन है।"

### ५-निर्वाग्

तव भगवान् प्रथम ध्यानरी प्राप्त हेणु। प्रथम ध्यानने उठार द्विगिर ध्यानरी प्राप्त हुणु। नृतीय ध्यानरी ०।० चतुर्य ध्यानरी ०।० आसामानन्यारतन्ती ०।० रिकानानन्यायानरी ०। ■ आंचित्रन्यायतनरी ०।० नीत्राज्ञानाम्बायानरी ०।० सज्ञायेरधिननिरोयरी प्राप्त हुणु। सब अयस्यान् आनन्दने आयुष्मान् अनुरुद्धने गरा—"भन्ने अनुरुद्ध । सम्प्रेमन् परिनर्द्त होगये ?" "आयुस्त आनन्द । भगवान् परिनिर्दत नहीं हुणु। समायेरधिनानिरोयरी प्राप्त हुणु है।"

आवून आनः नगनार् नार्यात् नार्यात् । अस्य स्थाने स्थानोतं उपराग्नी मार्गि उटकर तब भगवान् नजानेदियानिविद्यानमार्यातं ( अमार्यः स्थानमार्यातं मार्गि उटकर तब भगवान् नार्यात् हुए। । उत्तीय स्थानने उटकर प्रथम स्थाननो प्राप्त हुए। । । उत्तीय स्थानने उटकर प्रथम स्थाननो प्राप्त उटकर दितीय स्थाननो प्राप्त हुए। । वतुर्थं स्थानने उटके अनकर भगवान् पिनिवर्गकाने प्राप्त उटकर दितीय स्थाननो प्राप्त हुए। । मार्गिवर्गः विद्यात् होनेपर निर्वाण होनेपे नाष भीपण, स्थानपूर्णं महासूर्याः हुम। वेव- हुए। भगवान्वे परिनिवर्गण होनेपर निर्वाण होनेपर निर्वाण होनेपे नाष सहास्यित बहानि यह गाया वही---

"मसारवे सभी प्राणी जीवनमें मिरेगे ।

जबिक ऐंगे लोग में ब्रिडिम पुरार बलप्राप्त,
समागत, सामान बुढ गरिनिवर्ण को प्राप्त हुए" ॥२१॥

समागत, सामान बुढ गरिनिवर्ण को प्राप्त हुए" ॥२१॥

समागत्ते परिनिवर्ण होनेपर ० रेडेन्ड सम्त्रे कोर नष्ट होनेवाले हैं।

(जो) उत्पन्न होनर नष्ट होने हैं, उनका सामान होना ही गुग हैं '॥२३॥

समागत्ते परिनिवर्ण होनेपर ० आयुष्मान् बतुरदेने यह गामा नहीं के '
"स्वर-विवर्ण समेगर ० आयुष्मान् बतुरदेने यह गामा नहीं के '
"स्वर-विवर्ण होनेपर ० आयुष्मान् बतुरदेने यह गामा नहीं के '
सानिवर्ण किया निवर्ण होनेपर ० आयुष्मान् अनन्त्वे यह गामा नहीं के सम्बात्ने परिनिवर्ण होनेपर ० आयुष्मान् अनन्त्वे यह गामा नहीं के सम्बात्ने परिनिवर्ण होनेपर ० आयुष्मान् अनन्त्वे यह गामा नहीं के सम्बात्ने परिनिवर्ण होनेपर ० आयुष्मान् अनन्त्वे यह गामा नहीं के सम्बात्ने परिनिवर्ण होनेपर ० आयुष्मान् अन्य स्वर्ण ।

तब आयुष्मान् अनुष्द्वने भिधुओमे वहा-

अयुष्पान् अनुष्ठ और आयुष्पान् आनन्दने वह वाकी रात धर्म-क्यामें वितार । तब आयुष्पान्

अनुष्द्वने आयुष्मान् आनन्दमे कहा--

(जाओ । आवृत्त आनन्द । कुसीनारामे जावर, वृत्तीनागर्व सन्त्रीत वहां- 'वानिष्टां !

भगवान् परिनिर्वृत हो गये। अब जिमका तुम काल समझो (वह करो)।"

भगवान् पाराने परि । वह आयुष्पान् आनन्द पहिनवर पारानीवर ते बनेते हुनीनारामें प्रविद्या हुन । वह अयुष्पान् आनन्द पहिनवर पारानीवर ते बनेते हुनीनारामें प्रविद्य हुए। उस समय विभी वामसे हुमीनारामें मल्य, सम्यागार (व्यवस्थान्यमान्यन) में जमा थे। तब आयुष्पान् आनन्द जहीं मल्योवा सस्यागार या, वहीं गरे। बावर हुमीनाराचे मल्यों से बोले—

"बारिप्टो मगवान् परिनिर्वृत हो गये, अब जिसका तुम काल समझो (बैसा करो)।"

आयुष्मान् आनन्दते यह सुनकर मल्ल, मल्लमुत्र, मल्ल-सुत्रे, मल्ल-मार्घोषं दु खित हो o नोई बेगोनो विखेरकर बदन करती थी, दुर्गना चित्तमें सत्तव हो कोई बोई केगोको विखेर बर रोती थी, बाँह पकळपर रोती थी, कटे (वृक्ष) वी माँति गिरती थी, (घस्तीपर) लूटित विलूटित होती थी—"वळी जल्दी सुगवान्का निर्वाण हुआ, बळी जल्दी गुगतवा निर्वाण हुआ, बळी जल्दी स्रोकनेत्र अतुर्घान हो गये।"

त्तव क्सीनाराके मल्लोने पूरधोको आज्ञा थी-

"तो भणे । बुसीनाराको सभी गध-माला और सभी बाद्योको जमा करो।"

तव बुभीनाराके मरूल गय-माला, सभी वायो, और याँच हुबार थान (==दुस्स)-जोळोको लेकर जहाँ गै प्यवत्तन ० था, लहीं समझान्का दारीर था, वहाँ गये। आकर उन्होंने भगवान्के दारीरको नृत्य, गीत, वाय, माला, माथ्ये सर्कार रूप्तु-मृत्या करते,—सानवे—पूवते कर्ष्योग विज्ञान (चर्चवा) करते, सवय बनाते जब दिवा विज्ञान विज्ञान विज्ञान करते, मावय बनाते जब दिवा विज्ञान विज्ञान करते हो गया। व्यव क्ल भगवान्के पार्टीरका वाह करों। 'तव कुसीनाराके मरूले- ने भगवान्के दारीरको हार करते—सानते—पूजते, वेदवा तानते, महम करते हो गया। व्यव कल भगवान्के पार्टीरका वाह करों। 'तव कुसीनाराके मरूले- ने भगवान्के दारीरको नृत्य, गीत, बाब, माला, यचसे सरकार करते—सुरकार करते—सानते—पूजते, वेदवा तानते, महम करते हार करते

"मन्ते। अनुरुद्धा क्या हेतु हैं=क्या कारण हैं, जो कि हम आठ मरेल-प्रमुख ० नहीं उठा

सकते ?"

"वाशिष्टो । तुम्हारा अभिप्राय दूसरा है, और देवताओका अभिप्राय दूसरा है।"

"भन्ते । देवताओका अभिप्राय क्या है ?"

"बाधिष्टो । तुम्हारा अभिप्राय है, हम भगवान्के दारी रचे नृत्य∘से सत्कार करते ० नगरके दक्षिण दक्षिण के जाकर, बाहरते बाहर नगरके दक्षिण, भयवान्के गरीरका दाह करे। देवताओका अभिप्राय है—हम भयवान्के घरीरको दिव्य नृत्यये० सत्कार नगरे ० नगरके उत्तर उत्तर के आकर, उत्तर-द्वारसे नगरसे ० प्रवेशव र, नगरके बीच के जा, पूर्व-द्वारसे निकल, नगरके पूर्व और (लहीं) "मुझ्ड-क्षम नामक मत्लोका चेटा ( च्लेवस्थान) है, वहां भयवान्के शरीरका दाह करें।"

"भन्ते । जैमा देवताओका अभिप्राय है-वैसा ही हो।"

उत समय बुधीनारामे बाँघमर मन्तारब-गुज (≔एक दिव्य पुष) वरसे हुए थे। तव देवताओ और बुसीनाराके मल्लोने भगवान्के बरीरनी दिव्य और मानूप नृत्य∘के साथ सत्कार करते ० नगरसे उत्तर उत्तरसे छे जाकर ० (जहीं) मुकुट-चपन नामक मल्लोना चैत्य या,

वहाँ भगवानुका शरीर रक्खा। तब बुत्तीनाराके मल्लोने आयुष्मान् आनन्दसे कहा-

"मन्ते । आनन्द । हम तथागतके दारीरको नैसे वरे?"

वर्तमान माथाकुअर कसवा (जि मोरखपुर)।

वितंमान रामासार, कसमा (जि. गोरखपुर)।

"वाशिष्टो! जैसे घत्रवर्ती राजाने बारीरको वरने हैं, वैसे ही तवामनरे शरीराो सम्मा चाहिये।"

"वैसे भन्ने । पत्रवर्ती राजाने शरीरको करते हैं।"

"बामिष्टो <sup>।</sup> चत्रवर्ती राजाने धरीरको नये बच्छेने रूपेटने है ०। (दाहरर) बद्रे चौग्यने पर तथानतबा स्तूप बनवाना पाहिये। वहाँ जो माला, गण या चूर्ण जुड़ार्यो, या अभिवादक बरेमे, या चितनो प्रसन्न चरेमे, उनने लिये वह चिरवाल तक हित-मुपने लिये होगा।"

प्रसन्न करेगे, उनके लिये वह चिरकाल तक हित-मुगर्स लिये होगा।" सब कुसीनगराचे मरूलोने आदमियोको आजा दी—"जाओ रे! धूनी एईको एप्रियन करो।

तव कुसोनारारे मल्लोन भगवान्वे सदीरको नौरे वस्त्रमें लगेटा। बौरे वस्त्रमें लगेटनर धुने नपासमे लगेटा। धुने क्पासमे लगेटनर, नौरे वस्त्रमें लगेटा। इसी प्रवार पांच सौ जोळेमं लगेटार तीवें (=लोह)को तेलवाली कलाही (=डोणी)में राज सारे गण (काट्टा)वी चिता बनारर, मगवान्के शरीरको चितापर रक्ता।"

### ६-महाकारयपको दर्शन

उस समय आयुष्पान् महाकाश्वय पांचसी भिक्षेत्रीव महाभिक्ष्मपने साथ पावा और हुमी-नारा बीचम, रास्तेपर जा रहे थे। तब आयुष्मान् महावाश्वय मार्गित हटकर एक वृक्षके नीचे बैठे। उस समय एक आजीवक बुनीनाराने मदारका पुष्प के पावाके रास्तेपर जा रहा था। आयुष्मान् महाकाश्यपने उस आजीवकको दूरसे आते देखा। देखकर उस आजीवकमे यह वहा-

"आवृत्त । क्या हमारे जास्ताको भी जानते हो ?"

"हाँ, आयुस् । जानता हूँ, धमण गौतमहो परिनिर्वृत हुए थान एक मन्ताह होगया, मैने यह महार-पूष्य बहीने पाया।"

यह सुन बहाँ जो अवीतराग मिल् सं, (जनमें) नाई नोई बाँह पनळ्वर रोने । उस समय सुभन्न नामन (एक) बृद्धप्रजित (च्लुअपेमें साथू हुआ) उस परिष्यमं बैठा था। मत बृद्धप्रजित सुमन्नने उन मिल्क्षीते बह नहा—'मत आलूमी।' मत होन नरी, मत रोजो। हम सुमुक्त होगये। उस महाध्रमणेसे पीळिन रहां करों भे—यह तुम्हें निहित हैं, यह सुम्हें विहित नहीं है।' अब हम जो चाहेंगे, सो करों में से हमें हों हो हो हो हो हम जो चाहेंगे, सो करों में में हम हो नरी हों।'

तत्र आयप्मान् महाकास्यपने भिक्षुओको आमित्रन किया-

"आवृतों । मन सोचो, मत रोबों। आवृतों। मगवानमें तो यह पहले ही वह दिया है— सभी प्रियो=मगानेले ज्वाई ० होली है, सो वह आवृत्तों। वहीं फिलनेवालाई ? जो जान(=उत्पन्न) =भत ० है, वह साध होनेवाला है। 'हाय। वह नाश मत हो'—यह सम्भव नहीं।'

उस समय चार भरूल-जमूल शिरफे नहाकर, नया वस्त्र पहिन, समयानुत्री चिनात्रो छोपना चाहते ये, तिन्तु नहीं (छीप) सकते थे। तब कुसीनाराके भरूलोने आयुष्पान् अनुरद्धी पूछा---"मन्ते। अनुरद्ध। नया हेतु हैं--चया प्रत्यय है, जिसस कि चार मरूठ-प्रमुख० नहीं (छीप) सकते है।"

"बारिएटो । ० देवनाओवा दूसरा है। अभिजाय है। आयुष्मान् महानास्वर पाँचमी भिक्तओवे महाभिष्तुसम्हे साथ पांवा और कुमीनाराके बीच रास्त्रों आ रहे हैं। अववसन्ही चिना तव तन न जरुगो, जब तक आयुष्मान् महाबास्वय स्वय भवतानुके चरकोको । भिरने करना न बर नेते।"

"भन्ते ! जैसा दैवताओना अमित्राय है, वैसा ही हो।"

तव आयुष्मान् महाबाश्यपने जहाँ मल्योका सुकुटकच्यन नामन चर्चय या, जहाँ मगदान्धी चिता पी, वहाँ पहुँचकर, चीवरमो एक नन्धेपर कर अञ्जली जोड, तीन बार चिनाकी परित्रमांकर, तव (१) राजा॰ अजातपातु ० ने राजपृहुषे भगवान्तर अभियोशा स्तूरा (बनाया) और पूजा (==प्रहु) भी। वैपालीय फिरट्सियाने भी ०। (३) विपारवस्तुते शास्त्राने भी ०। (४) अन्तर- वप्पने बुल्योने भी ०। (५) राजार विपारवस्त्री भी ०। (५) प्राचार सस्केते भी ०। (८) प्रुपीनाराक भन्याने भी ०। (९) द्रोण वादाणने भी गुम्मना ०। (१०) विपालीवनने मीपोने भी आगरीवा ०।

<sup>ै</sup> अ क "कुसीनारासे राजपृट पचीस योजन है। इस बीचमें आठ ख्रयम चौळा समसल मार्ग बनवा, मल्ल राजाओने मुकुट-बमन और सस्मामारमें जेती पूना को पी, बंदीही पूना पचीस योजन मार्गासें भी। (इसने) अपने पांचती योजन परिमडल (च्येरेवाले) राम्यक मनुष्योंको एकतित करदाया। उन पापुओको है, कुसीनारासे पातु (-निमित्त)-बीळा करते निकल्कर (लोग) जहाँ तुन्वर पुष्पोको देखते, बही पूजा करते थे। इस क्रवार चातु केवर आते हुए, सात वर्ष सात मारा सात दिन यीत गये। लाई प्रके देखते, बही पूजा करते थे। इस क्रवार चातु केवर आते हुए, सात वर्ष सात मारा सात दिन यीत गये। लाई पर के पानुओको लेकर (अजातजपूने) राजपृद्धे स्तुप बनवाया, पूजा कराई।

इस प्रकार स्तुपोर्क प्रतिदिव्त होनानेषर महानाच्या स्थिवरने धातुओर अस्तराय (==वित्त) को देखकर, राजा अजातराञ्चक पास जाकर कहा—"महाराज<sup>1</sup> एक धातु निषान (=अस्य धातु रखनेका चहवच्या) बनाना चाहियो।" "जनवा अन्ते।"

स्यांतर जन-उन राज-कुलोवी पूना करने मात्रकी थानु छोळकर बावी थानुओकी लोहो खाया । रामग्राममें थानुओकी नाहोद खाल करनेके अन्तराय न था, 'श्रीवण्यमें न्वस्टीएमें हसे महाविद्वारके महाविद्यार स्थापित करेंगे (—) के ख्याले भी) न के आये। बाकी सातों नगरीते ले आकर, राजपहरी पूर्व-सिक्त मारामें (ओ स्थान है); रावाने उस स्थानवी खुदबाकर, उससे निक्ली मिट्टीसे हैंरे बनवाई। यहां राजा बया बनवाता है, पूछनेवालोको भी 'महाकाववीका चेत्य बनवाता है' यहां कहते के, कोई भी पातु-नियानकी बात न जानता था।

### ्१७<del>-म</del>हासुदस्सन-सुत्त (२१४)

क्रवर्ता राजाका जीयन (महामुदर्शन-आतक)। १—कुशायती राजधानी। २—राजाके सात रतन। ३—राजाकी चार ऋद्धियाँ। ४—वर्ष प्रासाद (महल)। ५—राजा ध्यानमें रत। ६—राजाका ऐक्वर्य। ७—सुप्रदादेवीका दर्शनार्थ आना ८—राजाको मृत्यु। ९—सुदही महामुदर्शन राजा।

ऐसा मैंने सुना---एक समय अपने परिनिर्धाणके वक्त भगवान् कुसिनाराके पास उपवसन नामक मल्लोके सालवनमें दो साल वृक्षोके बीच विहार करते थे।

### चक्रवर्ती राजाका जीवन (महासुदर्शन जातक)

तव आयुप्पान् आनन्द जहाँ भगवान् थे वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादन कर एक ओर वैठ गये। एक और बैठे आयुप्पान् आनन्दने भगवान्से यह कहा—

"भन्ते । मत इस छुद्र नगलेमें, जगली नगलेमें, हााधा-नगलेमें परिनिर्वाणको प्राप्त होने। भन्ते । और भी महानगर है, जैसे कि कम्पा, राजपृह, श्रावस्ती, साकेत, कीशान्त्री, बाराणसी, बहुाँ भगवान् परिनिर्वाण करें। वहाँ बहुत से क्षत्रिय महाशाल (=महाधनी), ब्राह्मण महाशाल, गृह-पति महाशाल तथागतके भक्त है, ने तथागतके शरीरकी पूजा करेंगे।"

"नहीं आनन्द! ऐसान कहाँ, मत इस क्षुद्र नगले ०।

### १-कुशावती राजधाना

"आनन्त् । पूर्वकालमें महामुद्रस्थन नामक पारो विद्याओपर विजय पाने वाला, दृढ शासक मूर्याभिवित्त क्षिप्त एजा था। आनन्त् । महामुद्रस्थन राजाकी यही कृषितारा कुराबदी नामकी राजधानी थी। आनन्द । वह कुशाबती पूरविं लेवर परिचामकी ओर सम्बार्दमें बारह योजन थी, बोळाईमें उत्तरसे दक्षिण सात योजन। आनन्द । कुशाबती राजधानी समृद्र थी, उनित्तरीक थी, बहुत आवादी वालों थी, गुरुजार थी, और सुभिक्ष थी। आनन्द । जैसे देवताओं की आलकम्मदा नाम राजधानी समृद्र ० है, वैसे ही आनन्द । कुशाबती राजधानी समृद्र ० थी। आनन्द । पुचावती राजधानी दम् द्र ० थी। आनन्द । पुचावती राजधानी दम श्रव्योसे रात दिन सदा भरी रहती थी, जैम हाथीके शब्द, अस्व शब्द, रूप शब्द, भीटिशब्द, मुदद्रन-राब्द, वीधा-शब्द, शीत शब्द, आक्ष शब्द, ताल शब्द, सम्बन्द, राताओं " 'भीको' के सद्य

"आनन्द ! बुदाावती राजधानी सात प्रावारीये थिरी थी । एक प्रावार स्रोनेका, एक चाँदीका, एक बैदूर्य, एक स्पष्टिकका, एक पचराण, एक ममारगल्ल और एक सब प्रवारके रत्नोका ।

१ मिलाओ पृष्ठ १४३ (महासुदर्शन जातक)।

"आनन्द ! बुवाबनी राजपानीम वार रागे दर्बाई वने थे। एक द्वार गीनेता, एक सीतात, एक देहूँगैंसा और एक स्मृटियम। अत्येर द्वारमें तीन पोरसा (एक पोरमा=५ हाम) गाँढे, तीन पोरमा गाँढे हुने, यह मिलाकर बारह पोरसा दम्बे सान सान सम्मे गाँढे थे। एक नम्मा गीनेता ० एक सव प्रकारी रागोजा।

"आन-र । बुवावनी राज्यानी मात ताल-मिन्नयांगे पिरी थी । एन ताज-मिन मोने सी ० एक सब प्रकारने रुलोगी। सोनेंगे ताल्या सन्य (==तना,मळ) मोनेंशा (और) पते और पण्ड चौरीके थे। चौरीके साल्या स्वच्य चौरीना (और) पते और पण्ड चौरीके थे। चौरीके साल्या स्वच्य चौरीना (और) पते और पण्ड चौरीके ये। चौरीके साल्या स्वच्य चौरीके से साल्या क्यों पत्र चौरा मोहि-ताङ्क ताल ० पण्ड और पत्र स्वारास्त्य थे। स्वारास्त्य ताल ० पण्ड और पत्र मोहिनाङ्क थे। सब प्रकारक रुलोके पत्र और पण्ड साल्या स्वच्या चौरा—आनव्य । हवामे हिल्लेगर उन ताल-मित्रयोसे मुन्दर, प्रचायवर, प्रिय (और) मब्नीय (==मोह लेचे बाला) पाळ निवल्ता था। आनव्य । और (अग्र-शिवाको) चुत्र लोग जब बण्डी तरह समें हुवे और ताल्ये मिलाये पौच आग्राम पुनत वाजेंशे दावारे हैं, हो उससे पुन्यर ० शब्द निवल्ता है, वैमेरी उन ताल-मित्रयोसे ०। आनव्य । सस समय जो दुवावती राज्यानिक युण्ड, जुआरी और वारायो थे, वे जन हवासे हिल्लोताल प्रचित्रयोसे प्रवस्त (सत्त हो) नाचते और दोलते सा

#### २-चकवर्तीके सात रब

'आनन्द! राजा महासुदस्सनके पास सात रत्न, और चार ऋदियाँ थी। बौनने सान रत्न ? (१) आनन्द । एक उपोसय-पूर्णिमाकी रातकी उपोसय व्रत स्थ शिरम स्नानकर, जन राजा महासुदस्यन प्रासादके सबसे ऊपरके तल्लेपर था, तो उसके सामने सहस्र अनी बाला, नाभि नेमि (=पदी)मे यक्त और सर्वाकार परिपूर्ण दिव्य चरू-रत्न प्रगट हुआ। उस देव्य र राजा महामदस्यतके मनमें ऐसा हआ-"ऐमा सुना हँ - उपोसव पूणिमानी रात शिरमें नहा उपोसव वनकर, प्रासादक ज्यरले तल्लेपर गमें जिस मुर्घाभिषिक्त सनिय राजाके सामने सहस्र अरो वाला • दिव्य चन्न-रत्न प्रगट होता है, वह चत्रवर्ती (राजा) होता है। मैं चनवर्ती राजा होऊँगा। आवन्द (ता वह महा-सदस्सन राजा आसनसे उठ, चादरको एक क्षेपर कर वामें हायमें मोनेकी झारी ले, दाहिने हाथमे चन्न-रत्नका अभियेक करने लगा- हे चत्र-रतन ! आपना स्वागत हो, आपनी जय हो ! ' आनन्द ! तब वह चन-रत्न पूर्व दिशानी ओर बला। राजा महासुदस्मनके पास चनुरङ्गिनी मना थी। आनन्द । जिस प्रदेश-में चक्र-रत्न ठहरता, वही राजा महामुदस्सन अपनी चतुरिङ्गनी सेनाके माय पळाव डालता । आनन्द ! भी पूर्व दिशाके राजा थे वे राजा महामुदस्मनके पास आकर वहने लगे—'महाराज ! आपका स्वागत हो, (हम लोग मभी) आपके (आधीन) है। महाराज! आप आज्ञा दीजिये'। राजा महामुद्दस्मन हैं। (हम क्या कार्या कि मारना चाहियें, चोरी नहीं करनी चाहिय, नाम (झमोग)म पळकर दराचार नहीं करना चाहिये, मिथ्या-आपण नहीं करना चाहिये, बराव आदि नशीरी चोज नहीं पीना वाहिये। उचित भोग करना चाहिय। अनन्द। (इस प्रकार) जो पूर्व दिशाक राजा थे वे राजा महाः मुदस्तनवे अनुपुक्तक (≔माङलिक) हुये ।

"आतन्द । तब बहु चन-रत्त पूर्वने समुद्रमें हुवनी लगा, निकल दक्षिण दिशामें उहुरा । = दिशिण दिशाबोले समुद्रमें ०। ० पित्रका दिशाम ०। ० उत्तर दिशामें ०। राजा महामुरस्मन वे पास चतुर-द्विती तेता थी। आनन्द । जिस प्रदेशमें चन-रत्त उहरता वही राजा = पढाय डाल्या था। आनन्द ! जो उत्तर दिशाके राजा ये वे राजा महामुदस्सनके पास जाचर ०। ० अनुयुक्तन हुया। "वानन्द ! तव बहु नव-त्त समूद्र-पर्यन्त पृथ्वीको जीत मुद्राववी राजधानी छीट वर राजा महामुदस्सनवे अन्त पुरवे द्वारवे पास न्याय नरमेके आँगनमें बीछमें ठोवासा ठरूर गया। उसमे राजा महामुदस्सनका अन्त पुर बळा घोभायमान होने लगा। इस प्रकार वानन्द ! राजा महामुदस्सनको चय-रक्त प्रार्ड्भेत हुआ।

- (२) "आनन्द ! फिर राजानो विल्कुल जजना, चौगहल, ऋदियुक्तः अन्तरिक्षमं भी गमन परनेवाला ज्योसय हस्ति-राज नामन हस्ति-रत्न प्राहुभूँत हुआ। उसे देख राजा ० ना चित्त बळा प्रसास हुआ। यदि हाथी अच्छी तरह सिखामा रहे तो उचनी सवारी बळी अच्छी होती है। आनन्द ! तव वह हस्ति-रत्न, उत्तम आतिवा हाथी जैस बहुत दिनोमे सिखाया गया हो, वैचा तिशित या। आनन्द ! तव राजा महायुरस्थनने उस हस्ति रत्ननी परीक्षा करने विचारमे पूर्वोत्त (प्राप्त ) समय असर चटनर समुह-पर्यन्त पृथ्वीचा चक्कर रुपाने कुरावती राजधानीमें छोटपर प्रातरास किया। आनन्द ! राजा ० नो इस प्रकारणा हस्ति-रत्न प्राहुर्युत हुआ।
- (३) "और फिर आनन्द रात्रा यहासुस्स्वनको जिल्तुल उजला, काले जिर और मुरुजने ऐसे वैज्ञोबाला, ऋढि-मुक्त, आपादाने गमन वरनेवाला बकाहक अस्वराज नामक अस्वराल प्रकट हुआ। उमे देल ० प्रसन्न हुआ। बंदि अस्व अच्छी तरह सिराया ०० प्रातरात्र किया। आनन्द । राजा ० अन्वराल ०।
- (५) "और फिर आनन्द । व्यक्तिम्स, दर्शनीय, चित्तको अध्य क्र क्र क्लोवाली, परमसील्यं-सम्मान, न अधिक क्लांने सबकर और देवांके वर्णने क्ला (की) स्वीरत्न वा आनन्द । उस क्लां सत्तका उज्जानी, मृत्यांकि क्लांने सबकर और देवांके वर्णने क्ला (की) स्वीरत्न वा) आनन्द । उस क्लां सत्तका ऐसा कामसम्बद्धां था, जीते मानो कड़िया फाहा या क्लासवा फाहा। आनन्य । उस व का गाम शीत-कालमें उपन और उपप्नकालमें शीतक रहता था। आनन्य । उस वक्ते खरीरते चन्दनकी (और) मृद्धि कमल की मृत्राम्य निकटती थी। आनन्द । वह स्वीरत्न राजा व से पहले ही उठ जाती थी और पीछ सीती थी। आज्ञा मुननेने क्लिये सदा तैयार रहती थी। मनके अनुकूष आवरण करनेवालो और फिर सीति थी। आज्ञा सुननेने क्लिये सदा तैयार रहती थी। मनके अनुकूष आवरण करनेवालो और प्रिय सोहने वाजी थी। आनन्द । यह राजाव के मनते मी नही छोळनी थी (दूसरे पुरपवे प्रति मनसे भी राग नहीं करती थी), शारीरते तो कहाँ तक र आनन्द व स्वीन्तन्त ।
- (६) "और फिर आनन्द । ॰ गृहपति (≈र्नरण)-स्तर । उसके बच्छे कमोंके फलसे उसे दिख्य चझु उस्पत्र हुआ। वह उसस स्वामी या विना स्वामी बाले खजानो (—िनिषयो) को देल लेता था। उसने राजा ॰ के पास जाकर यह महा—देव। आप कोई जिन्ता व मरें, में आपका धनका कारवार कहोगा। आनन्द। राजा ॰ ने इस गृहपतिकी परीक्षा करनेके विचारसे नावपर वहलर नाइानदीकी दीच धारामें जा उस गृहपति स्तर वहला— गृहपति। मुझे सोने और चौदो वी आवस्पता है। 'त्री यहराज ' नावको एक जिनारे पर ले चले।' 'गृहपति । मुझे सरी और चौदो नी आवस्पता है। 'त्री यहराज ' नावको एक जिनारे पर ले चले।' यहपति । मही पर मुझे सी और चौदीकी आवस्पता है। बानान्द। तब वह गृहपति-स्तर दोनो हायोगे जलको छू सीने चिदी पर कि जी हायोगे जलको छू सीने चिदी पर सिक्त स्वामी कारवा है। बानान्द। सुझे सर मुझे स

काम हो जायमा <sup>?</sup> वया इतनेसे महाराज सतुष्ट है <sup>?</sup> 'राजा ब ने वहा-—'मृहपति <sup>†</sup>यह पर्व्याप्त ० ! आमन्द <sup>†</sup> ■ महपति-रत्न ० !

(७) 'आनन्द ! ० पण्डित, व्यक्त, मेषायी, और स्वीकरणीय (वीजी) नी स्वीकार, सथा स्वाज्य (वीजी) के त्यापमं समर्थ परिणायक (व्यक्तास्वारी) एल प्रकट हुआ। उसने राजा ० ने पाम जाकर यह कहा—देव ! आप चिन्ता न नरे, में जनुसासन नरेगा।' आनन्द ! ० परिणायन-एल ० । आनन्द ! पाता ० इन सात राजीह स्वत्त था।

### ३--चार ऋद्धियाँ

"आहन्द ! तब राजावक मनमे यह हुआ--'डन तालोके बीच भी सी धनुप (=४०० हाय) पर पूप्तराणी खदवाउँ । आनन्द । राजा वने उन तालोके बीच मी भी धन्पपर पूप्कर्राणदी खदवाई। आनन्द । वह पूक्तरणियाँ चार रगांनी ईटोकी बनी थी, एकसी ईटे सोनकी, एकपी चांदीकी. एकको बेदुर्थको, एकको स्फटिकको। आनन्द । उन पुष्करणियोमें चार (विकामोमे) चार रगोकी चार सीवर्या बी-एक की सीवी सोनेकी, एककी चौदीकी, एककी बैद्रयंकी एककी न्यटिककी। सीनेकी मीडीमें सीमेका समा (और) वॉदीकी विटियाँ तथा छत थी। वॉदीकी सीडीम वॉदीका समा और सोनेकी काटियाँ और छत थी। बैदुर्यंकी क स्पटिककी काटियाँ । स्पटिककी० बैदुर्यंकी माँटियां । आनन्द! वे पुष्कर्राणयां दो वेदिकाओंसे घिरी थी, एक वेदिका मोनेकी, दूसरी चाँदीकी। सोनेकी विदिकाम सोनेके क्षमें, वांदीकी कांटियाँ, और छत थी। चांटीकी वेदिका । - आनन्द ! सब राजा के मनम यह हुआ-इन पुष्करणियोमें सभी डालियोमें फूल-रूपे नभीको चावत करने-बारें उत्पल, पद्म, बुमुद, पुण्डरीकके फूल रोर्पू।' आनन्द! राजावने उन पुष्करिणयोमे उस प्रकारके उत्पत्त कर रोपे। बानन्द । तब राजांके मनमें ऐसा हुआ-'इन पुष्करणियोंके तीर पर नहलाने-याले पूरप नियुक्त होने चाहिये, जो आये हुये छोषोको जहलाया करे। आनन्द । राजा०मे० नियक्त नियो। शानन्य । तत्र राजा को मनमे ऐसा हुआ-ंडन पुष्त रणियों के सीरपर अस प्रकारके दान स्थापित होने चाहिये, जिससेपि अब चाहनेवालेको अस, पेय(=पान) चाहनेवालोको पेय, बस्व०, सवारी०, इच्या , स्त्री , सोना । आनन्द । राजा वने इस प्रशास्त्र दान स्थापित विषे ।

'आजन । तब बाहाणां और गृहम्पोने बहुन धनले राजाक पान जानर यह कहा.—देव । यह बहुतमा धन (हम लोग) जपतीनी सेवामें लावे हैं, हने बाप स्वीकार करे।' वस रहने से, मैंने भी बहुत घन धर्मेंस और बल्से उपाबित किया है, वह हो है हो। (यदि आप लोग चाहे तो) यहाँहोंसे और धन ले जावें।' राजाके स्वीकार न करनेपर उन लोगोने एक ओर जावर विचारा—यह हम लोगोको उपित नहीं है कि इस धनवों फिर अपने घर लौटाकर ले चले, जत (चले) हम लोग राजाक लेले असार तैयार करें।' उन लोगोने राजाक गास जावर यह बहा—दिवा (हम लोग) आपके लिये एक प्रासाद तैयार करवार्येगे।' आनन्द। राजाको मौतसे स्वीवार विचा।

### १-धर्मप्रासाद ( महल )

"आनन्द! तब देवेन्द्र शकने राजा०के चित्तको अपने चित्तसे जानकर देवपुत्र विस्वकर्माको सर्वोधित किया---'जाओ, भद्र विस्वकर्मा । राजाके लिये वसे नामक प्रासाद तैयार करो। आनन्द! देवपुत्र विस्वकर्मा भी 'जच्छा, भदला' 'कह, धन देवेदकी छत्तर दे, जैसे बलवान पुरप् ० वैसे प्रायमिक देवेजिको जानक्द! तब देवपुत्र की राजा०से प्रायमिक विभाग के अन्य के स्वायमिक के सामके प्रायमिक के सामके सामके प्रायमिक के सामके सामके के सामके प्रायमिक के सामके प्रायमिक के सामके प्रायमिक के सामके सामके सामके सामके स्वायमिक के सामके सामके

"आनन्तः । धर्म प्रासाद पूरवसे पश्चिम लम्बाईमें एक योजन, और उत्तरसे दक्षिण चौळाईमें आमा पीजन था। आनन्दः । धर्म प्रासादको इमारत ऊँनाईमें तीन पोरसानी थी। वह चार रागोनाकी हैंहोंसे चिनी गई थी, एक इंट सीनेवीं एक सर्वटिकनं। आनन्दः । धर्म-प्रासादमें चार रागोने चौरासी हजार अमें में —एक वाम सीनेवा० एक स्पटिकनं। —आनन्दः । धर्म-प्रासादमें चार रागोने चौरासी हजार अमें न्यू कर से —एक वाम सीनेवा० एक स्पटिकनं। —आनन्दः । धर्म-प्रासादमें चार रागोने चौरीस सीनियां थी —एक सीडी मोनेवीं। गर्मटिववां भीकींमें स्कटिकचे खम्मे लगे थे (और) वैदूर्वती विद्या और ठतः। आनन्दः । क्यार रागोने चौरासी हजार कोठे थे। एक बौरा सीनेवा०। मोनेव चौरीमें प्राप्त विद्या और ठतः। असेनिव चौरीमें चौरीमें प्राप्त विद्या भीनेव चौरीमें प्राप्त विद्या भीनेव चौरीमें प्राप्त विद्या भीनेव चौरीमें स्वार्य सीनिव लोक विद्या सीनिव चौरीमें सीनिव सीनि

"आरड ! तब राजाल मामें हुआ—'यमें प्रामाश्च शामते वर्ष नामक पुण्यानी बनाउं.!' • बनवाना। आरड 'यमें पुण्याची पुण्या परिवस व्यवस्थान योजन, उक्तमा दिश्य योजाईं आपा बोटा थी। आरड ! • यार राग उर्दान , एवं ईर मोनशैं। • भार गर्या योची मोदिन । गाली मोदिन साहे माने । • दो बेटियाओं पिरी थी, • माक नाल्यान्यान पिरी निम्दनीय होती है। देव पुरावारी राजधानी आदि आपने चौरामी हजार नगर है। देव पुरावे जिप्त म होयें, जीयित रहनेकी बामना मनमें न करें ० यात्रियी हैं० उनमें जिप्त म होयें, जीदिन रहनेती वामना मनमें न वरें।

"आनत्र ! ऐसा बहनेवर मुभडा देवी रोते लगी, औषू बहाने लगी। औषू पोछा ०।यह वहा—देव ! सभी प्रियो=अनागोरे नानाभाव, जिनाबाब, अन्ययाभाव होता है। देव ! अप्र वामनायुक्त प्राया न त्यागें०० थालियाँ हैं० उनमें लिप्त न होते, जीविन रहनेगी वामना न करें।'

"आनन्द ! तम बुछ ही देखे बाद राजा०वी मृत्यू ही गई। आनन्द ! कंगे गृत्यित मा गृत-पति-नुत्रशे अच्छे अच्छे भोजन वर लेनेके बाद भन्नसम्बद (=-भोजनीदरान्न आन्त्र) होता है, वैगेरी राजा०जी मरणने ममय गीळा हुई। आनन्द ! राजा० मरात्र अच्छी गितरो प्रान्त हो यहारोत में उत्पन्न हुआ। आनन्द ! राजा महाबुदर्शनने चौरागी हजार वर्गो तह बच्चोरे गेट गेरे, चीरागी हजार वर्गो तम युवराज रहा, (वीरासी हजार वर्गो तस राज्य वरणा सहा), चीरागी० हजार वर्गे तृत्य होते (भी उतने) धर्म-आसादमें बहाच्यां वनना पास्त विमा। यह (भीषी आदि) चारी बहार विमान

### ६-युडही महासुदर्शन राजा

"आनन्द रे यदि तुम ऐसा समझो कि यह राजा महायुद्यंन० उम ममय कोई दूमरा राजा रहा होता, तो आनन्द रे तुम्हे ऐमा नहीं समजना चाहिये। में ही उम ममय राजा महायुदम्मन या। मेरे ही वे कुशाबतो राजधानी आदि चौराधी हजार नमर चे० मेरी ही वे चौरामी हजार चारियो०।

"आनन्द । उस समय चौरासी हजार नगरोमे वही एन बुमावनी नगर राजधानी थी जारी ति मैं रहता था। आनन्द । उस समय० प्रासादीमें वही एक धर्म-प्रासाद था जहाँ मैं रहता था०।

"आनन्द ! देखी, वे सभी स स्वा र (च्वृत वस्तुव) शीण हो गये, निरद्ध हा गये, दिरिणात (च्यदल) हो गये। आनन्द ! हमी तरह मभी सस्वार अ नित्य है। आनन्द ! हमी तरह गभी मस्वार अभ्योग है। आनन्द ! हमी तरह गभी मस्वार अभ्योग है। आनन्द ! हमीच्ये महारोगी वाह व्यर्थ है, जनमे राग बरान व्यर्थ है। आनन्द ! अ जानना है, हमी स्थान में मेरी छे वार मृत्य है चुकी है—(पहले छे वार) वार्य दिशाओगी निर्वारण, साल प्राण्य प्राण्य प्राण्य प्राण्य वार्य भी वार्य स्थान तही स्थान वर्ष हो रहा है। आनन्द ! मेरा लगेन लोक स्थान वर्ष हो स्थान वही देवना, जही वस्त्या कारण आक्षी वार भी धारीरको छोटेंगे।'

भगवान्ते यह कहा, यह वह सुगत शास्ताने यह भी वहा— "सभी शस्कार (=वृत वस्तुर्य)श्रीनत्त, उत्पत्ति और धाय स्वभाववारे है, होवर मिट जानेवाने है, उनका शान्त हो जाना ही मृतमय है ॥१॥"

### १८-जनवसम-सुत्त (२। ५)

१—समी देवोके मृत भनतोकी गतिका प्रकाश। २—समप्रके भन्नतोकी गतिका प्रकाश वयो नहीं। २—जनवसभ (विविसार) देवताका सलाप। ४—अकद्वारा बुद्धपर्मकी प्रकास। ५—सनस्कुमार बद्धा द्वारा बुद्ध धर्मकी प्रवास। ५ ६—सन्पर्यके भन्नतोको सुगति।

ऐसा मैंने सुना-एक समय भगवान् नादिकामे निजकावसयमें विहार कर रहे थे।

### १-सभी देशोंके मृत भक्तोंकी गतिका प्रकाश

उस समय भगवान् नारो ओरके प्रदेशों सभी ओर (य्मकर बृद्ध, घर्म और सघनी) सेवा करनेवाले अतीत कालमे गरे लोगोको, गति (—परलोक), का व्याकरण ( (—अदृष्ट क्यम) कर रहे थे। कावी के और कोरकारों, वक्को और सरलमें, वेंस और वरसमें, कुव और पर्क्वालमें, प्रभा सतस्य और सुस्तेमों —अपूक वहाँ उत्पन्न हुवा है। विचासते हुछ अधिक नासिका प्रामके रहनेवाले परिचारक (च्युड, धर्म, और समकी सेवा करनेवाले करने) अतीत कालमें मर कर अवरमानीय (—पीव कामलोकके) अवना ( (—स्योवनो) के क्षय हो जानेवे वारण औपपातिक ( (व्युड, धर्म, और समकी सेवा करनेवाले करने अतीत कालमें मर कर अवरमानीय ( (—पीव कामलोकके) अवना ( (व्ययोवनो) के क्षय हो जानेवे कारण राग, वेष, और मोहके तन् ( (व्यक्षात्र)) कालमें मरकर तीन वच्यो ( (व्ययोवनो) के क्षय हो जानेवे कारण राग, वेष, और मोहके तन् ( (व्ययोवनो) हो जानेवे कारण साग, वेष, और मोहके तन् ( (व्ययोवनो) हो जानेवे कारण साग, वेष, और मोहके तन् ( (व्ययोवनो) हो जानेवे कारण साग, वेष, और प्राप्त क्ष्म सारे दुर्चोक्ता अन्त करेंगे। पाँच सीते हुछ अधिक नादिवा ग्रामके परिचारक विचार समनेवे हाम हो जानेवे कोतवापन हो गये हैं, अव वे किर पिर गई। सनते हैं, उनती सम्बीधि प्राप्ति नियत है। जानिक परिचारको ने सुना— भगवान भित्र प्राप्त वेष्य के विचार कालकी सम्बीधि प्राप्ति नियत है। अनि परिचारको हो परिचारको है। अवने प्रमुद्धित प्रीप्ति और वीमनस्य युक्त नादिवा ग्रामके परिचारक समावानेक व्याकरण के सुनकर वळे सनुष्ट हुष्टी।

### २-मगधकं भक्तोंकी गतिका प्रकाश क्यों नहीं

आयुष्मान् आनन्दने मुना,—भयवान् भिन्न भिन्न श्रदेशोमँ० । उसमे नादिशः ग्रामरे परिचारक ०वळे सन्दुष्ट हुये । तब आयुष्मान् आनन्दने भनमें यह हुआ—"ये अग मगयने परिचारक भी अतीत बालमें मर पुने हैं। अनीन बालमें मरे हुये अग और बगयने परिचारकोंने मानो अग और मगय सूच

पिलाओ महापरिनिब्बाण-मुत्त १६ (पृष्ठ १२६) पहन देशोंके लिये देखो मानधित्र ।

"आनन्द <sup>†</sup> शब्द सुना जनवसभ यक्षने अत्यन्त नान्तिमय वन भेरे सामने प्रनट हो, दूसरी वार भी शब्द मुनाया—'भयवान् <sup>†</sup> में बिन्धिसार हूँ, गुचत <sup>†</sup> में विन्धिसार हूँ । अन्ते <sup>†</sup> यह सातवी वार वैश्व-वण महाराजका मित्र होन र उत्पन्न हुवा हूँ, नो में यहाँस च्युत होकर मनुष्य-राजा हो सबता हूँ ।

'इससे सात (और) उससे भी सात चौदह जन्मोतो.

जिन में मैने पहले बास किया है, मै उन्हें अच्छी तरह स्मरण करता हूँ ॥ १॥

'भन्ते । में जानता हूँ कि बहुत वर्ष पहले भी भैने चार प्रकारने अवायी (≔नरनो)में नभी नहीं जन्म लिया। सकुदावामी होनेके लिये मुझे उत्साह भी है।'

'आचरयं <sup>!</sup> आयुष्मान् जनवसभ यसको अद्भुत'ः। और बोला—मेने पहिले वासः। संबंधा गामी होनेके । यह आयुष्मान् जनवसभ यस भैसे इस महान् विद्येष काभ=(मार्गफल प्राप्ति)को पाये ?'

'भगवान् । आपके धर्म (=धासन) को छोळ और निची इसरी तरहमे नहीं। सुगत । आपके । मन्ते । अवसे में भगवान्का मुख्यत बना तबसे चिरकाल तव मैने चार अपायोमें नहीं जन्म लिया। सक्त्या-गामी होने । भन्ते । अभी मुझे वैश्वयण (==कुवैर) महाराजने विषडक भैहाराजये पाद देवताओं के किसी कामसे भेजा था। रास्तेमें जाते हुने भगवान्को भिक्रकावस्वयमें प्रदेशकर मगवके परिचारकों के विपयमें । विचार करते हुये (मैने) देवा। भन्ते । आवर्ष नहीं। कुवेर महाराजयो सस्मामें बोलते हुये सामते सुना, सामते वहण किया, कि क्या उनवी गति हुई है, क्या उनके परलोक है। भन्ते । तस मेरे मनमें यह आया—(चले) अपवान्या दर्शन भी करूँया, सगवान्से यह कहूँना भी। मन्ते । तस मेरे मनमें यह आया—(चले) अपवान्या दर्शन भी करूँया, सगवान्से यह कहूँना भी। मन्ते । प्राचान्के दर्शनार्थ मेरे आनेके यहाँ दो कारण है।

### ४-राक द्वारा वृद्धधर्मकी प्रशंसा

'मन्ते' पहले बीठ उपोत्तमको बैताल पूर्णिमानी रातपे तभी त्रायिकार देवता सुध भी सभामें इन्हें होकर देवे थे। बारो और लड़ी मारी देवताओं ने मम लबी थी। बारो दिवाके बारो सहाराज के वे । पूर्व दिवाके पतरह (—पुतराष्ट्र) महाराज देवोको सामने करने परिवम मुख किये देवे थे। विकाय दिवाके विकट्टक (—विकटक) महाराज देवोको आमने करने परिवम के विकरण के (—विकटक) महाराज देवोको ० उत्तर ० । परिवम के त्रिक्ष कर —विकटक) महाराज देवोको ० उत्तर ० । परिवम के त्रामी त्रिक्ष कर के त्रामी का प्रतिक्र के विकरण के त्रामी के त्रामी का विकर्ण के विकरण के त्रामी का विकर्ण के विकरण के त्रामी के त्रामी के त्रामी के त्रामी का विकरण के त्रामी के त्रामी का विकरण के त्रामी के

्राहा । त्या क्षेत्र देवेन्द्रने जामस्त्रिक देवताओको प्रसन्त देखकर इन गामाओसे अनुमोरक क्षिमा ।—

'इन्द्रके साम सभी (हम) त्रायस्त्रिय देवता,

तथागत और धर्मनी सुषर्गतानो नमस्कार करते हुये प्रमुदित है ॥२॥ सुगतके (शासन)में ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करके,

पहाँ आपे हुए नये देवोको कान्तियुक्त और यशस्वी देस कर ॥३॥ भरिप्रज्ञ (≔कुद्ध)के वे व्यावक यहाँ बळप्पनको प्राप्त है।

वे नान्ति आयु और यशमें दूसरीसे बढ चढनर है।।४॥

इन्हे देखनर तथागत और धर्मनी मुधर्मनानी नमस्वार वस्ते हुए, इन्द्रने साथ त्रायस्त्रियः (देव) आनन्दित हो रहे है ॥५॥

'भन्ते । उससे त्रायम्बिता देवना अत्यक्ति प्रमक्त, मनुष्ट, प्रमृदिन तथा ग्रीति श्रीर गोमनन्त्रम युक्त हो (महते ये)—देवलोर भर रहा । भन्ते । तत्र त्रिम बामके नियो त्रायम्बत्त देर गुपर्मा-सभामें इन्दर्दे हुये थे, उस वामरी यादनर, उस वामके विषयस मन्त्रवारी। चारी महाराजने भी कहा, समर्थन विया। ये चारी महाराज फिर न जा करने अपने अपने आसनार तार्ड थे —

वि राजा अपनी अपनी वात नहने आज्ञा लेकर ।

• प्रसन्न मनसे झान्त हो अपने अपने आमनपर सळे ये ॥६॥

'भन्ते । तब उत्तर दिशामे देवीरे देवानुभाजने बद्दवर बटा प्रवाग उतास हुना, सीष्ट प्रवास प्रापुर्ग्त हुना। मन्ते । तब शब्द देवेन्द्रने नार्यास्थ्यः देवीरो सत्रीपित रिया—सार्पः ! जेगा एटाण दिलाई दे रहा है, यळा प्रवाग ० यहा प्रवट होंगे। श्रह्माहीवे प्रवट होनेरे लिये यह पूर्व-निमित्त है, जिससे कि यह बळा प्रकाश उत्तरस हो रहा है।

### ५-सनत्कुमार बह्या द्वारा वुन्द धर्मकी प्रशंसा

'जैसा निमित्त दिलाई दे रहा है, उससे ब्रह्मा प्रवट होये। यह ब्रह्माका ही लक्षण है, जो कि यह बळा प्रकाश हो रहा है ॥ ॥॥

'भन्ते । तब त्रामांश्यदा देव अपने अपने आसनापर वैगे ही बैठ गये, कि उस यद्धे प्रशास को जान, और जो उसवा पल होगा उसे देख ही कर जायगे। चारो महाराजा भी ०। इसे सनकर त्रायस्त्रिया देवता सभी एवत्र हो गये, उस वळे प्रवास । भन्ते । जत्र सनस्कुमार यहा। त्रायस्त्रिया देबोके सामने प्रकट होता है, सो यह अपने बळे तेजको प्रकाशित करके ही प्रकट होता है, जिसमें कि भन्ते ! जो बुह्याकी स्वामाधिक दुष्प्राप्य कान्ति है, उसे त्रायस्त्रिय दव देख लें। भन्ते ! जब सुनुल्बमार बह्या ० प्रकट होता है, तब वह दूसरे देवांसे वर्ण और यशमे बहुत वढा रहता है। प्रन्त । जैसे, मेनिकी मित्त मनुष्यके विग्रहसे अधिष तेजसी होती हैं, वैमे ही भन्ते। जब बह्या प्रवट । भन्ते। जब सनल्यार । प्रकट होता है, उस समामें वोई भी देव उसे न की अभिवादन करने हैं, न उठकर अगवानी करते हैं, न आमनके लिये निमन्त्रित करते हैं। सभी चुप होकर, हाय जोळ, पल्यी मारे कैठे रहते है। ब्रह्मा सनलुमार जिस देवके आसन में चाहता है उसी देवके पर्यक्रमम कैठ जाना है। भन्ते । ब्रह्मा ० जिस देवके पर्यंक्रकमें बैठ जाता है, वह देव बळा विशाल ही जाता है, मीमनम्याने स्माम करता है। भन्ते । जैसे हालमें मूर्धाभिषिक्त, क्षत्रिय राजा, बहुत अधिक सतीय पाता है, ० सीमनस्य लाम करता है, उसी तरह जिस देवहे पर्यंक्त्रमें ब्रह्मा सनत्तुमार बैठता है, वह देव । भन्ने ! तव ब्रह्मा सनत्त्रमार अपने विशाल श्वरीरको निर्माणकर पाँच शिलाओवाले एक बच्चेका रूप सर त्राग्रहिंग्या देवोके सामने प्रकट हुआ। वह आकासमें उळ अन्तरिक्षमे पत्रयी लगाकर बैठ गया। भन्ते । जैसे कोई बलवान् पुरुष ठीकने विछे जासन या समतल भूमिपर पलपी मारकर वैठे, वैमे ही ब्रह्मा सनस्कुमार आकाशमें उळकर, आकाशमे परची रुपाके बैठा। त्रायस्त्रिया देवाको प्रसन्न देख इन गायाओसे अनुमोदन किया---'इन्द्रके साय ० ॥२---५॥

भन्ते । सतत्क्रमार श्रह्माने यह कहा । भन्ते । सतत्क्रमार श्रह्माना क्वर बाट अगाने युक्त दा— (१) स्पष्ट (=भाक साक), (२) समयने लायक, (३) यञ्जू, (४) व्यवणीय, (५) एक पन्त (=फ्टा नहीं), (६) त्रमानुकूल, (७) गम्भीर, (८) ऊँला। भने । ० वह्मा ममाने अनुकूल ही स्वरंसे मापण 188 १८-जनवसम-मृत्त

करता था। उमका घौष समाने बाहर नहीं जाना था। भन्ने ! जिसका स्वर इस प्रकार आठ अगीते युक्त होता है वह ब्रह्मस्वर बहलाना है। मन्ते ! तब ब्रह्मा ब्ने बायस्वितीय गरीरका निर्माणकर बायस्त्रिश देवोत्रे पर्यक्रवोने प्रत्येक पर्यक्रत्रमें बँठव र तावतिस देवोत्रो भवोधित विद्या—आप तावतिस (=वापस्त्रिय) देव लोग डमें बदा नहीं जानते, कि भगवान लोगोंने हितके लिये लगे हैं, लोगोंके सुखरे लिये ०। जितने बुद्धनी सर्वामें गये, धर्मनी अरणमें गये, सधनी शरपामें गये, और जिन्होंने भी होती पूरा दिया, मरनेने बाद, उनमेंने विनने ही परनिर्मितवशनतीं देवोगे उत्पन्न हुए, विनने निर्माणरात देवोमें ०, विनने स्थित देशे .. = बाम देशे ., > बायस्त्रिश देशे ०, ० बातुर्महाराजिक देशे ०। (उनमें) मधने होन गरीर पानेबालेने, गुरुवंके गरीरको पाया। बह्या ०ने यह कहा। भन्ने ! ब्रह्मा०के घोषको सभी देवोने जाना वि मानो वह उन्होंने आमनने ही रहा है-

'एरवे भाषण वरनेपर (दिव्य-वल द्वारा) निर्मित मभी दारीर मापण वरते हैं। एक वर देश्नेपर, वे सभी बुप हो जाने है ॥८॥ "इन्द्रवे माय मभी त्रायस्त्रिम देव समझते थे. कि यहार उन्होंके आसममें है और वहींमें भाषण कर रहा है ॥९॥

सस्कारोने ०, ० जित्त-सरकारोको सान्त हानेसे मुख उत्पन होता हैं। सुखसे सोमनस्य। जैसे मोदमे ०। यह उन भगवान०को सुखकी प्राप्तिको छिये दुसरा अवकाश प्राप्त है।

"और फिर, कोई "यह कुखल हैं ऐसा ठीवसे नहीं जानता है, "यह अनुशल है' ऐसा ठीवसे नहीं जानता है, "यह निन्च है, यह अनिन्च है, यह वरने के योग्य है, यह व करने योग्य है, यह हीन है, यह सुन्दर हैं, इससे अच्छाई बुगई दोनों हैं ऐसा ठीवने नहीं जानता है। वह विसी समय आर्यपमंत्रों सुनता हैं। वह आर्यधर्म सुननेवे बाद ० प्रवृत्त होना है। 'यह कुगल है ० ऐसा (सभी) ठीन ठीव जान जाता है। उसके ऐसा जानने, ऐसा देवनस अनिच्या सीच हो जाती है, और विद्या उत्पन्न होती है। अविद्याके हट जाने और विद्यावे उत्पन्न होनेने उसे सुख उत्पन्न होता है, खुलसे सीमनस्य। असे । व यह तीसरा अवकाग प्राप्त ०। उन भगवान्०को सुखप्राप्ति के छिये थे तीनो अववाश प्राप्त व है।

### ६-मगघके भक्तोंकी सुगति

"ब्रह्माने ०-- वया आप नामस्त्रिश देव लोग जानते है कि सम्यक्-समाधिकी भावना और परिवाधिक लिये सात समाधि-परिकारोको भगवान्०ने अच्छी तरह बतलाया है ? कौनसे सात ? सम्यक्-दिट, सम्यव्-सवल्प, सम्यक् वाक्, सम्यक्-कर्म, सम्यक्-आजीव, सम्यक्-व्यायाम, सम्यव-स्मृति। जो इन मात अगोसे अक्षम प्रत्यक्रमोने साथ, (और) सभी परिष्कारीके साथ वित्तनी एका-गता हुनी परिष्कृति है वही सम्यक्-समाधि वही । जानी है। सम्यक्-दृष्टिवाला मनुष्य सम्यक्-सकरपमें समर्थं हाता है, सम्यक्-सकल्पवाला मनुष्य सम्यक्-वाक्म समर्थं होता है ०। सम्यक्-रमृति से ०।सम्यक् समाधिमें समर्थ होता है। सम्यक् समाधि ० सम्बन् ज्ञानमें समर्थ होता है। सम्यक् ज्ञानवाला मनुष्य सम्यव विमुन्तिसे समर्थ होता है। विसे भक्ती भौति कहनेवाले मनुष्य कहते है---भगवान्का धर्म स्वा-रयात (=सुन्दर प्रकारसे वहा गया) है, सान्दृष्टिक (=इसी ससारमें पन देनेवाना), अवालिव (=मालान्तरमे नही, सद्य फलप्रद), एहिपस्थिन (=परीक्षा किया जा सननेवाला), औपनिथन (=निर्वाणने पास ले जानवाला), विज्ञ (पुरपो)को अपने अपने विदिल हानेवाला है-जो लोग बदमें स्थिर रूपसे प्रसन्न है, धर्ममें स्थिर ० और सधमें ०, उत्तम प्रिय भीलमे युक्त है उनके लिये अमृत (= स्वर्ग)का द्वार सुळ गया। (जैसे) ये औपपातिक (=देक्ता) धर्मविनीत चौबीस लाखस भी अधिक समधके परिचारक अतीतकालमें मारके तीन बन्धनोके कट जानेसे स्रोतआपन हो गये हैं, वह फिर कभी तीन अपायोम नहीं गिर सकते हैं और यह नियत रूपसे सम्बोधि प्राप्तिमें छगे हैं। और यहाँ सङ्दागामी भी है---

'मै जानना हूँ कि यहाँ और दूसरे छोग (भी) पुष्पके मागी है।

'कहीं मिथ्या-भाषण न हो जावे।' इस डरसे उनकी गणना भी नही कर सका ॥१०॥'

"भन्ते ! ब्रह्मा०ने यह बहा। भन्ते ! ब्रह्मा०के इतना बहुनेपर बैधवण महाराजके मनमें यह नितक उत्पन्न हुआ—आक्नमं है, अद्भुत है; इस प्रकारके उदार (=महान, श्रेष्ठ) शास्ता (फिर भी कभी) उत्पन्न हो, तो इस प्रकार उदार धर्मीपदेश, (और) इस प्रकारके ऊँचे ज्ञान देले जायें। भन्ते । ब्रह्माने • बैधवण (=जुबेर) महाराजके नितको अपने चित्तसे जान यह कहा—वैश्रवण महाराज ! क्यां जानते हैं कि अतीतकालमें भी इस प्रकार उदार शास्ता • देखे गये थे; भविष्य में भी इस प्रकार उदार शास्ता • देखे गये थे; भविष्य में भी इस प्रकार उदार शास्ता • देखे गये थे;

"भन्ते ! ब्रह्मा०ने त्रायस्निक देवीसे यह नहा । त्रायस्त्रिक देवीके सामने जो कुछ ब्रह्मा०ने कहा, उसे सामने सन और ग्रहणकर वैयवण महाराजने अपनी सभामें कह सुनाया !'

कानससम देवता (=यत) ने वैश्ववण महाराज द्वारा अपनी सभामें कहे गये इस वचनको सुन, और ग्रहणकर भगवान्से कह विया। भगवान्ने जनवसभके गुँहसे सुन, ग्रहणकर, तया स्वय जानकर आयुष्मान् आनन्दसे कहा। आयुष्मान् आनन्दने भगवान्के मुँहसे ० भिक्षु, भिक्षुणी, जनासक और उपासिकाओको कह सुनाया। यही ब्रह्मचर्य व्हिड्युस्त, उन्नत, विस्तारित, प्रसिद्ध, और विद्याल होकर देव मनत्योमें प्रकाशित हुआ। उन भगवानुको छोळ ॰ इस प्रकारके कुशलाकुशल, निन्दानिन्य ॰ घर्मोंके बतलानेवाले शास्ता ०। (४) उन भगवान्ने श्रावकोको निर्वाण-गामिनी प्रतिपदा (=मार्ग) ठीक ठीक बतलाई है। निर्वाण और उसके मार्ग बिल्कुल अनुकुल है। जैसे गमाकी धारा यमुनामें गिरती है, और (गिरकर) एक हो जाती है, उसी तरह श्रावकोको उन भगवानुकी बतलाई निर्वाण-गामिनी प्रतिपदा निर्वाणके साथ मेल खाती है। उन भगवानुको छोळ = इस प्रकारकी निर्वाण-गामिनी प्रतिपदाका वतलानेवाला ०। (५) उन भगवानको महालाभ हुआ है, उनकी गणकीर्ति भी बळी भारी है। क्षत्रिय आदि सभीने वे समान रूपसे प्रिय है। वे भगवान् जो आहार प्रहण करते हैं वह मदके लिये नहीं होता। उन भगवान्को छोळ० इस प्रकार मदकेलिये०। (६)भगवानने शैक्ष, निर्वाणके मार्गपर आख्द, क्षीणासव (≕अईत), तथा ब्रह्मचर्मे ब्रहको पूरा करनेवाले (शिक्षुओ)की सहायताको पाया है। भगवान उन्हे छोळकर एकान्समें भी विहार करते हैं। उन भगवानुको छोळ ० एकान्समे विहार करनेवाले ०। (७) भगवान यथाबादी (=जैसा बोल्नेवाले) तयाकारी (=वैसा करनेवाले) है, ययाकारी तयावादी है। अत्, ययावादी . तथाकारी, ययाकारी तथानादी उन भगवान्को छोळ ० इस प्रकार धर्मानुधर्म-प्रतिपन (=धर्मके अनुसार मार्गपर आरुड) • । (८) भगवान तीर्णविचिकित्स (=जिन्हे कोई सन्देह नहीं रह गया हो) है, विगतशक (=जिनकी सारी शकायें दूर हो गई है), पर्यंवसित-सकल्प (=जिनके सारे सकल्प पूरे हो चके हैं), और बहाचर्य पूरा कर चके हैं। भगवानुनो छोळ ० !-- भन्ते । शक देवेन्द्रने तावतिस देवोंसे भगवानके इन्ही यथार्थ आठ गुणोको कहा।

"अस्ते । भगवान्के बाठ यथार्ष गुणोको सुनकर तार्वातस देव बत्यन्त सतुष्ट, प्रमुद्धित (तथा) प्रीति-सीमनस्य-युक्त हुए।' अस्ते । तव कुछ देवोने वह कहा—'धार्ष । अगवान्से यदि चार सम्यक् सम्बद्ध समारमें उत्पन्न हो और धर्मका उपदेश करें, तो वह लोगोने हितके लिये, लोगोके सुबके लिये

० हो।'

"दूसरे देवोने ऐसा कहा— मार्य ! चार तो जाने दीजिये, यदि तीन सम्यक् सम्बुद भी ससारम • कोनोके सुबक लिये • हो ।' "दूसरे देवोने ऐसा कहा— मार्प । तीन जाने दीजिये, यदि दो • भी • ।'

"भन्ते । उनके ऐसा कहनेपर देवेन्द्र शक्ते ० देवीसे यह कहा-

'ऐसा नहीं मार्चों । एक ही लोकवातुमें एक ही समय दो अहैल सम्यक् सम्बुद नहीं होते । ऐसा नहीं होता । मार्च । यहां भगवान् नीरोग, सानन्द, और दीर्घजीवी होत्र, यो कि लोगोंने हितके लिये ० ।

"भन्ते । उसके बाद जिस कायसे ० देव छोग सुधर्मा-सभामे इकट्ठे होकर वेठे थे, उस मामके [बायमें दिवार करके, मन्त्रका करके उन चारो भहाराजके भी कहन और समर्थन करनेपर अपने अपने आक्तोपर खाँठे थें।

वे चारो महाराज भी कहकर और अनुशासनी ग्रहणवर, प्रसन्नमनसे अपने अपने आसनीपर खळे थे ॥५॥

## ३--ब्रह्मा सनत्कुमार द्वारा वुद्धधर्मकी प्रशंसा

"भन्ते । नव उत्तर दिशामें एक बटा विशाल (⇒उदार) आलोक उत्पन हुआ। देवोके देवानु-भावमे भी बढकर तीम प्रकारा (उत्तरम) हुआ। भन्ते । तव शक∘ने वायरित्रस देवोरो भवोधित क्या— मार्प । जैसा निमित्त दिलाई दे रहा है ० 8 बहााके ये निमित्त ० ॥६॥" "भन्ते । सावतिम देव अपने अपने ०।

"तत बह्मा॰ने बन्तहित (च्यदृत्य) होरर इन मायाओंगे आपस्थित देशोरा अनुमोरत निया— 'इन्द्रने साथ आगस्थित देव ० ॥१-४॥'

"अन्ते । बनलुपार बहाने यह पहा। अन्ते । यहाँ सथय मार्तुपार प्रजारा स्वर आठ अंगोन सुन्त या, यह विस्पष्ट, विजेब, मजु, ध्ययोव, विन्तु (=टोन), जिनसानही, वभीर, और निनासी परिषद् के अनुवार (बीज सन्द) स्वरत्ये बहार सनलुपार परिषद्दे उत्तरेखना है, उत्तरा स्वर परिषद्दे याहर नहीं जाना। वन्ते । विस्ता स्वर इन बाठ अवी ने सुन्त होना है, वर बाहायर करा जाता है। अन्ते । तव व देवोने बहार को यह वहा—'वापु महानद्वार इनीन्यि हम लोन प्रमाह हो रहे हैं। मान व द्वारा प्रायान्व यथानृत =यवार्य आठ वृष परे समें है। समीन हम लोन प्रमाह हो रहे हैं।

"भक्ते ते तब ० प्रह्माने सप०से यह वहा----मापु देवेन्द्र । में भी भववानृत्र आठ० गुनू । भक्ते । तब सन्नत्रे ० वह्मा०वो भगवानृत्रे ० गुणोत्रो वह मुनाया ।

'तो आप महाब्रह्मा वमा जानते हैं वि भगवान सोगाँगे हिन o ।'

"क्षत्र । चात्र ०ने ब्रह्मा०पो ये भगवान्ते बाट यसार्थं ग्रंग वहगुनाये। उत्तमें द्वराः = समुद्धः ०। भन्ते । तब ब्रह्मा ० अपना उदार स्वरूप धारणनर, तुमाएते वेदामें, गीन मिगाओसण्ययन तार्यानम रहीर सामने प्रस्ट हुआ। बहु आवातमें ० रै देवोषी मधीषित्र विद्या---

### ४-महागोविन्द जातक

भार प्रायक्तिरा देव कोन बचा नहीं जानते कि अगवान् सहन दिन वहाँ भी महाप्रकाशन् ये।—बहुत दिन पहले दिशांवित नामक एक राजा रहना था। दिशांगित राजारा गोविय जातर पाह्मण पुरोहित था। गोवियद वाह्मणया कोतियात नामय माजवक पुत्र था। देणु राजपुत्र, जोनियाल भागवक और हारों छै क्षत्रिय—के आठो बऊँ नित्र थे।

त्र बहुत दिनोत्रे वीतनेपर भोकिन्द ब्राह्मण मर गया। गोकिन्द ब्राह्मणने मर जानेपर राजा व विजय करते कमा—को योकिन्द ब्राह्मण (हमारे) सभी तृत्योगो करव परिच योगो (चकाम मूणो) म हमारी सेवा करता था वह गोकिन्द ब्राह्मण मर गया'।

'(राजार) ऐसा कहतेपर रेणू राजपुत्रने राजा ०म यह यहा—दव व आप गीमिन्द वाह्मण-के मर जानेसे अधिक विनाम न नरें। देव । गोविन्द बाह्मण्या जीनियान नामर मानवर पुत्र है,। यह अपने पितासे भी बाकर पण्टित है, अपने पितामें भी बनवर अर्थेटर्सी है। दिन वेपपारी हैन-नेन, उत्तर दिना करता था, उन वासोठी देश-देख जीनियाल साणवर भी वर सकता है।

'कुमार ! ऐसी बात है ?' 'देव ! हो।'

ंत्रव उस राजान एक पुरस्ते नहा-मुत्ते, वहीं चीतिगत भागवर है, वहीं जाबे। आरर जीतिगाल भागवस्त्रे यह नही-चोतिगाल साणवरना सुत्र हो। राजा ० आर वने दून रहें है, राजा ० आर वमें मिलना चाहते हैं।

'अच्छा देव!' कहकर०।

अन्छ। ६० - १५८ -'जोनियात मामवन 'बहुत बच्छा' बहु उम पुरमको उत्तर है जहाँ राजा दिवासीन या, वर्ग

गया। आकर (उसने) राजा॰का अभिनन्दन किया। अभिनन्दन . करनेके बाद एक ओर बैठ गया। राजा॰ने एक ओर बैठे जोतिपाल साणवक्ते कहा—

'आप जोतिपाल मुझे अनुझासन करें (=सभी कामोमें विचारपूर्वक सलाह दें) । आप जोति-पाल० अनुसामन करनेसे मत हिंचकें। आपको आपको पिताको स्थानमे नियुक्त करता हूँ। गोविन्दको आतनपर आपको अभिषिक्त करता हैं।'

'बहुत अच्छा' कह जोतिपाल०ने राजा०को उत्तर दिया।

"तेव राजा॰ने जोतिपाल०को गोनिन्दके बासनपर अभिषिक्त किया, विताके स्थानपर नियक्त किया।

#### (१) महागोविन्दकी दत्तता

"जीतिपाल जोशिन्दके आसनपर अभिषिकत हो, अपने पिताने स्थानपर निमुक्त हो, उन कृत्योकी देख रेख जनका पिता करता था, (और) जिनकी देख रेख उनका पिता करता था, (और) जिनकी देख रेख उनका पिता मही करता था उनकी भी देख रेख करने छो। जिन कामोका प्रवन्य उनका पिता करता था, उनका प्रवन्य करने छो। और) जिन कामोका प्रवन्य उनका पिता नहीं कर तकता था, उनका भी प्रवन्य करने छो। इस्रिक्टी उन्हें छोग कहने छो—यह गोबिन्द बाह्मणवा है, महागोबिद बाह्मण है। इस्र प्रकार जोतिपाल माणवकना गोबिन्द था महागोबिन्द नाम पद्धा।

"तद महागोमिन्द ब्राह्मण जहाँ छै क्षत्रिय ये वहाँ गये, बाकर उन छै शांत्रयोसे बांले—दिवा-पित राजा जीर्ष—बृद्ध=महस्चन, पुराने और वयस्व हो गये है। जीवनके विषयमें कील जानता है। बात ऐसी है कि ० राजाके भर बानेपर (कवाचिद्द) राज्य-वर्ता लोग रेणु राजपुत्रको राज्याभिपिस्त करें। बाप लोग आर्के, जहाँ रेणु राजपुत्र है वहाँ चले, और बाकर रेणु राजपुत्रसे यह वहे—"हम लोग आपके सहायक, प्रिय—मनाप, (और) अप्रतिकृष्ठ (—आपहोक पश्चर्य रहनेवाले) है। आपको जिसमें सुत्र है, उसीमें हम लोगोनो भी गुल है, आपको जिसमें दुल है ०। दिशाम्पित राजा जीर्पा० हो गये है। खोजनके ०। बात यह है कि ० राजाके मरुपेपर वरावित् राज्यको लेग आप होना राज्याभियेव' करें। यदि आप राज्य पावें तो हम लोगोको भी राज्यका (अचित्र) भाग दें।'

'बहुत अच्छा' वह, छै क्षत्रिय महागोविन्द ब्को उत्तर दे, जहाँ रेणु ये, वहाँ व गय । व यह

बोले—हम लोग आपने सहायक ०।'

'हाँ, भेरे राज्यमें आप शोगोनो छोळनर और दूसरा नीन सुकी होगा <sup>1</sup> यदि में राज्य पाऊँगा तो आप लोगोको भी राज्यना भाग दूँगा।'

"तब बहुत दिनोके बाद राजा ० भर गया। राजाके मर जानेपर राजकर्ताओने रेणु राजपुत्रका

राज्याभियेक हिया। रेणु राज्याभिविक्त हो पाँची भोगोना सेवन गरने छगा।

"तव महागोविन्द बाह्मण जहाँ छै शात्रिय थे, वहाँ यथे। आवर थोठे—राजा ० मर गया। राज्याभिषित्त हो रेणू पाँच भोगोवी सेवत कर रहा है। भदवर्षक भोगोवा बीत दिनाता? आप स्पेण आर्वे, जहाँ रेणू राजा है, यहाँ आर्वे (और) आकर रेणू राजासे यह कह—दिसाम्पति राजा मर गया। आर राज्याभिषत्त हुवे हैं। आर उम यनत्वो स्मरण करते हैं?

'यहत अच्छा' वह ०। = स्मरण वरते हैं ?'

### (२) जम्यूडीपना सात राज्योंमें निभाग

'हो । उस बननको में स्थरण करना हूँ । सो कौन है जो उत्तरमें तो पौछी और दिश्यमें सकन्ये मगके समात भागिष्ठं देस महापूषिकी (ऋभारत)को सात करावर मागामें बौट सक्ता है। महायोजिन्द को छोळवर मला और दूसरा बीत (यह) वर सवाग है ?"

'तब राजा रेणुने एव पुरवको बुटाकर कहा—सुन्नो ! जनी करावीरित ० हे नर! जानो, ० कहो—सन्ते ! रेण् राजा आपको बुटाके हैं।" 'बहुत अस्ता' कह ० १० वस्तु हैं।

'बहुत अच्छा' नह वह ० पुरवारी उत्तर दे जहीं रेणू गाता ०३० वेड गाउँ। एक और वेडे सहा. गोविन्द ब्राह्मणोर रेणू राजाने यह नहा---

'आए ० इस महापृथ्वीको मान बरावर बरावर भागोमे बाँदे ।'

'बहुत अच्छा' कह महागोबिन्दने रेणु ०वी उत्तर है, इय महागुण्धीती • बीट दिया • । बीचमें रेणुवा भाग रहा ।

ैकलियमें बस्तपुर, अध्यक (देश)में पीनन,

अवन्ती(देश)में माहिएमती, सीबीर(देश)में शेंदर।

विदेह (देश)में विधिला, अंगर्ने चन्या,

और काझी (देश)मे बाराणगी—इन्ट महागोजिन्दने बताया ॥ आ

त्तव वे है धरिवर अपने अपने भागों मणुट हुए, जनका पक्षण पूरा हुआ — प्रो हम छोगारा १ जिल्हत, जो आकाशित, जो अभिन्नेत (और) जो ऑमप्रायिक का, मो हम मोगीने गा रिप्स ।

रात्तभ, बहाइस, बेस्तभ, भरत,

रेणु और हो घतराष्ट्र उस समय यह मान भारत ( - राजा) में ॥/॥

#### (इति) प्राथ भारतसर १३६

सद से छै लिहिय जहीं महामेशियद थे, वहाँ समे । आकर महामोशियत थाँ --- मेरी आप गण् राजाने सहायक, प्रिय, मनाप और अमिन्दुल हैं, येरी ही आप हम गोधारी भी गरावक हो । हम गोधारी अनुसासन वरों । आप अनुसासन करनेसे सन दिवरों । जहन अन्तर्भ गड ०।

"नव महागोधिन ० सात सूर्याधितका शांतप राजाओरो अनुवानन वनने गरी। गार शांद्रन-महाशालो (चमहापनी)को और सानगी स्तानरोरो मन्त्र (च्वेर) पारने ग्ये। सर वृत्त समझ मीननेपर महागोबिक्दको ऐसी स्वानि पैन गर्द-

'महाबोदिन्द ० साधात् ब्रह्माको देशना है। महाबोदिन्द ० बागान् ब्रह्मामे बान करता है,

मलाप करता है, (और) मन्त्रणा करता है।

"तम महागोरियक के पतार्थे यह आया-मेरी ऐसी रागित हो गई है- "बरागोरियर क गासार् क मन्त्रण व रात है।" से तो प्रह्मारो नहीं देशना, न प्रह्मारे गांव बाने बरना है, न क संन्यार क, न क सन्त्रण व रा

भिने बुद्ध-महत्त्वनः, जानार्व, प्रामार्व प्राप्तानोति शासानी मुना है हि, जो वर्गानार्य वोधाने में सामानि स्वाप्ता स्वया नाया जान्तानी करता है, यह कद्वानो देगना है ० वारे करता है ०। अप में वर्षानायके वीधानेमें स्वाप ० वर्ण्या।

प (१) क्रांतम=जरीसा। (२) आवण=अमेगाबारने वेठन तक (रेटासार)।
(३) अवती=भातवा। (४) सीमोर=क्रांतमा निषा (६) विरेट=क्रिंग। (६) स्तंत = भागतपुर्व्योग जिले। (७) क्रांती=वनारण क्रांतस्तरी। यही सारनरे नान पुनाने नार है। पोत्रस्त्र-वर्षनेत (हंदराबार), साहित्यत्री=महेन्दर (प्रकार), रोवर=तेरी (निन्ध), क्रमा=क्रमा (सारतपुर)।

"तव महागोबिन्द ० लहाँ रेणु राजा था, ० वहाँ मये।० बोले—मेरी ऐसी स्थाति हो गई है, 'महागोबिन्द ० साक्षात्०। (किन्तु) में ० नही देखता हूँ ०।० कहते सुना है ०। अतः में वर्षाकालके चौमासेमें घ्यान ० करना चाहता हूँ। एक मोजन से खानेवालेको छोळकर मेरे पास और कोई दूसरा न आवे।'

'बाप गोविन्द, जैसा उचित समझें वैसा करे।'

"तव महागोविन्द ० जहाँ छै क्षत्रिय ये ० वहाँ गये। ० बोले—'आप गोविन्द, जैसा उचित समझें।'

"तव महागोविन्द = जहाँ सात बाह्मण महाशास्त्र और सातसौ स्नातक o l'

'आप गोविन्द, जैसा उचित समझे।'

"तव महागोविन्द ० जहाँ उननी एक जातिकी चालीस स्वियाँ थी ० ।

'आप गोबिन्द, जैसा उचित समझें ।'

"तव महागोबिन्द ० नयरने पूरव नया सन्याधार (=ध्यान, आदिक अनुकूल स्थान) बनवाकर वर्षाकालके चार मास समाधि लगाने लगे, करणा-माबनाका अभ्यास करने लगे। भीनन ले जानेवालेको छोठकर और नोई दूसरा बहाँ नही जाता था। तव चार मासके बीतनेपर महागोबिन्द०को एक पुष्प की उत्सुवता होने लगी—० 'बाहाणोबी कहते सुना था—वर्षाकालके ०। (बिन्तु) मे बह्याको न देखता हुँ, ०न (उससे) बातेकरता हुँ ०।

#### (३) बहाका दर्शन

"तब यह्या सनस्कुमार महागोबिन्द०के चित्तको अपने चित्रसे भान जैसे बल्दान् पुरप ० वेसे ही ब्रह्माओकमें अन्तर्धानं हो महागोबिन्द०के सामने प्रकट हुआ। तब उस अक्टपूर्व स्पको देशकर महागोबिन्दको कुछ भग होने लगा, स्तव्यता होने लगी, रोमाञ्च होने लगा। तब महागोबिन्दने ० भगभीत≔सविनन, रोमाञ्चित हो ब्रह्मा सनस्त्रभारसे गायाशोमें कहा—

'मार्पं <sup>!</sup> सुन्दर, यशस्त्री, श्रीमान् आप कीन हे, नही जानकर ही मैं आपको पूछ रहा हूँ। आपको हम लोग भठा कैसे जानें ॥९॥'

'ब्रह्मलोकमें सनत्त्रमारके नामस

मुझे सभी देव जानते हैं, गोविन्द । तुम बैसा ही जानो ॥१०॥'

'आसन, जल, पैरमें लगानेके लिये तेल, (और) ममुर शान से

में आप ब्रह्माकी पूजा करता हूँ, कृपया इन्हे आप स्वीकार करें ॥११।'

'गोबिन्द । इसी जन्म (==बृष्टपमें)के हितके लिये, स्वगंप्राप्तिके लिये और मुपके लिये जी तम कहते ही,

अन अध्योंको में स्वीनार करता हूँ। मैं बाजा देता हूँ, जो चाहो पूछ सकते हो ॥१२॥

"तव महागोविन्द्रवन मनमे यह आसा—प्रह्मावने बाजा दे दी है। ब्रह्मावनो में स्या पूर्ट्रे— इसी सत्तारको कार्ते या परलोकको वार्ने ? तव महागोविन्द्रवे यनमें यह आया—इस जन्म (=इस्ट्र-पर्म) वे अपोर्मे (=सामारिक बातोर्मे) तो में स्वय कुगल हैं, दूसरे लोग भी मृतक इस्ट्रममें अपरो पूर्वते हैं। अत में ब्रह्मामें परलोककी हो बात पूर्वे। तब महागोविन्द्रवने ब्रह्मावस गामामें कहा—

'श्रेष्टो द्वारा ज्ञातच्य बानोमॅ मुझे बना है, इसलिये उन्ह में, बनारहिन ब्रह्मा सनत्त्रुमारगे

पूछता हैं।' 'महां रहवर और क्या अम्यासकर मनुष्य अमृत ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है ? ॥१३॥' 'ब्राह्मण ! मन्त्योमें ममत्वको छोळ एकान्तमें रहना, करुणा-भावयका होना।' पापीने अलग रहना (तया) मैथुन-वर्मने विरत रहना;

इन्हींना अभ्यासनर, और इन्हींनो मीयकर मनुष्य अमृत ब्रह्मारीना प्राप्त होता है ॥ १४॥ ' में जानता हैं वि तुमने समस्वत्रो छोळ दिया है। बोई पुरुष वस या बहुत भोगविलास्त्रो, बन्ध

बान्धवीची छोळ शिर और दाढी मूँछ ० प्रजनित हो जाता है। मै जानना हूँ वि सूमने उस ममन्त्री

छोळ दिया है। मैं जानता हैं कि तुम सबसे अनेले भी हो गये हो।

'कोर्ड भोई मनुष्य विविक्त (≔एकान्त, निर्जन) स्थानमें वास करता है। अरण्य, वृक्षके नीने पर्यत-करदरा, पहाळकी गुफा, दमशान, जगल, जुले मैदान, या ० पुआलके दैरम वास करता है। मै जानना है कि तुम भी इसी तरह विविश्त स्थानमें वास करते ही। मैं जानना हूँ कि तुम करणाने भी युक्त हो।

कोई कोई मनुष्य करणायुक्त वित्तसे एवं दिसाकी ओर ध्यान कर विहार करता है, यैसे ही दूसरी दिशा० ० तीसरी ० चौथी दिशा, ऊपर, नीचे, आळे, बेळे सभी तरहसे सभी ओर सारे गसारको मैररहित द्रोह-रहित निपुल, अत्यधिक, सन्वे चितरी विहार करता है। मै जानना है कि तुरहे भी इसी तरह करुणाका योग है। किंतु तुम्हारे कहनेसे भी तुम्हारा आसमस्य में नही जानना।"

"बह्या ! मन्ष्योमें वे कौनसे आसगन्य है ? उन्ह मै नही जानता, कृपमा यह । बहालोक्से गिरकर नारकीय लोग किन मलासे लिप्त हो दर्गनिवको प्राप्त होने है ? ॥१५॥। "क्रोध, मिथ्याभाषण, बञ्चना मित्र-डोह, ष्ट्रपणता, अभिमान,

इंप्यां, तुप्णा, विचिकित्सा, परपीळा, लोभ, दोप, मद और मोह,

'इन्हींसे मुक्त होवर नारवीय लोग बहालोक्से गिरकर दुर्गन्यको प्राप्त होने है ॥१६॥'

'आपके कहनेसे में आमगन्धोनो जान गया। वे गृहरयम जल्दी दूर नहीं श्रिये जा सवले, अन में घरसे बेघर हो प्रवस्तित होजैंगा।' 'महागीविन्द, जैसा उचित समसी।'

#### (४) महागोनिन्दका सन्यास

'तव महागोबिन्द । जहाँ रेणु राजा या वहाँ गये। जावर रेणु राजाने बोले-अब आप अपना इसरा परोहित कोज लें, जो कि आपके राज्यका अनुसासन करेगा। में घरसे बेघर हो प्रजीवन होना भाहता हैं। बह्या के चहनेसे जो आमगन्य मैंने सुने हैं, नेगृहस्य रहनर आसानीमे दूर नहीं किये जा सकते, मै घर से बेघर हो प्रवृतित होऊँगा।

'भपनि रेण राजानो में सबोधिन करता है, आप अपने राज्यनो देखें. में अब पुरोहितके कामीको नहीं कर मकता ॥१७॥ 'यदि आपनी भोगोकी कमी है, में उसे पूरा करूँगा। जो आपनी क्ट देना है. उसे में बारण वर दूंगा, में मूचि और सेनाका पति हूँ, तुम पिता हो, में पुत्र हूँ, गोविन्द, हम लोगोनो आप मत छोळें ॥१८॥' 'मझे भोगोकी बसी नहीं है और न सुझे कोई कष्ट देता है। अ-मनप्य (=देवता)नी बातको मुननेके बाद में गृहस्य रहना नही चाहना' ॥१९॥

'अ-मन्ष्य कैमा था, उसने आपको क्या नहा है, जिसे मनकर कि आप अपने घर तथा हम सभीको छोळ रहे हैं? ॥२०॥ 'पहले, यज करनेकी इच्छासे मैने अग्नि प्रज्वलिन भी, बुद्ध और पत्ते विद्याये ।

उसी समय ब्रह्मा मनत्कृषार ब्रह्मलोकसे आवर प्रवट हुए ॥२१॥ 'उन्होंने मेरे प्रश्नोता उत्तर दिया।

उसे सुनकर में गृहस्य रहना नहीं चाहता ॥२२॥'

'हे गोविन्द<sup>ा</sup> आप जो कहते हैं उसमें मेरी थड़ा है। देवकी वातनो सुनकर अब आप बोई दूसरा नाम कैसे कर सकते हैं <sup>?</sup> ॥२३॥

'(बिन्त्) हम लोग भी आपके बनुगामी होगे। गोविन्द ! आप हम लोगोके गरु होवें।

जैसे चिकना, निर्मल और शुभ्र हीरा होता है

उसी तरह गोविन्दके अनुशासनमें हम लोग युद्ध हो विचरण करेंगे ॥२४॥

'यदि आप गोनिन्द घरसे बेघर हो प्रश्नीबत होगे, तो हम लोग भी ० प्रवन्ति हो लायेंगे। जो आपकी गति होगी वही हम लोगोकी गति होगी।'

"तब महागोबिन्द ० जहाँ छै सनिय ये वहाँ गये । ० बोलेः— आप लोग अपना दूसरा पुरोहित स्रोज ले ०।'

'तब छै क्षत्रियोने एक और जाकर ऐसा विचारा—ये ब्राह्मण धनके कोभी होते हैं, अत हम कोग महागोबिन्द०को धनका लोभ देकर रोके। उन कोगोने महागोबिन्द०के पास जाकर यह वहा— इन सात राज्योमें बहुत पन है। आप जितना धन चाहे से छे।'

'मरी भी प्रचुर धन-राशि आप कोगोनी ही सम्पत्ति होवे। में सभीनो छोळकर घरते बेघर हो प्रवक्तित होऊँगा = !'

"तब छै समियोने एक ओर जागर ० स्थीके लोभी ० स्थाका कोभ देकर ०। उन लोगोने ० यह कहा—इन सात राज्योमें बहुतसी स्नियाँ हैं ०।'

यह कहा--- इन सात राज्यान बहुतता राजना हुन । 'बस रहने हें। मेरी जो चाळीस एक वश (गोरी आर्य जाति)की स्त्रियों है, उन सभीको छोळ-

कर में घरसे देघर ० । क्योंकि मैंने ब्रह्माचे सुना है ० ।' 'यदि आप गोबिन्द घरसे देघर ० तो हम लोग भी ० प्रव्रजित होवेंगे । जो आपकी गति होगी, बही हम लोगोजी गति होगी।'

'यदि आप उन भोगोको त्याग रहे हैं जिनमें खासारिक छोग छन्न रहते हैं,

(तो) दुढता पूर्वक आरम्भ करें, क्षत्रियोचित वलसे युक्त होवें ॥२५॥

"यही मार्ग सीधा मार्ग है, यही अनुपम मार्ग है।

सभी (बढ़ो)से रक्षित यह धर्म ब्रह्मलीकको प्राप्त करानेवाला होता है ॥२६॥

ेंतो आप मीविन्द, सात वर्षे प्रतीक्षा करें। सात वर्षोके बाद हम लोग भी घरसे वेपर ०। जो आपकी गति ०।

'सात वर्षे बहुत लम्बा होता है। सात वर्षे में बाप शेषोको प्रतीसा नहीं कर सकता ≀ जीवनका कौन ठिकाना ! मरना (अवस्य) है, (अत् ) आनप्राप्ति करनी चाहिये, अच्छा कमं करना चाहिये, ब्रह्मचर्य-यतका पालन करना चाहिये। बन्म लेकर अमर कोई नही रहता। ब्रह्मासे मेने सुना है ० प्रश्न-जित होऊँगा।'

'तो गोजिन्द ! ईं बर्ष प्रतीक्षावर्षे ०। पाँच वर्षे,०। चार वर्षे,०। तीन वर्षे,०। दो वर्षे,०। एक वर्षे०।'

''एक वर्षे बहुत रूम्या होता है ॰ प्रवृजित होऊँगा।'

'तो गोविन्द! सात महीना ०।'

"सात महीना वहुत लम्बा ०।"

'तो गोनिन्द, छै महीना०। पौच ०। चार०। तीन ॥ (दो०। एक०। आधा महोना०।' 'आधा महोनाबहुत रुम्बा७।' ूर्ण

ैं तो योविन्स, सात दिन ॰ कि हम छोग अपने भाई-बेटोनो राज्य सौंप दें। एक सप्ताह बीतनेके बाद हम छोग भी ०।'

'एक सप्ताह अधिक नहीं होता। एक सप्ताह तक आप लोगोवी प्रतीक्षा करेंगा।'

'तत्र महागोबिन्द = जहाँ सात ब्राह्मणमहाशाल और सानसौ स्नातक चे वहाँ गये। ० योले— आप सोग अब अपना दूसरा आवार्य खोज ले, जो कि आप लोगोको मन्त्र (≔वेद) पढावेगा। मैं प्रबन्तित होना बाहुता हुँ। क्योंकि ब्रह्माचे मैंने सुना हुँ ० 1'

'गोविंत्र ' आप मत घरसे वेघर ०। प्रवाया अच्छी चीज नही है, उससे लाम भी अल्प ही है। बाह्मणपन अच्छी चीज है, और उससे लाम भी बहुत है।'

'मुझे अब अच्छी चीजसे या महाजामसे क्या <sup>1</sup> मैं आज तक राजाओका राजा, बाह्मणोवा बाह्मण, (और) मृहस्थोके लिये देवता स्वरुप था। (लेक्नि अब) उन समीको छोळवर मैं परसे वैघर हो = प्रवृत्तित ही जाउँगा। क्योंकि मैंने ब्रह्मासे ०।'

'यदि आप गोविन्द घरसे बेघर हो प्रवनित होगे, सो हम लोग भी ० प्रवजित हो जायेंगे •

"तम् महागोबिन्द ० जहाँ उनकी समानवशवाणी चालील स्थियौं थी वहाँ गये।० बोटो---आप लोग अपनी इच्छाके अनुसार पीहर चली जावँ, पा दूबरे पतिको क्षोज ले। मैं घरमे बेघर ०। ब्रह्मासे मैंने सुना है ०।

'आप ही हम लोगोके सम्बन्धी है, आप ही हम लोगोके पति है। यदि आप घरसे बेघर हो प्रश्न-जित होंगे तो हम लोग भी ०।'

'लब महारोधिन्द ० उस सप्ताहरे बीत जानेपर बिर और दाडी मूँछा प्रविज्ञत हो गये। महा-गोविन्द ० के प्रविज्ञ हो जानेपर सात मूर्याभिपित सिया राता, सात बाह्यणमहारााज, सातसी स्नातन, समानवरावाणी जालीस रिवर्या, अनेक सहस बाँच्य, अनेक सहस बाह्यण, अनेक महस बैंबर (=गृहपित) और अनेक सहस रिवर्या ० प्रविज्ञ १००। उन कोगोके साथ महागोविन्द ० गाँव, कस्वा, और राजधानीमें चारिका करने रूपे। उस समय महागोविन्द ० जिस गाँव या करनेमे पहुँचते थे नहीं ही वह राजीके राजा, बाह्यणोके बाह्यण और गृहपितपोके जिये देवता स्वस्प हो जाते थे।

' उस समय मनुष्य लोग ठेस लगने या छीक आनेसे यह कहा व रते थे---'नमोऽस्तु महागीविन्दाय

ब्राह्मणाय । नमोऽस्तु सप्तपूरोहिनाय ।'

"महागोबिन्दर में मंत्री-सहित विचाने एक दिशाकी ओर ध्यान लगाया, वैसे ही दूसरी दिशा, तीसरी । करणापुक्त चिनासे । मुक्ति । उपेक्षा । श्रावको (=िशय्यो)को ब्रह्मलोकका मार्ग बतलाया ।

"उत समय महागोजिन्द की जितने श्रावक थे, उनमें जिन्होंने पर्य को जाना था। वे मरकर सुगतिको प्राप्त ही अहालोकमें उत्पन्न हुए। जिन लोगोने धामेंको प्राप्त प्राप्त हो। समझ पाया, वे मरकर कुछ तो पर्रानम्बित्त वार्वा देवलोकमें उत्पन्न हुए, कुछ निम्मीणरत देवोक बीचमें उत्पन्न हुए, कुछ प्राप्त देवो का जायरिक्य (—वार्वाविस) देवो क चातुर्महाराजिक देवो क। जिन्होंने चवसे हो। वार्वान कुछ साम क्षेत्र का जायरिक्य (—वार्वाविस) देवो क चातुर्महाराजिक देवो क। जिन्होंने चवसे हो। वार्वान क्षेत्र साम क्षेत्र का वार्वान का वार्वान क्षेत्र का वार्वान का वार्

# १९-महामोबिन्द-मृत ५--बुद्ध-धर्मकी महिमा

"पञ्चिशिख हाँ, मुझे स्मरण है। मै ही उस समैय महागोविन्द ब्राह्मण था। मैने ही उन श्रावकोको ब्रह्मलोकना मार्ग बतलाया था । पञ्चशिख <sup>।</sup> मेरा वह ब्रह्मचर्य न निर्वेदके लिये,≔न विरागके लिये, न निरोधके लिये, न उपश्रम (=परमञ्जान्ति) के लिये, न ज्ञान-प्राप्तिके लिये, न मन्नोधिके लिये,

और न निर्वाणके लिये था। वह केवल ब्रह्मलोव-प्राप्तिके लिये था। पञ्चशिव । मेरा यह ब्रह्मचर्य ऐकान्त (बिलकुल) निर्वेदके लिये, विराग ० और निर्वाणके लिये है।

"पञ्चिशिल । तो कौनसा ब्रह्मचर्य एकान्त निर्वेदके लिये, ० और निर्वाणके लिये होता है ? यही आर्य अप्टार्क्षाक मार्ग-सम्यक् दुर्व्ट, सम्यक् सक्त्य, सम्यक् वाक्, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीद, सम्यक् ब्यायाम, सम्यक् स्मृति, सम्यक् समाधि। पञ्चशिल । यही ब्रह्मचर्य एकान्त निर्वेदके लिये ० हैं । पञ्चशिल <sup>1</sup> जो मेरे शावक पूरा पूरा धम जानते हैं, वे आसवोक क्षय होनेसे, आसव-रहित चित्तकी मुक्ति (=चेतोविमुक्ति), प्रज्ञाविमुक्तिको इसी जन्समें स्वय जानकर, साक्षातुकारकर विहार करते हैं। (और) जो पूरा पूरा धर्म नहीं जानते, वे वामलोवके क्लेश (=चित्त-मल) रुपी बन्धनो-के क्षय होनेसे देवता (=औपपातिक) होते हैं। जो पूरा पूरा धर्म नही जानते, उनमें कितने ही तीन बन्धनोंके क्षय हो जानेमे राम, दोप, और मोहके दुवेंल हो जानेमे सकुवामामी होते है। वह एक ही बार इस सत्तारमें आवर दु लोका अन्त करेंगे। वितने ही अविनिपात-धर्मा (जो फिर मार्गसे कभी नहीं गिर सके) होगे और जिनकी सबोधि प्राप्ति नियत हैं ऐसे स्रोत आपश्च होते हैं।

"पुरुष्शिख । अत इन सभी कुलपुत्रोकी प्रबज्या सफल, सार्यक और उत्तत है।" भगवानने यह कहा। पञ्चितिस गन्धवंप्त्र सतुष्ट हो भगवानुके कथनका अभिनन्दन और अनुमोदनकर भगवान्की वन्दना तथा प्रदक्षिणा करके वही अन्तर्धान हो गया।

# २०-सहासमय-मुत्त (२।७)

ै १---युद्धके वर्श्वनार्थं वेषताओवा आगमन । २---वेवताओंके नाम-गाँव आहि । ३---मारका भी शवसमस पहुँचनः ।

ऐसा मैने सुना—एक समय भगवान् पविमा सभी अहेन् भिशुभोर वह नंघने नाय प्रावध देशमें कविक्यसतुने सहस्वनये विहार वर रहे थे। उस समय भगवान् और भिशुगपने दर्शने निने दश-छोकपातुओं ने बहुतसे देवता इचट्ठे हुए थे।

# १-वृद्धके दर्शनार्थ देवताश्रोंका श्रागमन

सब बारो सुदावास छोत ने देवनाशेंकि मनमें यह हुआ-यह समयान् मानगरमाँ ० निनार कर रहे हैं। ० क्षत्रहे हुए हैं। क्यो न हुम भी जल्पण भगवानुत पाम गाया बहा।

सब वे देवना, जैसे बलवान् ० वैसे गुद्धावास देवणाणे अन्तर्पान हो भगवान् ने गामने प्राट हुए। तब वे देवना अगवान्ही अभिवादनवर एव और गाउँ हो गये। एव और गाउँ हो एव देवणाने भगवान्ते ग्रामाने वह पहा---

"इस बनमें देवताओरा यह महासमृह एवतिन हुआ है । हम लोग भी इस बजेय रापने दर्शनार्थ इस घम सम्मेलनमें आये हुए हैं ॥१॥ '

तय दूसरे देवलाने भगवानुके सामने गाचामें यह बहा-

"भिश्व लोग अपने बिसानो सीमानर (बैगेही) समाहिन (=च्यानमें लीन) होने है, पण्डित लोग लगाम ताने सारपीनी जीति अपनी इत्त्रियोनो नगमें रगने हैं ॥२॥"

तब दूसरे देवनाने--

"राग आदि हुपी कष्टक, परिष (≔अर्गल) तथा रोद्धेरी नष्टकर ज्ञानी (अन्) शुद्ध,

विमल, दान्त और श्रेष्ठ होत्तर विवरण करते हैं ॥३॥"

तब दूसरे देवनाने---

"जो लोग बुद्धनी दारणमें गये हैं वे नरकमें नहीं पर्द्धनें।

मनुष्य-रारीरको छोळ कर वे देव-रारीरको पाउँगे ॥४॥"

सन्धान्त निर्माण के स्वाधिक स्वीधिक विद्या — "निर्माण । तयागत और निर्माण के राज्यारे दक्षे अगवान्त्र निर्माण स्वत्ये हुए हैं। निर्माण । अनित्वालमें जो अर्हेन सम्बन्ध स्वाध हो गये हैं जहें भी (देसनेके तिये) इतने ही देवना इन्द्रहें हुए थे, बिनने कि इस सम्बन्ध मुग्ने देनाने हें निर्मा भियुजा ! अनामतक्कालमें भी जो अर्ह्म व होंगे, जहें भी व इनने ही देवना इन्द्रहें होंगे थेंगे व !

"भिक्षाओं । भे देवदारी रखारियोके नामको कहना हूँ, ० वर्णन करना हूँ, ० के नामका प्रपट्टेश

परता हूँ। उमे सुनो, मनमें लाओ।"

# २-देवतार्थ्योके नाम-गाँव श्रादि

"अच्छा भन्ते <sup>।</sup>" वह, उन भिक्षुओने मगवान्**नो उत्तर दिया।** भगवानने बहा---

"पृथ्वीपर भिन्न भिन्न स्थानोमें, पहाळकी बन्दराओं में रहनैवाले

जो सयमी और समाहित (ध्यानारूढ) देवता है अनवे विषयमें मैं वहता हूँ ॥५॥

सिहरे समान दृढ़, भयरहित, रोमाचरहित,

पवित्र मनवाले, शृद्ध, प्रसन्न, निर्दोष: ॥६॥

पौचमी युद्धपर्य (=शासन) में रत शावकोशी

कविसयस्तुके बनमे बुद्ध (=शास्ता)ने सबोधिन विया ॥७॥

'जो देवरारीरधारी आये हुए हैं, उन्हें भिक्षुओ ! जानी (दिव्यचक्षुसे देखी) !'

उन (भिभुओ) ने बुढकी आज्ञाको सुनकर उत्साह (साहस<sup>7</sup>) किया ॥८॥

'देवोके देखने योग्य उन्हें ज्ञान उत्पन्न हो गया।

और क्तिनोने सौ, हजार और सत्तर हजार देवता देखें ॥९॥

कितनोने सी हजार देवता देवे।

क्तिनोने सभी दिशाओको अनन्त देखोसे पूर्ण देखा ॥१०॥

सब सर्वेद्रप्टा शास्ताने वह सब देख और जान

धर्म (=शासन)मे रत श्रावकीको सबोधित क्या ॥११॥

जितने देवशरीरधारी आये हुए हैं उन्हें भिक्षुओं ! जानों,

मै त्रमानुसार उनके विषयमें कहता है ॥१२॥

"कविलबस्तुमें रहनेवाले ऋदिमान्, सुतिमान्, सुन्दर और यशस्वी सात हजार भूमि देवता, यक्ष प्रसारतापूर्वक इस बनमें भिक्षुओके सम्मेलन (की वेखनेके लिये) आये हुए है ॥१३॥

"हिमालयपर रहनेवाले ऋडिमान् ० रस विरमके छे हजार यक्ष प्रसनतापूर्वक० ॥१४॥

"सातागिरि पहाळपर रहनेवाले ० ॥१५॥

और इसरे सोलह हजार यक्ष = 11१६11 **बेस्सामिस प**र्वतपर रहनेवाले गौचसी यक्ष • ॥१७॥

"राजगहवा कुम्भीर यक्ष, जो वैपुल्लपर्वतपर रहता है,

और एक लाखसे भी अधिक यक्ष जिसकी सेवा करते हैं, वह भी वनके इस सम्मेलनमे आया हुआ है ॥१८॥

"गुन्धवॉर्क अधिपति यशस्वी महाराज घतरदु (=धृतराष्ट्र) पूर्व दिशामे विराजमान है ॥१९॥ "ऋदिमान् ॰ इन्द्र (==इन्द) नामघारी उनके अनेक महावली पुत्र ॰ आये है ॥२०॥

"कुम्भण्डो (=क्ष्माड)के अधिपति यशस्त्री

महाराज विरूदक दक्षिण दिशामें विराजमान है ॥२१॥

"ऋदिमान् ० इन्द्र नामघारी उनके भी अनेक महावली पुत्र ० आये है ॥२२॥

"नागोके अधिपति ० विरूपाक्ष पश्चिम दिशामे विराजमान है ॥२३॥

"ऋद्विमान् ० इन्द्र नामधारी उनके भी अनेक महावली पुत्र ० आये है ॥२४॥

"यक्षोके अधिपति ० वैश्रवण (चनुवेर) उत्तर दिशामें विराजमान है ॥२५॥

"ऋदिमान् • इन्द्र नामधारी उनके भी अनेक महावली पुत्र • आये है ॥२६॥

"पूर्वमें घृतराष्ट्र, दक्षिणमे विरुद्धक, पश्चिममे विरुपाक्ष (और) उत्तरमें वैश्रवण ॥२७॥

किविलयस्तुने वनमें ये चारो महाराज चारो दिलाओम प्रमुक्त है है सन्दर्भ 'उनरे मामावारी, वञ्चन और यह दामभूत भी आये हुए हूं. विनने नाम-माया, ब्टेण्ड, बेटेण्ड, बिटच्च विटर ॥२९॥ धन्दन, कामसेट, किनघण्ड, निघण्ड, पनाव, श्रोपमञ्जा और देवपुत्र मातलि, जिल्लीनी और जननावर यन्त्रार्थ कर गुत्रा ॥३०॥ "पञ्चदिल, निम्बर, मुर्ववर्षस नमा और दूसरे गन्धरीगता राजाओरे गाय प्रगप्तनापुरंत ० आये है ॥३१॥

आपारावासी और बैंशालीमें रहने बारे नाग अपनी अपनी नवारे नाम आये हैं। हाजाय अदयतर(=अरगतर) अपने वन्ध-वान्यवारी नाथ प्रवान (प्रवानवारे) भी आदे है ॥३२॥

ग्रामन (≔यमनावागी) और धतराष्ट्र नामन ग्रामकी नाग आये हैं । महानाम ऐरावन भी वनचे गम्मेजनमें आये हैं ॥३३॥

वे विशुद्ध दिव्यवश्चवाले पत्ती, जो नागराजाओं रे यातन है. आवाशमार्गते इस बनमे पहेंचे हैं। चित्र और मुपणे उनरे नाम है।।३४॥ "वहाँ सामराजाओंको भय न था। भगवान् बुद्धने गण्डोमे उन्हे रशा प्रदान की थी।

मीठे बचनोमे परस्पर समाप करते हुए वह नाम और गरह बुद्धती शरममें गरे ॥३५॥ समदने आधिन असर, जिन्ह इन्द्रने पराजिन रिया था।

वे कादिमान और यगस्वी (अमूर) इन्द्ररे भाई हो गये ॥३६॥

'कासक (भामन अगुर) बळे भयतर रूपमे आया ।

वेमविसि, स्वित, पहराद(प्रद्वाव) और नमुखि नामर अनुर धनुष लिये हुए आरे ।।। ।।। "सभी राह नामवाले बक्ति सी पुत्र अपनी अपनी मेनाआरो सजारण राहमद्रने पास गरी।

(और बोने) हे भदला । बनमें भिभुआती ममिति हो रही है ॥३८॥ जल, प्रथ्वी, तेज तथा वायुर्व देवना वहीं आये हैं । बरुव, बारब, सीम

और यस बगस्बी, मैंनी तथा करणा सरीरवाले देन वहां आपे हैं ॥३९॥ "से दस, दस प्रवारने धारीरकारे, सभी ग्या विरमे ऋदिमान् o ॥४०॥ 'विण्डदेव, सहसी, असम और दो सम.

चाइमारे देवता चन्द्रमारी आगे वरने आये है ॥४१॥ "सूर्पके देवता सूर्पको आगे करके आये हैं।

मन्द्रबलाहक देवना नक्षणारी जागे करके आये है। वस देवताओं में थेप्ट वासव, शक, इन्द्र भी आये है।।४२॥

"से दस, दस प्रवासके दारीरवाणे, सभी रग विश्मे ऋदिमान् ० ॥४३॥ "अग्नि-शिखाने दहरते सहस् देव आपे हैं। अलगीरे प्लारी

थामाके सददा दारीरवाले अस्ट्रिक राजा आये है ॥४४॥ बरुण, सहधम्म, अस्त्रत, अनेत्रक, मूलेय्य,

रुचिर और बासवन-निवामी देवना आने हैं ॥४५॥ "में दस, दस प्रकारके शरीरवाले, मभी रम जिस्मे ० ॥४६॥

"समान महासमान मानुस (= मानुय), मानुयोत्तम (=मानुमुत्तम), कीडाप्रदूषिक (=किंदुाप्रदूषिक) और मनोपदूषिक देवना आपे हैं ॥४ आ "लोहित नगरके रहनेवाने हरि देवना आये है।

पारम और महापारम नामन यजस्वी देवता आये हैं ॥४८॥ "ये दस, दस प्रनारने शरीरवाले, सभी रग विरगे = ॥४९॥ "सुक्क, करम्भ और अवल, बेसनसके साथ आये है। अवदातगृह नामक प्रमुख विचक्षण देवता आपे है ॥५०॥ "सदामत्त, हारगज, और यशस्त्री मिस्सक आये है। पज्जम्न अपने रहनेकी दिशासे गरजते हुए आये है ॥५१॥ "ये दस. इस प्रकारके शरीरवाले ० ॥५२॥ "खेमिय, तुवित, याम और यशस्त्री कट्टक (आये हैं)। लिम्बतक, छोमसेट्ट, जोति और आसव नामक निम्माणरित और परनिर्म्मित देवता आये हैं ॥५३॥ "ये दस. दस प्रकारके शरीर ० ॥५४॥ "और दूसरे इसी प्रकारके साठ देव-समदाय माना नाम और जातिके आये हैं ॥५५॥ "जन्तरहित, रागादिरहित, भव-पार (=जिसने चार ओघोनो पार कर लिया है), आसवरहित, कालिमारहित चन्द्रमा जैसे नागको देखेंगे ॥५६॥ "सुब्रह्मा, परमत्य और ऋदिमानुके पुत्र, सनत्कुमार और तिस्स भी ० आये है ॥५७॥ "बह्मलोकवासी हजारोके ऊपर रहनेवासा बह्मलोकमे उत्पत्र, द्यतिमान भीमकायधारी और यशस्त्री महाबद्धा ॥५८॥ प्रत्येक बदाबर्सी लोकके दस स्वामी (= ईश्वर) आये है।

उनमे घरा हारित भी आया है ॥५९॥ ३-मारका भी सदलबल पहुँचना "इन्द्र और ब्रह्माके साथ सभी देवोके आनेपर **भार** सेना भी आ धमकी। मारकी यह मुर्लंता देखो ॥६०॥ "आओ, पक्ळो, बाँघो, रागसे सभीको वशमें कर लो, चारो औरसे घेर लो, कोई किसीको न छोळो ॥६१॥ "हायसे जमीननो ठोक, भैरव ध्वर (महाबाद) करने, वैसे वर्पानराजमे मेघ विजलीके साथ गरजता है, उस तरह (गर्जंकर) मार्ने अपनी वळी मारी सेनाको भेजा ॥६३॥ "तब क्रोधसे भरा मार आया। उन सबोको जानकर सर्वेद्रप्टा भगवान् ० ॥६३॥ "शास्ताने शासनम रत शावकोको सबोधित किया-'मार-सेना बाई हुई है। इसे भिक्षुओं । जान लो' ॥६४॥ "बद्धकी वातको सुनकर वे वीर्यपूर्वक सचेत हो गये। (मार सेना) बीतराग (भिक्षुओ)से (हारकर) भाग चली। उनके एक बालको भी देढा न कर सकी ॥६५॥ "वे सभी प्रसिद्ध, सम्राम-विजयी निर्भय और यहास्वी प्रावक वीतराग आयोंने साथ मश्ति है" ॥६६॥

## २१-सङ्गञ्ह-मुत्त (२।=)

१---इन्द्रशाल गृहामें शकः। २----पंचशिक्षका गानः। ३---क्तिम्बरूकी बन्मा पर पंचीतन्त आसवतः। ४---बुद्ध-वर्षश्री महिमा। ५----शकते छ प्रकाः।

ऐसा मैने सुना--एक समय भगवान् मनप्ये प्राचीन राजगृहमें पूर्व अध्यक्षण नामा प्राचान-यामक उत्तर देखिक (वेदिवक) पर्वतकी इन्द्रताल-मुहामें विहार वर रहे थे, उस समय शक देनेन्द्ररो भगवान्ते रसैनके क्रिये इक्टा उत्पन्न हुई।

## १--इन्द्रशाल गुहामें राक

तब देवेज धनके मनमें यह आया—"मनवान, अहंन, सम्यद् गानुद्ध इस समय वह! िन्हार करते हैं ?" देवेज प्रकृत के प्रयवान्तों माध्यमं विद्यार वरते देया। देवनर प्रायांत्रमा देवोनो सर्वाधित दिया—"मार्थों अभी भगवान् समयमें प्रायीन ग्रवगृहरें विद्यार पर रहे हैं। क्रेंगे मार्थों हम कोन उस अईंसु, सम्यद् सम्बद्ध भगवान्ते वर्षनकी वर्ष सं

"अच्छा भन्ते"—कह उन देवोने देवेन्द्र शकनो उत्तर दिया। तव देवेन्द्र शकने पठवांतिस गन्धवंपुत्रको सर्वोधित किया—"ठात! अभी भगवान् शग्यमं ० विहार वर रहे हैं। चन्नो हम छोग उन ०के दर्शनको चर्छ।" "अच्छा भन्ते!" वह देवपुत्र पठचसित्त गन्धवं उत्तर दे (अपनी) सेक्ष्वपठकुनामक बीणा छे देवेन्द्र शकके पास आ गया।

सब देवेन्द्र हाक नामस्त्रित देवोको साथ छे देवपुत्र पञ्चशिस गम्यवंनो आगेनर जैने कलवान् ० वैसे ही नामस्त्रित देवलोवमें अन्तर्शत हो ममधमें, राजगृहसे पूर्व ० वेदिन पर्वतपर प्रश्नट हुआ।

उस समय उन देवोके देवानुभावने वेदिक पर्वत, और अस्वसण्ड श्राह्मणवाम गयी अत्यन्त प्रकाषित हो रहे थे। और बारो और नौवके केंग गहते थे—आन वेदिक पर्वन वास्ति हो रहा है, लाज वेदिक पर्वत लग रहा है। शाब क्यों वेदिक एवंत, और अन्यनण्ड बाह्मणप्राय सभी वरयन्न प्रकामिन हो रहे हैं ? जुड़ेगके मारे उन्हें दोमान्य हो रहा था।

सब देशेन्द्र शक्ती पञ्चिशिक्षको सर्विधित किया-"पञ्चितितः। व्यानमन्त्र, मनाधिन्य रूपानके नार मेरे जैस कोई बहुसा नहीं जा सकता। सञ्चिति ! यदि आग पहले जाकर भावतान्त्र। प्रस्त करें (तो अच्छा हो)। पहले आग प्रसय कर सेमें तब पीछे हम लोग भगवान् बहुँन् सम्बन्धमन्द्र-के दर्शनको लिये आमेरे।"

#### २--पंचशिखका गान

"अच्छा मन्ते !" वह पञ्चीवार ० देवेन्द्र यक वनी उत्तर दे, वेनुवाण्डु बीणा ने जर्रा हरू. साल गृहा यी वही गया । वाकर, इतने पासिलेगर,—व्हॉनि कि भगवान् न तो बहुत दूर ये और न बहुत निकर, (यळे होकर) पञ्चवित्रय ० वेकुसण्डु बीषाको वजाने रुगा । बौर इन बुद-मवयी, धर्म- संबंधी, सञ्चत्रवधी, अहँत्-सवधी और भोग-सवधी गायाओकी गाने लगा--"भद्रे! सूर्यवर्षमे! तेरे पिता तिम्बरूनी बदना करता हैं।

तिसमे है कत्याणि ! मेरी आनन्ददाधिनी सू जत्यन हुई ॥१॥ जैसे पसीना चृते यके पुरपके नियं वायु, प्यायेको धानी, जैसे अहँतीको धर्म, आगिरते ! वैसे ही तू मुझे प्रिय है ॥२॥ जैसे रोगोको दया, भूवेदो भोजन, जलतेको पानीदी भीति भेडे ! मुझे धान्ति प्रदान कर ॥२॥ पुण्येपूर्व युक्त सीतलकनवाली पुण्येप्यित सुक्त । सात्र जन्यत्वको सीति में वैरे स्तमोदप्तो अवगाहन करें ॥४॥ साले और अनुस इरार निरकुत नागको भीति मुझे (तृते) जीन लिया । कारण नही जानता, मुल्दरजर्थाने (मुझे) पागल थना दिया ॥५॥ सेरा मन तेरमें आसकत है, मेरी (अपना) वित्त तुझे प्रदान कर दिया है । पुत्र में में कमलकी भीति में लैटनेमें असमर्थ हैं ॥६॥ सायोर ! महो भेरा आलिगन वर, मन्दलोपने ! मुझे आलिगित कर । कन्दानि ! गले सिल, यही गैरी चार है ॥७॥ सिलन्दानि अहो ! मेरी सामला स्वीत स्वाप्त हो नाम सिला स्वाप्त । अहमानि कही ! मेरी सामला स्वाप्त स्वाप्त हो मेरी सामला स्वप्त स्वप्त स्वाप्त स्वप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वप्त स्वप्त हो मेरी सामला स्वप्त स्वप्त

किन्तु (उसने) अहंतोमें मेरा अधिक आदर उत्पन्न किया ॥८॥ मैने अहंत तथागतोके लिये जो पुष्य किया है,

सर्वागरत्याणी । वह (सब) तेरे साथ भोगनेरो मिले श्रशा इस पृथ्वी-महरूपर मैंने जो पुष्प विचा है,

इस पूर्वान्सहरूपर गर्ग था उन्न सर्वातकत्वाणी । = 11१०॥

क्षेत्र व्याप्त व्याप्त क्षेत्र एकाय, एकातसेवी, स्मृतिमयुक्त हो, अमृत पाना चाहने हैं; वैसे ही सूर्यवर्षते । में तुसे (चाहना हूँ) ॥११॥

जैसे मुनि उत्तम सबीधि (चपरमज्ञान)यी प्राप्त हो आवरित होना है, बच्चामि ! उसी तरह तुससे मिनवर (आविमित होवर) में आवरित होवेंगा ॥१२॥

यदि त्रायस्त्रिता (लीन) के स्वामी द्राक मुझे कर दें,

तो भी मेग प्रेम इनता दुढ़ है, कि भड़े <sup>१</sup> में उसे न सूँगा ॥१३॥ हालके फूँठ बालवनकी भौति सुमेधे <sup>१</sup> तेरे पिनाको

में स्तुतिपूर्वत नमस्वार करता हैं, जिसरी सेरी जेंगी गांत है ॥१४॥

इन गायाओड़ गानेवे वाद भगवान्ने पञ्चितिसमें यह बहा---'पञ्चितार! तुरहारे वारेश

म्बर तुम्हारे गीतने स्वर्णे बिल्कुन मित्रा है (और) तुप्तरोर गीतना स्वर, तुप्तारे चानेने स्वर्णे बिल्कुन मित्रा है। बटचीतम<sup>ा</sup>न तो तुप्हारे बानेना स्वर तुप्तारे गीत-वर्गो दभर-प्रभार नाम है; और न तुप्तारा गीत-वर तुप्तारे चानेने स्वरंगे दथर उचर बाता है। तुमने दन युद्धनवर्षी =

गाधाओं ने व रचा ?"

(=सारयों) के पुत्र क्षिणंडीयो बाहती थी। भत्ते ! जब भे उसे नहीं पा सका तो हिसी ब्रह्मनं अपनी बेन्नुवरण्डु वीषा केनर जहाँ सिच्छ नम्पर्यत्यवरा पर था, वहीं गया। जार र केन्नुवरण्डु वीषा केनर जहाँ सिच्छ नम्पर्यत्यवरा पर था, वहीं गया। जार र केन्नुवरण्डु वीषारो करा, इन बुद्धमवधी याथाओंनो गाने ० लगा—"गडें ! वृर्यवर्षेते! ॥ सतान है ॥१-१४॥

"भन्ते <sup>1</sup> गाना बानेके बाद श्रद्धा सूर्ववर्षमा मुक्तने बोली—"मार्प <sup>1</sup> जत अगवान्त्रो मेने प्रवार नहीं देखा हैं । (बिन्तु) श्रामित्रका देवोकी धर्मसभामें जब नृत्य करनेवे निर्ध गई थी, तो उन अगवान्ते विषयमें सुना था । मार्प <sup>1</sup> आप उन अगवान्त्रा नीर्बन करते हैं, इसिल्ये आज, हम लोगोना समागम हो।' भन्ते <sup>1</sup> उसके साथ बही एक समागम हुआ है। उसके बाद बन्धी नहीं।"

त्व देवेन्द्र शक्को धनमे यह हुआ---'अब भगवान् प्रसप्त होकर पञ्चिनिसमे वातं धर रहे है। तय देवेन्द्र शक्को पञ्चित्रकाको सर्वोधित किया---

"पञ्चितिस्त्र" भगवान्त्रो वेरी ओरले अभिवारन नरो—भन्ते " दवेन्द्र नात्र अपले अमारयो (⇒मन्त्री) तथा परिजनीके साथ भगवान्के चरणीमे शिरसे वन्दना करता है।"

"अच्छा, भन्ते।" कह ० पञ्चशिवा०ने भगवान्त्रो अमियादनकर कहा---'भन्ते। देवेग्द्र शक ० करनता करता है।"

"पञ्चित्रका । देवेन्द्र राज ० अपने अमास्यो तथा परिवनीके साथ सुखी होते । देव, मनुष्य असुर, नाग, गध्यवँ सभी खुखी होते । इन लीगोंको तथावन इस प्रकार आयोविद देते हैं ।"

# ४--बुद्धधर्मकी महिमा

आशीर्वाद पा देवेन्द्र सक ० इन्द्रसाल-पूहागे प्रवेशकर, वनवान्तर्गे अभिवादनकर एक ओर सळा हो गया। श्राव्यांक्षण देव भी इन्द्रसाल-गृहामें प्रवेशकर ० लळे हो गये। देवपुत्र पञ्चशित नन्धर्व भी ० लळा हो गया।

उस समय इन्द्रशाल-गृहाका वो भाग टेंडा देश या, वरावर हो गया, वो संवीर्ण था मी विस्तृत हो बया, और देवीके देवानुभावते ही गृहा प्रकाशने भर गई।

तद भगवान्ते देवन्द्र सम्मे यह कहा---"बद्भुत है, बळा आस्वर्य है, जो आप आयुप्मान् सौसिक (==इन्द्र) जैसे बहुहरूय, बहुकरकीय पुरपना यहाँ जागमन हुआ !!"

"मन्ते । में चिरकारते मनवान्के दर्यनार्थ आनेकी इच्छा रखता था। विन्तु, नायहिनद्या देवोरे इछ म द्वष्ट काममे लगे रहनेंग्र भगवान्के दर्यनार्थ इतने दिनों तक आनेले असमर्थ रहा। भन्ते । एक समय मणवान् आवस्त्रीके पास करकाशार भे विहार तर रहे थे। उस समय में भगवन्त दर्यनार्थ पास मध्य मणवान् आवस्त्रीके पास क्या नामं । उन ममय मणवान् निर्मा सामित्र वेदे ये। भूक्वती नामक वेश्यवन्त्री परिवारित्रा उस समय हाम जीडे भगवान्त्री नामकार करनी बळी थी। अन्ते । तम मेंने भूक्वतींने यह नहा- 'मिनित्र' । अम्मवान्त्री मेरी ओरसे अभिवारत करी, और कही वि देवेन्द्र पाक अपनी यमाय और दरिजानेने साम अम्मवान्त्री करोगित प्रमाम करता है। 'ऐसा वहनेपर भूक्वतींने मुझमे यह पहा- 'मार्थ भगवान्त्री कर्यावन्त्र कर्यावन साम वहा है। 'भानित्र । मार्थ प्रमान कर्यावन सामित्र है।' भानित । तो जब मणवान् इस सामित्रिय उदे तब ही उनको मेरी औरमे अभिवारत करने बहुना कि वेवेन्द्र पान भगवान् सामाप्त्री उदे तब ही उनको मेरी औरमे अभिवारत करने बहुना कि वेवेन्द्र पान भगवान् सामाप्त्री उत्तर है। उनको मेरी औरमे अभिवारत करने बहुना कि वेवेन्द्र पान भगवान्त्री सामाप्त्री विरार है।

"भारते। वया उसने मगवान्को अभिवादन किया वा ? भगवान्को उसकी वात याद है?"

<sup>&#</sup>x27; जेतवनके पीरेकी ओर था। देखी 'जेसवन'; नागरी प्रचारिणी पश्चिक १९३४।

"देवेन्द्र ! हाँ ! उसने अभिवादन किया या । मुझे उसकी बात याद हैं । विक्ति आपके रयकी धळपळाहटहीसे मेरी समाधि टुटी थीं ।"

"भन्ते ! प्रायमित्रका देवलोकमें भैने अपनेसे पहले उत्पन्न हुए देवोको कहते सुना है कि जब तयागत जहुँत सम्यक् सम्बुद्ध ससारमें उत्पन्न होते हैं, तो असुरोंकी सस्या कम हो देवताओकी बढती है। भन्ते ! उसे भैने बींसो देख लिया कि जब तयागत ।

"भन्ते ! इसी कपिलबस्तुमें बुद्धमें प्रसन्न ० सममें प्रसन्न और शीलोको पूरा करनेवाली गोपिका नामकी एक शावयपुत्री थी। वह स्त्री-वित्तसे विरत्त रह, और पुरप-वित्तकी भावनाकर मरनेके बाद सुगतिको प्राप्त हो स्वर्गलोकमें जन्मश्र हुई। जायस्त्रिक देवलोकमें पुत्र होकर पैदा हुई। वहाँ भी उसे 'गोपक देवपुत्र गोपक देवपुत्र' कहते हैं।

"भन्ते । दूसरे भी तीन भिक्षु भगवान्के शासनमें ब्रह्मचर्यं ब्रत पालन करके हीन गम्बर्वलोकमें जल्पन हुए। वे पाँच भोगोसे पुन्त हो हम लोगोकी बेचा करनेकी ब्राते हैं, हम लोगोकी परिचर्यां करनेकी ब्राते हैं। एक बार हम लोगोकी सेवामें आनेपर जनते गोपक देवपुनने वहा—मार्य । ब्राप्त लोगोने भगवान्ते धर्मको बयो नही गुना ? में स्त्री होचर मी चुढ़में प्रमान ०। स्त्रीत्वसे विरात पह, पुरप्तवकी भावान कर वेदेग्द्र हाफ०का पुत्र होकर जलपत हुई हूँ। यहाँ भी लोग मुसे गोपक देवपुन कहते हैं। मार्य आप लोग भगवान्ते शासनमें ब्रह्मच्यं ब्रवका पालन करके भी हीन गम्बर्यलोकमें उत्पन्न हुए है।

पं आप लाग भगवान्क शासनम ब्रह्मचय व्यक्त पालन करक भा हान गण्यवलाकम उत्पन्न हुए है। ''यह बद्धा बुरा मालूम होता हैं, कि एक ही घमें में रहकर भी हम लोग हीन गण्यवंलोकमें उत्पन्न

हुए हैं।'
"मन्ते । गोपक देवपुनके ऐसा वहनेपर उनमेंसे दो देगते देखते स्मृति लामकर (सचेत हो)
क्षह्मपुरोहित (देवताओके) घरीरको प्राप्त हो गये। एक कामलोकमें ही देव रह गया।

"बहुमान् (बृद्ध)की भे उपासिका की। मेरा नाम गोपिका था।
बृद्ध और पर्मर्थ प्रकार (च्याजान्) रहकर प्रकार विश्वसे वधकी सेवा करती थी॥१५॥
"उन्ही बृद्ध वर्षमंत्रलेस अभी में तात्रवा महानुवाब पुत्र हूँ।
महातेदर्शवी हो स्वर्गलोक में उत्पाद हुआ हूँ।
महोतेदर्शवी हो स्वर्गलोक में उत्पाद हुआ हूँ।
महोतेदर्शवी हो स्वर्गलोक में उत्पाद हुआ हूँ।
महोतेदर्शवी हो स्वर्गलोक में उत्पाद हुआ हूँ।
"अने अपने परिवित्त मिशुओको प्रनाव वात है ॥१६॥
"अने अपने परिवित्त मिशुओको प्रनाव कार्य है था।
"अपने पर्पसे पर पोत्र लग्न और पानको मेंने (उनको) सेवा को थी,
क्योंन इन लोगोने बृद्धकी धर्मचे। सहण क्या था ॥१८॥
"बृद्धने उपनिष्ट धर्मची स्वय अपने समझना वाहिय।
मैं आप लोगोनी ही नेवा वर्दती और सामझना वाहिय।
"वृद्धने उपनिष्ट धर्मची ह्या अपने समझना वाहिय।
"वार्म उत्पाद है, महातेवल्यों और सामुन्याव हो समझना पुत्र हुआ हूँ।

'स्वर्गमें उत्पन्न हो, महातेजनी और महानुमाब है। घणना पुत्र हुआ है। और आप लोग (स्वय) बुदबी सेवामें रहें तवा अनुमन ब्रह्मवर्ष कर पालन करने (भी) ॥२०॥ 'अयोग्य, हीन बायारो प्राप्त हुए है। यह देननेमें बढा बुरा मार्य होता है; कि एक ही मर्ममें रहत भी आपते हीन बायारो प्राप्त किया है ॥२१॥ 'भन्यवं मरीरहो प्राप्तकर आप लोग देवोरी मेवा-दरकरे लिये आरे हैं (किन्नु पूर्वमें) गृहाय रहतर भी बेरी इस वियोगतानो देगिये ॥२२॥ 'स्वी होकर भी आब पुरुष देव हो दिया मोगो (बायो)में गेविन हूँ।'

गोपनके ऐसा वहने पर वे गौनमके धावक वैराग्यको प्राप्त हुए ॥२३॥ 'सोकको बात है कि हम छोय दास हो बबे है !' और उनमें दोने गीनवर्ष धर्मना स्मरणार अपने उद्योग रिया ॥२४॥ "बमोगें आदिनवी (=दोपो)नी देख, उनमेरे नितनो उनाट, वे मारके लगाये हुए कामीके दढ कचनको ॥२५॥ क्षायी जैसे रस्तीको तोळ देता है, बैमे तोळ, श्रामस्त्रिय देवलोगमे चले गये। उस समय इन्द्र और प्रजापतिने माथ सभी देव धर्मसभामे बैठे थे ॥२६॥ वे वैरायरो अत्यन्त निर्मल हो वैठे हुए (देवो)मे वड गये। उन्हेदेखकर देवगणोम बैठे देवामिभू (जो देवोनी बसमें रगना है) इन्द्रकी बळा नवन हुआ। > अ। शहो ! हीन सरीर प्राप्त वरके भी यह नायस्थित देवींग यह गये है । (इन्द्रवी) सवेग-पूर्ण बानको सुनकर गोगरने इन्द्रने कहा ॥२८॥--"हे इन्द्र । मन्त्य लोकमे भोगोपर विजय प्राप्त बरनेवाले खाक्यमृति युद्ध प्रतिद्र है । जन्हीं ये पूत्र स्मृतिसे बिहीन (हो बये थे, सो), मेरे प्रीरत करनेपर स्मृतिकी प्राप्त हण है ॥२९॥ "यह लोग परवज्ञता पार कर गये हैं। (इनमें) एक गन्यर्वजोरशीये वह गया और दो सम्बोधि (ज्ञान)के मार्गपर चलकर एकाप्र मन हो देवान भी वड गये ॥३०॥ "इस प्रवारके धर्मोपदेशमें विभी शिष्य (=धायर )को कोई शवा नहीं रह जानी। भवसागर पारगत, छिप्त विचिनित्मा=विजयी सर्वेहरिट्न, उन जननायक (-जिन) बुद्धका

नमस्कार है ॥२१॥ "(उन्होके) उस धर्मको समझकर ये इन विभेषतारो प्राप्त हुए है।

दोनोन बहापुरोहित बरीर यात्रा है ।।३२।।

"मार्ग । उसी घर्मकी प्राप्तिके लिये हम स्रोग आये हुए है ।

भगवानुमें आज्ञा लेकर प्रश्न पूछना बाहता हूँ ।।३३॥

त्तव भगवानुके मनमें यह हुआ--'वह बाक बहुत निर्नाग विगृद्ध है। बवस्य ही मार्थव प्रस्त पूछेगा, मिरुवन नहीं। जिस प्रस्तका उत्तर में पूँगा उसे वह सीघा ही समझ नेगा। वस सगयान्ने रेडेन्ट्र धपरी गामाने नहा---

"हे बासक (≔इन्ड्र) ! तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, वस प्रस्तवी पूछो, सम्हारे उन प्रस्तोवा में उत्तर दूँगा ॥३४॥

(हरी) प्रथम भाषतार १९४

### ४-शकके है प्रश्न

(१) भगवान्से बाधा लेकर चक्र ०ने भगवान्से यह पहला प्रस्त पूछा---

"मार्च । देव, मनुष्य, असूर, नाम, वाचवें और हमरे प्राणी विम बन्धनम पद्धे हैं ? 'बंर, रण्ड, मानू और हिमाके मानशे छोळ, वररहित हो विहार नरें ऐयी इच्छा रखते हुए थी ने रण्ड-महिन, सङ्गा और हिमाभावसे पून होनर वर-महिन, सङ्गा और हिमाभावसे पून होनर वर-महिन हो रहते हैं।"

इस प्रस्तवे पूछतेप प्रतवान्ते जसर दिया—"देवेन ! दव, मनूषा ० सभी हैयां और सामदेश सन्यतम पढ़े है। वर, दण्ड ० अवैरी हो। ० ऐसी दच्छा रखने हुए भी वे बर-महिन ० ही रहने है।" सहस्य होकर देवेन धक्कने मगवानुके भाषपका अभिनन्दन और अनुसारन किया—"टीक

है भगवान्, ठीक है सुनव। भगवान्के प्रानीतरको सुनकर मेरी शका मिट गई।

क्षांत्र०ने भगवान्के कथनका अभिनन्दन और अनुमोदनकर, मगवान्से दूसरा प्रक्त पूछा---

(२) "मापं ! ईप्याँ और मास्सर्यके कारण (चिनदान), समुद्यःच्जनमच्चप्रभव क्या है ? किसके होनेसे ईप्याँ और मास्सर्य होते हैं, किसके नहीं होनेसे ईप्यां और मास्तर्य नहीं होते ?"

"रिवेन्द्र । ईच्यां और मास्सर्यं प्रिय-अप्रियके कारण = होते हैं। प्रिय-अप्रियके होनेमें ईच्यां मास्सर्य होते हैं और प्रिय-अप्रियके नहीं होनेसे ईच्यां मास्सर्य नहीं होते।

"मार्प ! प्रिय-अप्रियके कारण ० क्या है ? किसके होनेसे ० ?"

'दवेन्द्र' प्रिय-अप्रिय छन्द (=चाह)के कारण०स होते हैं। छन्दके होनेसे ०।"

"मार्प । छन्दके कारण » क्या है ? किसके होनेसे ० ?"

'दैवेन्द्र !ें छन्द वितर्कके कारण०से होता है। वितर्कके होनेसे ० ।"

"मार्प ! वितक्षे कारण ० क्या है ? किसके होनेसे ० ?"

"माप ' वितक्क कारण ० वर्गा हु ' । कसक हानस ० ''' 'दिवेन्द्र | दितक प्रपञ्चसज्ञासरयाके कारण ० से होता है० ।''

"मार्प । प्रपञ्चसज्ञासस्याके निदान क्या है ? क्सिके होनेसे० ? मार्प ! क्या करनेसे भिक्षु प्रपञ्चमज्ञासस्याके थिनाश (च्चिनरोध)के मार्गपर आरूट होता है ?"

"देतन्त्र । सीमनस्य (च्चमनकी प्रसन्नता, जुल) दो प्रकारके होते है—एक सेवनीय और दूसरा अ-मंबनीय । देवेन्द्र । दीर्मनस्य (च्चित्रको खेव) भी दो प्रकारके होते है—एक सेवनीय और दूसरा अ-सेवनीय । देवेन्द्र । उपेक्षा भी दो प्रकार ० । देवेन्द्र । सीमनस्य दो प्रकार ० । यह जो कहा है सी हिस कारणसे ? तो, जिस सीमनस्यो जाने कि उसके सेवनसे बुराइयो (च्चपुत्रक पर्मे) बढ़नी है और अच्छाइयो (च्डपाठ पर्मे) कम होती है, उस महारका सीमनस्य मेवनीय नहीं है। और, जिस सीमनस्यको जाने कि उसके मेवनीय बुराइयो पटती है और अच्छाइयो व्हती है, उस प्रवारका सीमनस्य सीमनस्य जो प्रकार के सेवनिय स्वीति है। उस अवस्यामे सिवतक और सिविचार तथा अविवर्क और अविवार्क, जो अविवर्क और अविवार हो वही और अविवार कीर अविवार हो वही और ठ है। देवेन्द्र । सीमनस्य दो प्रकार ० । यो बहा है सो इसी कारणसे ।

"हेवेन्द्र । दोमैनस्य दो प्रवार ०। यह जो वहा है सो क्सि वारणसे ? तो जिस दौमैनस्य दो जाने कि उसके सेवनसे बुराइमौ बबती है ०९ वही श्रेष्ठ है। देवेन्द्र ! दौमैनस्य दो प्रवार ०। जा वहा सो इसी वारणसं।

"देवेन्द्र<sup>।</sup> उपक्षा दो प्रकार ०।

"देवेन्द्र । 'द्वस प्रवारका आचरण करनेवाला भिक्षु प्रपञ्चमज्ञासस्याके निरोधके मार्गपर आवद् होता है।"

इस प्रकार भगवान्ने धावते पूछे प्रकारी उत्तर दिया। सनुष्ट होकर द्याप्र० ने भगवान्त

भाषणवा अभिनन्दन और अनुमोदन तिया।--"ठीन है भगवान् ।"

(३) तब देवेन्द्र राजने ० अनुमोदन करके भगवान्म और प्रश्न पूछा— "मार्ग ! वया करनेग भिद्यु प्रानिमोधान्तवर (ऋषियुन्तयम)मे युक्त होता है ?

'देवन्द्र' नामित आवरण (च्याससमाचार) भी दो प्रयारते होते हे, एव गेयनीय और दूसरे अगवनीय। दोनद्र¹ बानिक आवरण (च्यावसमाचार) भी दो ०। देवन्द्र¹ पर्ययण (चभोगा-वी चार) भी दो ०।

"नायित आचरण दो ०। यह जो नहां गया है सो तिस नारणसे <sup>२</sup> सा जिस नायित आगरण-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> अपर जैमा पाठ ।

ले जानेके लिये खीचती हैं। इसीके कारण पुरुषकी वृद्धि और हानि होती है।

"भन्ते ! जिन प्रश्नोके उत्तरको दूसरे थमण और ब्राह्मणोसे पूछ कर मैं नहीं पा सवा था. उन्हे भगवानने स्पष्ट कर दिया। मेरी जो शका और दुविधा बहुत दिनोसे पूरी न हुई थी, उसे भगवानने दुरकर दिया।"

"देवेन्द्र ! क्या तुमने इन प्रश्नोको कभी किसी दूसरे श्रमण ब्राह्मणसे पछा था ?"

"भन्ते । हां मेने इन प्रश्नोको दूसरे थमण ब्राह्मणोसे पूछा या।"

' "देवेन्द्र । जिस प्रकार उन्होने उत्तर दिया, यदि सुम्हे भार न हो तो, कहो।" "भन्ते । जहाँ आप जैसे बैठे हो वहाँ मझे भार क्योकर हो सकता है?"

"देवेग्द्र<sup>1</sup>ंतो कहो।"

"भन्ते । जो श्रमण और ब्राह्मण निर्जन बनमें वास करते हैं उनके पास जाकर मैंने इन प्रइनोको पुछा। पूछनेपर वे लोग उत्तर न दे सके। बल्कि मुझहीसे पूछने लगे--

"आप कौन है?" उनके पूछनेपर भेने कहा— 'भाषा भे देवेन्द्र शक्क हैं। तब वे मझहीसे पुछने लगे—दिवेन्द्र । आपने कौन-सा पुष्प करके इस पदको प्राप्त किया है ? वन लोगोको सैने यथा-ताम यथाशक्ति धर्मका उपदेश किया। वे उतनेहीसे सतुष्ट हो गये—'देवेन्द्र शकको हम लोगोने देख लिया। जो हम लोगोने पूछा उसका उत्तर उसने दे दिया। (इस प्रकार) वे मेरे ही बिप्य (= श्रावक) बन जाते हैं, न कि उनका मै। बन्ते । मै (तो), भगवानुका स्रोतआपन्न, अविनिपातधर्मा, नियत सम्बोधिपरायण आवक हैं।"

"देवेन्द्र । तुम्हे स्मरण है बया इसके पहले तुमको कभी ऐसा शतीय और सौमनस्य हुआ या ?" "भन्ते! स्मरण है, इसके पहले भी मुझे ऐसा सतीप और सीमनस्य ही चका है।"

"देवेन्द्र! जैसे सुम्हे स्मरण हैं इसके पहले भी ० उसे कही।"

"भन्ते । बहत दिन हमे कि देवासुर सप्राम हुआ था। उस सप्राममें देवीकी विजय हुई और असरींकी पराजय । भन्ते । उस सवामको जीतकर भेरे मनमें यह हुआ-'अब जो दिव्य-ओज और असर-ओज है, दोनोका देव लोग भोग करेंगे। भन्ते । मेरा वह सतोप और सोमनस्य लळाई झगळेके सम्बन्धमे था। निवेंदके लिये नहीं, विरायके लिये नहीं, निरोधके लिय नहीं, वान्तिके लिये नहीं, ज्ञानके लिये नहीं, सम्बोधिके लिये और निर्वाणके लिये नहीं । अन्ते । जो यह भगवानके धर्मोपदेशको सनकर सतीय और सीमनस्य हुआ है वह लळाई-सबळेका नहीं, किंत्र पूर्णतया निवेद ० के लिये।"

"टेवेन्द्र म्ह्या देखकर यह कह रहे हो, कि तुमने ऐसा सतीप सौमनस्य पाया ?" "भन्ते । छ अधोंको देसकर । कह रहा हूँ।--भार्ष । देव रूपमे । यही रहते रहते मैन फिर बाय प्राप्त की है, इस प्रकार आप जानें ॥३५॥

भन्ते । यह पहला अर्थ है कि जिसे देखकर कि भैने इस प्रकारका संतोप और सौमनस्य पाया । 'दिव्य आयुके क्षीण हो जानेपर इस शरीरसे च्युत होकर,

मै अपनी इच्छानुसार जहाँ मन होगा उसी गर्भमें प्रवेश करूँगा ।' ॥३६॥

"भन्ते । यह दूसरा अर्थ है कि ।

"सो में तथागतके शासन (=पमं)में रत रहकर स्मृतिमान , तथा सावधान हो ज्ञानपूर्वक विहार कल्या ॥३७॥

"भन्ते । यह सीसरा अर्थं ०।

"ज्ञानपूर्वक आचरण व रते हुवै मुझे सम्बोधि प्राप्त होगी।

में परमार्थको जानकर विहार करूँगा, यही इसका अन्त होगा ॥३८॥

"भन्ते । यह चौथा अर्थ ०।

"मनुष्यकी बायु क्षीण होनेके वाद मनुष्य-दारीरने च्यून होकर।

फिर भी देव-छोनमें उत्पन्न हो जाऊँगा ॥३९॥

"भन्ते । यह पाँचवाँ ०।

"अफनिष्ठ लोकके थेप्ठ वसस्वी देवोगें।

मेरा अन्तिम जन्म होगा ॥४०॥"

"भन्ते । यह छठा० ।

"भन्ते । इन्ही छे अवोंको देखवर सुझे इस प्रकारका मतौप और सौमनस्य प्राप्त हुआ ।

"तयागतको सोजमें बहत दिनो तक अपूर्ण सकल्प रह

नाना शकाओमें पळकर मदरता था ॥४१॥

"एकान्तवास करनेवाछे श्रमणोको सबुद्ध समझकर

उनकी उपायनाके लिये जाता था ॥४२॥

"मोक्ष प्राप्तिके कौनसे उपाय है और मोक्षके विपरीत के जानेवाकी कौनमी बानें है? इस तरह पछनेपर वे च तो मार्गको≔न प्रतिपदाको ही बता सकते थे ॥४३॥

'जब उन कोगोने जाना कि देवेन्द्र शक आया है, तो मुमहीने पुछने लगते

कि किस पूज्यको करके आपने इस पदको पाया है ॥४४॥ "मगुवान । जब मैंने उन लोगोंको मयाज्ञान धर्मका उपदेश दिया,

सी वे सतुष्ट हो गये-- हम लोगोने इन्द्रको देख लिया ॥४५॥

"जब मेने सदेहोंको हर करनेवाले भगवान बढ़को देखा

तो आज में जनकी उपासना करके भयरहित हो यया ॥४६॥ "यह मैं तृष्णा रूपी शुलको नष्ट करनेवाले, असाधारण,

सुर्यवदामें उत्पत्न, महावीर बुदको नमस्कार करता हूँ ॥४७॥

'साप । अपने देवोके साथ जो में ब्रह्माको नमस्कार किया करता था

वह नमस्कार आजसे आपहीको करूँगा ॥४८॥

"आप ही सम्बुद्ध है, आप ही अनुषम उपदेशक (=शास्ता) है। देवताओं सहित सारे लोकने आपके समान और कोई नहीं है ॥४९॥

सर देदेन्द्र शक्ने देवपुत्र पञ्चशिस गधर्व (=गायक) को सर्वोधित क्या--"तात पञ्चशिस ! आपने मेरा बळा उपकार किया है, जो कि पहले भगवानको प्रसन्न किया। आपके प्रसन्नक देनेपर पीछे हमलोग भगवान्०वे पास आये। (अवसे) आपनी अपने पिताके स्थानपर रक्तूंगा। आप अब गन्यर्थराज होगें और आपकी वास्त्रित बदा सूर्यवर्षसा जापको देता हैं।"

तय देवेन्द्र शक्ने हायसे पृथ्वीको तीन बार छूकर प्रीतिवाक्य कहे-

"उन मगवान् अहंत् सम्यक्-सबुद्धको नमस्कार है। उन०। उन०" (नमी तस्स भगवती अरहती सम्मासम्बुद्धस्स) । इतना कहते-कहते देवेन्द्र अक्को विरज निर्मेळ=धर्मचस् उत्पन्न हो गगा--'जो कुछ समुदय-धर्म (=उत्पन्न होनेवाला) है सभी निरोधधर्म (=नास होनेवाला) है।' और दूसरे अस्सी हजार देवताओंको भी।

इस प्रकार मगवान्ने देवेन्द्र शक्ते पूछे सभी अक्तोरा उत्तर दे दिया। अतः इम (मूत्र)का

नाम शत्र-प्रश्न (≕सरक-पञ्ह) पळा ।

# २२-महासतिपट्ठान-सुत्त ( २।६ )

विषय संक्षेप--१--कायानुषदयना । २--वेदनानुषदयना । ३--विक्तानुषदयना । ४--धर्मानुषदयना ।

ऐसा मैने सुना—एक समय भगवान् कुड १ (देघा) में कुडओवे निगम (=वस्वे) कन्मास-दममें विहार करते थे।

#### विपय-संक्षेप

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओको सबोधित विया—"बिक्षुओ।"

"भवन्त <sup>1</sup>" (कह) भिक्षुओंने भगवान्को उत्तर दिया:

"मिशुओं । यह जो चार स्मृति-अस्थान (=खित-पहान) है, वह सत्योकी विश्विद्धिक िए, होक वच्दने विनासके लिए, ह बा=दौर्यनस्थके अतिवस्थके रिध्ये, न्याय (=सत्य)को प्राप्तिके लिए, विवासके किये, न्याय (=सत्य)को प्राप्तिके लिये, विवासके प्राप्तिक किये, मार्गिके हिंगे, विवासके प्राप्तिक किये, पित्रकारी मार्गिके किये, विवासके किये, विवासके अनुभव (=सप्रवन्य) ज्ञान-युक्त, स्मृति-मान्, लोक (=सत्याय सारिर) में अभिष्या (=लोक) और दौर्यनस्य (=दु ख) को हटाकर विहत्ता है। विनासे (=सुनायि) विवासके व

#### १–कायानुपश्यना

#### (१) धानापान (=प्राणायाम)

"भिक्षुओ । कैसे निक्षु " बायामें, कायानुपत्यी ही विहरता है ? —भिक्षुओ । भिक्षु अरप्यमें, कृषके तीके, या गुन्यापारमें, आसन नारकर, घरिएको सीधाकर, स्मृतिको सामने रखकर बैठता हैं। वह स्मरण रखते सीत छोळता है, स्मरण रखते सीत छोळता हैं क्या के प्रतिकेत क्षति हों के प्रतिकेत किया हैं —जानता है। क्या सीत छोळता हूँ —जानता है। क्या सीत छोळता हूँ —जानता है। छोटी सीत छोळते, 'छोटो सीत छोळता हूँ —जानता है। खोटी सीत छोळते, 'छोटो सीत छोळता हूँ —जानता है। छोटी सीत छोळते ते छोटो सीत छेता हूँ — जानता है। सीत छोळता सीतवा है। सारी कायाको जानते (—अनुभव करते) हुये, सीत छोळाना सीतवा है। सारी कायाको

¹ कुरके बारेमें देखो बृद्धचर्या पृष्ठ ११८। ै शरीरको उसके असक स्वरूप केश-सक् मल-मूत्र आदि रूपमें देखतेवाला 'काये कायानुपरयी' कहा जाता है। ै सुख, दुख, न दुख न सुख इन तीन चित्तको अवस्या रूपी वेदनाओको जैसा हो बैसा देखनेवाला विदनामें वेदनानुपरयी ०।' ै यही आनापान (≂प्राणायाम) कहनाता है।

जानते हुयं सीम लेना मीपना है। बाबांबे मम्बार (=बातं, विद्या) में शान करने मीम छोटना मीपता है। बाबांबे मस्वारबों शान बरते बीम छेना सीमना है। अंगे वि—प्रिशुओं । एव चतुर सरादता है। अंगे वि—प्रिशुओं । एव चतुर सरादता (=अमवार) या सरादरादवा अन्तेवामी छच्चे (वाष्ट्र) में रेपने ममय 'हम्या रामा हैं (—जानता हैं। छोटेनो रंपने समय 'छोटा रंपना हैं —जानता है। ऐसेही मिशुओं । मिद्र हम्यो सीन छोटने ०, छच्ची सीच लेनं ०, छोटी मीम छोटने ०, छोटी मीम लेने ० जानता है। मारी वासारों जानने (=अनुभव परते) हुये सीस छोटना भीमछों है, ० सीम लेना ०। वाम-महारपी प्रारा की सिर क्या कि छोटना सीखता है; ० सीच लेना ०। वस्प के भीनरी भागमें बाधानुपदयी हो निर क्या है। वायाचे याहरी आपमें ०। वस्प के साम लेना वह साम की साम के साम के साम के साम लेना वह साम की साम के साम के

## (२) ईर्या-पथ

"'फिर भिश्वशी मिश् जाते हुवे 'जाता हूँ'—जानना है। बैठे हुवे 'बंटा हूँ —जानना है। सीये हुवे 'मीया हूँ'—जानता है। जैमे जैसे उसकी काया अवस्थित होती है, कैमेही उसे जानना है। इसी प्रकार कावाले मीतरी भागमे वायानुपस्त्री हो विहत्ता है, बायाक वाहरी भागम वादा-नुपक्ष्मी विहत्ता है। कामाके भीतरी और बाहरी भागोमे वायानुपस्त्री किंग्ना है। वायामें समुद्रत-(=उत्पत्ति)-धर्म देक्ता विहरता है, ० व्यय-(=विवादा) पर्स ०, ० समुद्रय-व्यय

#### (३) सप्रजन्य

"भैऔर जिल्लुमों जिल्लु जानते (=क्ल्लुम्ब वरते) हुये गमन-आगमन वरता है। जानत हुये आलोवन = विलोवन वरता है। ० सिबोळना फैलाना ० में सवादो, ताब, बीबरको पारण वरता है। जानते हुये आसन, भान, सादन, आस्वादन, वरता है। ० पायाता (=उण्चार), पेसार (=पस्साव) करता है। यलते, सळे होने, बैठने, सोते, जागते, बोलते, चुप रहते, जानवर वरनेवादा होता है। हम प्रकार कामके भीतरी भागमें कामानुष्पत्ती हो चिहरना है। ०।

#### (४) प्रतिकृतः मनसिकार

"अोर मिशुओं । चिशु पैरके तल्वेसे उत्तर, वेदा-मस्तवमं नीचे, इस वायाणे नाता प्रवार-के मलोते पूर्ण देखारा (=अकुमत वरता) हे—दव वायाणे हे—केश, रोग, तक, दोन, तक् र (=यवाड), मास, स्तायु, आस्य (के पीतारकी) मन्या, तुक्क, हृदय (=वलेजा), यहन, क्रोमण, रुर्णहा (=जिल्हों), पृक्षुमुत, आंत, पतली आंत (=अत-गुण), उदस्य (वणुणें), पामाना, रिन, वण, पीत, लोहू, पमीना, बेद (=वर), अंग्रु, वसा (=चर्ची), त्यार, नासा-मल, पासवा, ओर मूत्र व

<sup>ै</sup>यही ईर्यान्यय हैं। ैयही सप्रजन्य हैं। ैभिजुर्जोक्षी दोहरी चादर। ैप्रतिकृत-मनतिकार। <sup>१</sup>केट्टनी आदि जोळोमें स्थित तरल पदार्थ।

जैसे भिक्षुओं । नाना अनाज साली, बीही (—धान), भूँग, उळद, तिल, तण्डुलमे दोनो मुखमरी डेहरी (—मुढोली, पुटोली) हो, उसको आँखवाला पुरुष खोलनर देखें—यह शाली है, यह बीही है, यह मूँग है, यह उळद है, यह तिल है। यह तिल है, यह तिल है, यह तिल है, यह तिल है, यह तिल है। यह तिल है, यह तिल है, यह तिल है। यह तिल है, यह तिल है, यह तिल है, यह तिल है, यह तिल है। यह तिल है, यह तिल है। यह तिल है, यह तिल है। यह तिल है

#### (४) घात्रमनसिकार

"और फिर भिसुजो। मिलु इस पकायाको (इसकी) स्थितिके अनुसार (इसकी) राभनाके अनुसार (इसकी) राभनाके अनुसार देखता है—इस कायामें है—पृथिवी थातु (च्पृथिवी महाभूत), आप (चलल)-धातु, तेज (च्लान) धातु, वायु-धातु। जैसे कि भिसुजो। दस (च्लातुर) गी पातक या गो-धातकका अन्तेवासी, गायको भारकर बोटी-बोटी काटकर चौरत्तेपर बैठा हो। ऐसे ही भिसुजो। भिसु इस कायाको सिसितिके अनुसार, रचनाके अनुसार देखता है। ०। इस प्रकार कायाको भीतरी भागको ०।

#### (६-१४) रमशानयोग

१—' "और भिश्लो " भिस् एक दिनके मरे, दो दिनके मरे, दीन दिनके मरे, फूले, नीले पळ गये, पीब-मरे, (मूत)-दारीरको दमशानमें फेनो देखे। (और उसे) वह इसी (अपनी) कायापर घटाचे—यह भी कामा इसी धर्म (—स्वमाव)-वाली, ऐसी ही होनेवाली, इससे न वच सकनेवाली है। इस प्रकार कायाके शीतरी भाग०।०।

२—''और भिज्ञुओं । मिल्नु जीओले खाये जाते, बील्होसे खाये जाते, गिद्धोसे खाये जाते, कुत्तोसे खाये जाते, नाना प्रकारके जीओसे खाये जाते, स्मशानमे फेके (मृत-)खरीरको देखे। वह इसी (अपनी) कायापर घटावै—यह भी काया ० । ० ।

२—"और भिक्षुओं । भिक्षु मौस-लोह-नसोसे बँघे हड्डी-क्कालवाले दारीरको इमझानमे फेंका देखें।।।

४—"० मांस रहित कोहु-रुगे, नसोमे वैंथे०।०।० मांस लोहु-रहित नसोसे वेंभे०।००। वधन-रहित हड्डियोको दिशा विदिशामें फेंकी देखे—कही हाथकी हड्डी है,० पैरकी हड्डी ०,० जमाकी हड्डी ०,० उसकी हड्डी ०,० कमरकी हड्डी ०,० पीठके कोटे०,० खोपळी०, और इसी (अपनी) कायापर घटावे०।०।<sup>३</sup>

५—"और शिक्तुओं शिक्षु शक्त समान सफेट वर्णके हड्डीवाले शरीरको समझानमें फेंका देखे ।।।।वर्षी-पुरानी जमाकी हड्डियोवाले ०।०।०सडी चूर्ण होगई हड्डियोवाले ०।०।

# २-वेदनानुपश्यना

"कैसे फिल्लो। मिल्लू "वेदनाओमें वेदनानुषयी (हो) विहरता है ?—िमिल्लो। मिल् सुख-येदनाको अनुभव गरते 'सुख-येदना अनुभव कर रहा हूँ'—जानता है। इ.ख-येदनानो अनुभव करते 'दु खयेदना अनुभव कर रहा हूँ'—जानता है। अदु ल-असुख येदनानो अनुभव गरते 'अदु ख-असुख-येदना अनुभव कर रहा हूँ'—जानता है। स-आमिष (≔गोय-यदार्थ-सहित) सुख-येदनानो

¹ घातु-मनसिकार।

२ <sub>इमशानः</sub> १ चीदह (१) कायानुपत्रयना समाप्तः। "(२) वेदनानुपत्रयनाः।

अनुभव करते ० । निर्-वामिष सुरा-वेदना ० । स-आमिष दुग-वेदना ० । निर्-वामिष दुग-वेदना ० । स-आमिष अदुरा-असुग-वेदना ० । निर्-वामिष अदुरा-असुग-वेदना ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ० । ० ।

## ३-चिचानुपश्यना

"नैसे भिस्ओ । भिक्षु चित्तमे "चितानुषस्यो हो विहरता है ?—महाँ भिक्षुओ ! मिश्रु स-राग चित्तको 'स-राग चित्त है'—जानता है। विराग (क्र्याग-रहिन) चितको 'तिराग चित्त है'—जानता है। स-देप चित्तको 'सदेप चित्त है'—जानता है। स-देप चित्तको 'सदेप चित्त है'—जानता है। सन्ति। वित्तको । बित्तको । बित्तको । बित्तको । बित्तको । बित्तको । सित्तको । सन्दिन्त चित्तको । सन्दिन्त चित्तको । सन्दिन्त चित्तको । सन्दिन्त चित्तको । सन्दिन्त (चित्तको । सन्दिन्त । चित्तको । सन्दिन । सन्दिन । चित्तको । सन्ति । सन्दिन । सन्ति । सन्

# ४-धर्मानुपरयना

## (१) नीवरण

"मैंसे भिस्कों! भिक्षु यामोंमें मध्यांनुपत्थी हो विहरता है?—भिक्षुओं! भिक्षु पांच मौतरण पर्मोमें पर्मानुपत्थी (हो) विहरता है। मैंसे भिक्षुओं! भिक्षु पांच मैनिवरण पर्मोमें पर्मानुपत्थी हो विहरता है?—यहाँ भिक्षुओं! भिक्षु विषयान भीतरी काम कछ्य (=ानमृत्या)को भिरमें भीतरी हो। व्यन्ति होने स्टिक्स के स्वयन्त है। अनिवयमान भीतरी काम कछ्यत्वों भिरमें भीतरी मान-क्यन्त ही विषयान हैं?—आनता है। अन्-उत्तप्त कामक्यन्त भी से उत्तरीत होती है, उसे जानता है। अने वित्रपत्त होने हैं, उसे जानता है। अने वित्रपत्त हम्म कछ्यत्वकों अहां एक हमाने कछ्यत्वकों अहां एक हमाने कछ्यत्वकों अहां एक हमाने कछ्यत्वकों स्वयापत्त (=द्रोह)को—भूक्ष भीतरी व्यापत्तको—भरेगे भीतरी क्यापत्तकों—भरेगे भीतरी क्यापत्तकों हो। जैसे वित्रपत्त क्यापत्तकों हो। जैसे वित्रपत्त व्यापत्तका है। कैसे उत्तर क्यापत्तका है। कैसे उत्तर क्यापत्तका विद्यापत्तकों है। उसे व्यापत्तका विद्यापत्तकों है। उसे व्यापत्तका विद्यापत्तकों है। उसे व्यापत्तका विद्यापत्तकों है। उसे व्यापत्तका व्यापत्तका है। कैसे उत्तर क्यापत्तका विद्यापत्तकों है। उसे व्यापत्तका विद्यापत्तका है। कैसे उत्तर क्यापत्तका है। विद्यापत्तका है। विद्यापत्तका विद्यापत्तका है। विद्यापत्तका है। विद्यापत्तका विद्यापत्तका है। विद्यापत्तका विद्यापत्तका है। विद्यापत्तका विद्यापत्तका है। विद्यापत्तका विद्यापत्तका विद्यापत्तका है। विद्यापत्तका है। विद्यापत्तका विद्यापत्तका है। विद्यापत्तका है। विद्यापत्तका विद्यापत्तका विद्यापत्तका है। विद्यापत्तका विद्यापत्तका विद्यापत्तका विद्यापत्तका विद्यापत्तका विद्यापत्तका विद्यापत्तका विद्यापत्तका हो। विद्यापत्तका विद्यापत्तका है। विद्यापत्तका विद

० भीतरी औद्धम-कोकृत्म (=उद्धक्त-कुन्युक्च=उद्धेग-खेद्,) ०।०।

० भीतरी विचिकित्सा (=मश्य) ०।०।

''इस प्रकार भीतर धर्मों धर्मानुषस्यों हो बिहरता है। बाहर धर्मोंस (भी) धर्मानुषस्यों हो बिहरता है। भीतर-बाहर ०। धर्मोंसे समुद्ध्य (=ज्ज्यिति) धर्मका अनुषस्यों (=ज्जुभव करने-बाला) हो बिहरता है। ब्याय (=िवाषा)-धर्म ०।० जलित-विवाध-धर्म ०। स्मृतिक प्रभाणके लिये ही, 'धर्म हैं'—यह स्मृति उसके बरायर विषामान रहती है। वह (तृष्णा आदिमें) अन्त्रल हो विहरता है। क्षेत्रमं हुछ भी (मैं और मेरा) करके प्रहण नही करता। इस प्रकार सिक्षुओं। भिन्नु धर्मोंने धर्म-अनुषस्यों हो विहरता है।

 <sup>(</sup>३) चिस्तानुषत्रयना।
 १ (४) धर्मानुषत्रयना।

व पांच नीवरण है-काथच्छन्द, ज्यापाद, स्त्यान-मृद्ध, ओद्धस्य-कौकृत्य, विचिकित्सा ।

## (२) संध

"और क्रिर भिष्मुओं । शिल्यु पांच उपादान रेक्स्य धर्मोमें धर्म-अनुपर्स्स हो विहरता है। वेहरता है। वेहरता है। विहरता है। विहरता है। भिष्मुओं! भिष्मु (अनुभव करता है) — 'सह रूप हैं, 'सह रूपको उन्मति (स्ममुद्रय)', 'सह रूपको अस्त-गमन (स्विताम) हैं'। वनता व। वनावार व। विज्ञान व। इन प्रवार अस्तान्य (स्वापीर भीतिरी) धर्मोमें पर्म-अनुपर्स्स हो विहरता है। विहर्ष्स (स्वापीर वाहरी) धर्मोमें पर्म-अनुपर्स्स व। द्वारित वाहरी (स्वापीर वाहरी) धर्मोमें पर्म-अनुपर्स्स व। द्वारित है। विहरता है। विहरता है। विहरता है। विहरता है। विहरता है। विहरता है। वह अनुभव करता विहरता है। वस्तु अनुभव करता विहरता है। वस्तु अनुभव करता विहरता है। वस्तु अनुभव करता । इत्त प्रवार विद्यान रही है। वह अनावन हो विहरता है। लेक्स वेहरता है। वस्तुओं । शिक्षुओं हो वह अनावन हो विहरता है। लेक्स वेहरता है। अनुपत्र वाह प्रवार विद्यान रही है। वह अनावन हो विहरता है। लेक्स वेहरता है। अनुपत्र वरता । इत्त प्रवार विद्यान ही। इत्त विद्यान ही। इत्त विद्यान ही। इत्त प्रवार विद्यान ही। इत्त विद्यान विद्यान विद्यान ही। इत्त विद्यान व

#### (४) वोष्यंग

"और भिश्जों । भिश् साल बोपि-अग धर्मों(=गदायों) में धर्म (=गदमां) अपूर्ण करता विहरता है। यंने भिश्जों। ०? भिश्जों। भिश् विद्यमान भीनरी (=अध्याग्म) स्मृति सबोधि-अगदों भिरे भीतर स्मृति सबोधि-अगदों भैरे भीतर स्मृति सबोधि-अगदों हैं। जनुमव वरता है। अविद्यमान भीनरी स्मृति सबोधि-अगदों भेरे भीतर स्मृति सबोधि-अगदों हैं। जनुमव वरता है। विम प्रदार अनु-उराप्त स्मृति सबोधि-अगदों उत्तरी होती है, उसे जानता है। ० भीतरी धर्म-विवय (= धर्म-अन्देषणः) भवोधि-अगदों भावना परिष्णे होनी है, उसे भी जातता है। ० भीतरी धर्म-विवय (= धर्म-अन्देषणः) भवोधि-अग भीर भीतर उपेक्षा सबोधि-अग हैं। अनुभव वरता है। अन्विद्यमान भीतरी उपेक्षा सबोधि-अगदों भीरे भीतर उपेक्षा सबोधि-अग नहीं हैं — अनुभव वरता है। जित प्रवार अनु-उराप्त उपेक्षा सबोधि-अगदों। भीतर उपेक्षा सबोधि-अगदों। अंक्षा अवार उपेक्षा सबोधि-अगदों। भीतर उपेक्षा सबोधि-अगदों। भीतर उपेक्षा सबोधि-अगदों। भीतर अपेक्षा सबोधि-अगदों। भीतर अपेक्षा सबोधि-अगदों। असे अगतता है। जित प्रवार अप्याद विहरता, धरीरवे थाहर ०, धरीरवे भीतर-बाहर ०।०। इस प्रवार सिद्धां। भिलु धरीरके भीतर और बाहर वाले सात सबोधि-अग्रा धर्मों धर्म अनु-पस करता विहरता है। सात सबोधि-अग्रा धर्मों धर्म अनु-पस करता विहरता है।

## (४) श्रार्थ-सस्य

"और फिर शिक्षुओं । शिक्षु चार "वायं-सत्य घर्मोमें घर्म अनुभव करता हिहरता है। कैने

ि सिंदुओं । 'यह दुख है'—ठीक ठीक (=यमाभूत=चैसा है वैदा) अनुभव करता है। 'यह
दुखका समुद्रम (==कारण) हैं'—ठीक ठीक अनुभव करता है। 'यह दुखका निरोम (==निनाम)
है —ठीक ठीक अनुभव करता है। 'यह दुखके निरोमकी और ले जानेवाला मार्ग (==दुल-निरोम
गामिनी प्रतिवद्ध) हैं'—ठीक ठीक अनुभव करता है।

#### (इति) प्रथम माच्यार ॥१॥

"इस प्रकार भीतरी भर्मोंने चर्मानुषच्यी हो शिहरता है। ०। अ-रुप्त हो विहरता है। लोकमें किसी (वस्तु)नो भी (मैं और भेरा) करके नहीं ग्रहण करता। इस प्रकार भिक्षुचो । भिक्षु चार आर्थ-सर्य भर्मोंने पर्मीनुषस्यी हो विहरता है।

#### (क) दुःख-आर्य-सत्य--

'स्या है मिलूजो । दुल आयं-सत्य ? जन्म भी दुल है। बुबाप (=नरा) भी दुल है। मरण भी दुल है। सोन, परिदेवन (=रोना-नोदना), दुल, दोमेनरम, उपायास (=हैरानी-परेगानी) भी दुल है। अ प्रियोक्त मधीम भी दुल है। प्रियोक्त वियोग भी दुल है। इंच्छिन बस्तु को नहीं मिल्ठती वह भी दुल है। मयोगमें पांची उपायान-काम हो दुल है। प्रयाह, भिल्लों । जन्म (==नाि)? उन उन प्राणियोक्ता उन उन योनियां (=सत्वनिकायां)में जो कन्म-चन्मानीन,=अन्नवम्मान्सोन-निर्मृत्ती। जन्म कहा जाती हैं। स्वाहीन प्रयोक्ता शायुक्तों (=इंद्रिय-विययों)का नाम है, यही भिस्तुतो। जन्म कहा जाता है। स्वाहीन व्याह, भिस्तुत्ती । बुबाप (=करा) उन उन प्राणियोक्ता उन उन्न योनियोमें जो युढा होना=जीर्णना, साहित्य (=दीत टूटना), पालित्य (=बाल परना), समहा-

<sup>&#</sup>x27;आर्य-सत्य चार है---दु ख, समुदय, निरोध, निरोध गामिनी-प्रतिपद्।

सिकुळना, आयुकी हानि, इन्द्रियोका परिपाक है, यही (भक्षुओ) ! बुढापा कहा जाता है । क्या है, भिक्षुओ ! मरण <sup>?</sup> उन उन प्राणियोका उन उन योनियोसे जो च्युत होना≕च्यवनता, विलगाव, अन्तर्यान होना, मृत्य, मरण, काल करना, स्कन्घोका बिछगाव, क्लेबरका छूटना, जीवनका विच्छेद है, यही ०। क्या हैं भिक्षुओ<sup>ा</sup> **शोक**? उन उन व्यसनोसे युक्त, उन उन दु खोसे पीडित (व्यक्ति)का जो शोक—सोचना ≕शोचितस्व, भीतर शोक, भीनर परिश्लोक है, यही ०। क्या है, शिक्षुओ मारिदेव ? उन उन व्यसनो-में युक्त, उन उन दु श्रोंमे पीडित (व्यक्ति)का जो आदेवन=परिदेवन (-रौना-काँदना), आदेव= परिदेव=आदेवितत्त्व=परिदेवितत्त्व हैं, यही ०। नया है, भिक्षुओ । दु स ? भिक्षुओ । जो शारीरिक दु ल=शारीरिक पीडा, कायाके स्पर्शेय (हुआ) दु ल=अ-सात अनुभव (=वेदना) है, यही । क्या है, भिक्षुओं <sup>1</sup> **रोमंनस्य**े भिक्षुओं <sup>1</sup> जो मानसिक दुख=मानसिक पीडा, मनके स्पर्शते (हुआ) दु ख=अ-सात (=प्रतिकूल) अनुभव है, यही ०। क्या है, भिक्षुओं उपायास ? भिक्षुओं उन उन व्यसनोसे युक्त, उन उन दु खोसे पीडित (व्यक्ति)का, जो आयास—उपायास (=हैरानी-परेशानी) ==आयासितत्त्व=उपायासितत्त्व है, यही ०। क्या है, भिक्षुओ । 'अप्रियोका सयीग भी दु ख' ? किसी (पुरुष)के अन्-इप्ट (=अनिच्छित)=अ-कान्त=अमानाप जो रूप, शब्द, मध, रस, स्प्रष्टब्य बस्तुये है, या जो उसके अनर्याभिलापी, अ-हिताभिलापी,==अ-प्रायु-इच्छुक, अ-मगल-इच्छुक (ध्यक्ति) है, जनके साथ जो समागमः समवधान, मिथण है, यही ०। वया है, भिक्षुओ। 'प्रियोका वियोग भी दुल्'? किसी (पुरुप)के इप्ट≔कान्तः सनाप जो रूप, शब्द, गध, रस, सप्रप्टब्य वस्तुयें है, या जो जुसके अर्थाभिलापी, हिताभिलापी-प्राशु-इच्छुक, मगल-इच्छुक माता, पिता, भाता, भगिनी, वनिष्ठा (बहिन), मित्र, अमात्य, या जाति, रक्तसवधी है, उनके साथ अ-सगति अ-समागम अ-समवधान -अ मिश्रण है, यही ० । नया है, भिक्षुओ । 'इन्छित वस्तु जो नही मिलती, वह भी दु ल' ? भिक्षुओ ! जन्मतेके स्वभाववाले प्राणियोको यह इच्छा उत्पन होती है-- 'अहो । हम जन्म स्वभाववाले न होते, हमारे लिये जन्म न आता', विन्तु यह इच्छा वरनेसे मिलनेवाला नहीं। यह भी 'इच्छित यस्तु जो नहीं मिलती, वह भी द ल' है। भिक्षुओ । जरा-स्वभाववाले प्राणियोको इच्छा होती है- अहो । हम जरा स्वभाववाले न होने, हमारे लिये जरा न आती', विन्तु यह इच्छा वरनेसे भिलनेवाला नहीं है। यह भी = । भिक्षुओं । व्याधि-स्वभाववाले प्राणियोक्तो इच्छा होती है--०। भिक्षुओ । मरण-स्वभाववाले प्राणियोको इच्छा होती हैं —०। भिक्षुओ ' द्योव स्वभाववाले प्राणियोको इच्छा होती हैं —०। भिक्षुओ ' परिदेव-स्वभाववाले ०१० दु ल-स्वभाववाले ०१० दोर्मनस्य-स्वभाववाले ०१० उपायास-स्वभाववाले ०१ मया है, भिक्षाओं 'सक्षेत्रमें पाँचो उपादानस्वय ही दु खहै ? जैसे कि रूप-उपादान-स्व'य, वेदना०, सजा०, सस्वारः, विज्ञान-उपादानस्वध-यही भिक्षुओ । 'सक्षेपमें पौची उपादानस्वध ही दु रा' वहे जाते है।

"भिष्युओ<sup>ा</sup> यह दुख आर्थसस्य वहा जाता है।

#### (ल) दु ल-समुदय आर्यसत्त्य--

अलंग हो वितर्क और विचारयुक्त विवेषसे उत्पन्न श्रीने सुखवाले प्रषम घ्यानको प्राप्त हो थिहार बस्ता हैं।०<sup>९</sup> द्वितीय घ्यान ०।० तृतीय घ्यान ०।० चतुर्षे घ्यान ०।यह वही जाती हैं भिद्युओ<sup>़</sup> सम्यक्-समापि।

"भिधुओ ! यह दु लिनरोधगामिनी प्रतिपद् आर्यसत्य वहा जाता है।

"इत प्रवार भीतरी घर्योमें मर्मानुपस्यी हो बिहरता है । शन्सन हो बिहरता है । श्रीवर्में विसी (वस्तु)को भी (में और मेरा) वरने नहीं बहुव वरता। इस प्रवार गिर्धुओं । गिर्धु वार आर्य-सत्य प्रामीमें प्रमानुपस्यी हो बिहरता है ।

"भिशुओं । जो कोई इन पार स्मृति-प्रस्थानोधी इस प्रवार सात वर्ष प्रावना घरे, उसनो दो फ्लोमें एव फत्र (अवस्थ) होना चाहिए—पत्नी जनममें आजा (—प्रहेल्व) वा साझात्वार, या वैज्याधि मेद होनेपर अनामामी-भाव। रहने दो भिशुओं । सात वर्ष, यो कोई इन चार स्मृति प्रस्थानो-नो इस प्रवार छै वर्ष प्रायना घरे ० पांचे वर्ष वर्ष ०।० तीन वर्ष ०।० दो वर्ष ०।० एव वर्ष ०।० सात मास ०।० छै भास ०।० चौच मास ०।० चार मास ०।० तीन मास ०।० दो मास ०।० एक मास ०।० जुई मास ०।० चप्पाह ०।

"भिक्षुत्री ' 'बहु जो चार स्मृति-प्रस्थान है, वह सत्वीशी विद्युद्धिन लिए, शोक क्टरने किनासके लिए; दु ल दौर्मनस्यने अतिकमणके लिये, न्याय (==सत्य)की प्राप्तिके लिये, निर्वाणनी प्राप्ति और साक्षात् करनेके लिये, एकायन मार्ग है।' यह जो (मेंने) वहा, इसी कारणसे वहा।"

भगवान्ने यह पहा, सन्तुष्ट हो, उन भिक्षुत्रोने भगवान्ते भाषणको अभिनन्दित किया ।

१--इति मलपरियायबाग (१।१)

कामानुपश्यनाकी भाँति पाठ।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup> देखो पृथ्ठ २८-२९ ।

<sup>।</sup> थोळेसे अशकी अधिकतासे यही सूत्र, मज्जिम-निकायका सतिपद्वान-मुत्त (१०) है।

## २३-पायासिराजञ्ञ-सुत्त (२।१०)

परकोकबारका खंडन-महन। १---मरनेके साय जीवन उच्छिल--(१) घरे नहीं कौटते; (२) धर्मात्मा आस्तिकोको भी परनेकी अनिच्छा, (३) मृत वारीरसे जीवके जानेका चिन्ह नहीं। १----सत स्वापमें कोव-काजका स्व । ३---सत्वर रहित बतका कम कर।

ऐना मेने बुता—एक समय आयुष्पात् कुमार कस्तय (हुमार नारवप) कौसल देशमे पौचगो भिक्तोने बळे सफ्कें साथ विचरते, यहाँ सेतस्या (अवनेतानी) नायक गोमलोना नगर या, वहाँ पहुँचे। वहाँ आयुष्पात् नुमार काश्यप सेतस्यामें सेतस्याके उत्तर सिसपावनमें विद्वार परते थे।

#### परलोकवादका खंडन मंडन

उस समय पायासी राजन्य (==राजञ्ञा, माण्डलिक राजा) जनारीर्थ, तृष-नाय्ट-यदव-पान्य-सपम राज भोग्य कोसकराज प्रसन्जिस द्वारा दत्त, राज-याय, ब्रह्मदेय मेतव्याका स्वामी होकर रहता था ।

## १-मरनेके साथ जीवन उच्छिन्न

उस समय पायाची राजम्बनो इस प्रकारकी बुरी पारणा उत्पन्न हुई थी—यह (होन) भी नहीं है, परलोक भी मही है, जीव भर वर पैदा नहीं होते, अच्छे और बुरे वर्मीवा कोई भी पल मही होगा।

सेतत्वाके बाह्मण-गृहस्पोने सुना—श्वमण मौतामके धावल (=ाद्यप्प) अमण कुमार बस्मप कोमल देशमे पौत्रसी भिश्वनोके बाठे समके साथ शिसपावनमें विदार करते हैं। उन आप कुमार कारपण्ठी ऐसी बन्याणमय बीठि फैड़ी हैं—वह पशिनः=व्यक्त, नेपायी, बहुपून, मनशी बातकी कहनेवाले, अच्छी अधिभावाले, ज्ञानी, और अर्हेत् है। इस अकार के बहुतीका दर्मन अच्छा होना है। तह बेतत्वाले बाह्मण गृहस्य देतव्यासे निकल्कर, सुब बॉमकर इकट्टे उत्तरसी और जहाँ मिसपावन या उस और जाने स्वां

चत समय पावासी राजन्य दिनमें आराम करनेके किये प्रामावके उत्तर गया हुआ था। पायामी-राजन्यने जन आह्मण गृहस्थोको ० जाते हुए देखा। देखकर अपने शसा (=प्राइपेट सेन्नेटरी)को संबोधित किया---

"वया शता । ये नेतव्याके बाह्मण गृहस्य ० सिमपावनकी और वयो जा रहे हे ?"

'भी। प्रमण कुमार राख्यप श्रमण गीतमके श्रावक ० गेतव्यामें वाये हुए है ० । उन कुमार कस्मपकी ऐसी ० कीर्ति फैजी हँ--वह पण्डित, व्यक्त ० । उन्हीं कुमार कस्सपके दर्मनके निमे ० जा रहे हैं ।

"तो क्षता । जहाँ मेतव्याके बाह्मण मृहस्य है वहाँ जाओ। जारर ० ऐमा महो—पापामी राजन्य आप छोगोको ऐसा कहुता है—जार सोग बोळा ठहरें। पापासीराजन्य भी० दर्सनार्य करेंगे। प्रमुख कुमार काश्यप सेतब्याके बाह्यण-गृहस्योको बाल (—मृर्तं) = अव्यक्त समझ (कर बहुता) है —यह लोक भी है, परलोक भी है, जीव गरकर होते भी है, अब्छ और बुरे कर्मोके फल भी है। (विन्तु ययावंमें) —क्षता। यह लोक नहीं है, परलोक नहीं है ० १ ॥

"बहुत अच्छा"—कहरूर क्षत्ता० वहाँ गया । जाकर बोला—"पावासी राजन्य आप लोगोको यह कह रहा है—आप लोग घोळा ठहरें ० ।

तव पायासी राजन्य सेत्तव्याने ब्राह्मण-गृहस्मोको साम ठे जहाँ [संसपावनमे आयुष्मान् कुमार कादयन में बहाँ गया। जाकर आयुष्मान् काध्यपने साम कुशल-क्षेत्र पुल्नेके वाद एन और वैठ गया।

सेतस्याक प्राह्मण-गृहस्थोमं, क्तिनं ० कुमार कारयपको अभिवादन करके एक ओर बैठ गये; कितने० कुशल-क्षेम पूछनेके बार एक ओर बैठ गये, कितने कुमार काश्यपकी ओर हाय जोळकर एक ओर बैठ गये, कितने अपने नाम गोत्र को सुना कर एक ओर बैठ गये, कितने चुमचाप एक ओर बैठ गये।

एक ओर बैठे हुए पायासी राजन्यने आयुष्मान् कुमार काश्यपमे यह कहा—''हे काश्यप ! मैं ऐसी दृद्धि, ऐसे सिदान्तको माननेवाला हुँ—यह लोक भी नहीं है , परलोक भी नहीं ॥ ।''

"राजल्य । पहले ऐभी दृष्टि और ऐसे सिद्धान्तके माननेवालेको मेने न तो देखा पा और न सुना पा। तुम कैसे कहते हो—यह लोक भी नहीं हैं ०। तो राजल्य । तुम्हीसे पूछता हूँ, जैसा तुम्हे सुमें वैसा उत्तर दो—राजन्य । तो वया समझते हो, ये चाँद और सूरण क्या इसी लोकने हैं या परलोकम, मनुष्य हैं या देव?"

"है साइयप ! ये जीद और सूरज परलोकमें है, इस लोकमें नहीं, देव है, मनुष्य नहीं।"
'राजस्य ! इस तरह भी तुम्हे समझना चाहिये—यह लोक भी है, परलोक भी ०।'
'हे काइयप ! चाहे आप जो गहें, में तो ऐसा ही समझता हूँ—यह लोक भी नहीं ०।"
"राजस्य ! क्या कोई तक हैं जिसके बलपर तुम ऐसा मानते हो—यह लोक नहीं ०।?"
है काइयप ! है ऐसा तक, जिसके बलपर में ऐसा मानतों हूँ—यह लोक नहीं ०"
"राजस्य ! वह कैसे ?"

#### (१) मरे नहीं लौटते

१— "ह कादयम ! मेरे किनने मित्र अमात्य, और एक ही खूनवाले वन्धु है जो जीव हिंसा करते हैं, नारी करते हैं, उपाचार करते हैं, मुद्र जी सारी हैं, क्योर बात बोलते हैं निर्दर्भ प्रलाप करते हैं, हैं प्राची सारी हैं, क्योर बात बोलते हैं। निर्देभ प्रलाप करते हते हैं, इसरेके प्रति प्रीह करते हैं, हैं प्रचित्त लिया नहीं सिद्धालोकों माननेवाले हैं। वें इस हो विनोक्त बाद रोग प्रस्त हो बहुत बीमार पठ जाते हैं। बच से समझ जाता हूँ कि वे इस बीमारोमें नहीं उटगे, तो में उनने पास जातर ऐसा कहता हैं—कोई नोई प्रमाण और वाह्मण ऐसी इंटिंट ऐसे सिद्धालयों माननेवाले हैं—जो जीविहता करते हैं, जोरी करते हैं ० वे मरनेके बाद नरक्षे गिरकर दुर्गतिकों प्राच्य होते हैं। आप लोग वीजीविहता करते थें, जोरी करते वें ०। यदि उन प्रमण और बाह्मणोका कहता मच हैं, तो आप लोग मरनेके बाद नरक्षे गिरकर दुर्गतिकों प्राच्य होते वात जात होग मरनेके बाद कारत हो। आप लोग मरनेके बाद कारत हो। आप लोगों के प्रति मेरी अपका लोग हो। बार जोगों के प्रति मेरी अपका लोग बाद जात हो। आप लोगों के प्रति मेरी अपका ने स्वय देखकर मुखले आवर कर्यों में उसे से हरी श्रीक समर्वृता। "

"बहुत अच्छा" वहकर भी वे न तो जावर (स्वय) वहते हैं और न विसी दूतको ही भेजते हैं।हे वास्त्रप<sup>1</sup> यह एव वारण है जिससे में ऐसा समसता हूँ—यह छोव भी नहीं है, परछोक भी नहीं।।" "राजन्य ! तब बुम्हीचे पूछता हूँ ० ! तो क्या ममझने हो राजन्य ! (महि) बुम्हारे नीकर एक बोर या अपराधी हैं, आप जंका उचित ममझे हमे बच्च द आपका चोर या अपराधी हैं, आप जंका उचित ममझे हमे बच्च ह दें ! (तब) तुम जन कोचो को ऐता नही—इम पुछ्यने एक मजबून रस्मीसे हाब बीछे करने कसार बौप, धिर मुंख्य, भोषणा करते एक राजना है इसरी सहज्ज, एक चौराहेंसे इसरे चौराहै के जावर, दिक्कत हारसे निकाल, नगरसे दिक्कत कपराधानमें इसरा धिर बाट दो ! 'बहुत अच्छा' बहुतर वे उस पुरावने हारसे निकाल, नगरसे दिक्कत कप्यानमें इसरा धिर बाट को हो के कित्र हमारी हैं अन्तरादी ! इस जाव मार्च को से कि क्या स्थान से अमल बोर राजने के से कर हैं , जाव ता उसरे हमें अमल बोर राजने की हम हमें हैं , अप लोग तब तक उहरें, जब तक में उसरे कि से कि से हमें हमें ?"

"हे काइसम् <sup>1</sup> यदि चोर जल्लादोनों कहें ० तो भी उसके ऐसा वहने रहनेपर भी जल्लाद ससना शिर काट देगे।"

"राजन्म  $^{1}$  जब वह बीर मनुष्य मनुष्य-जल्लावीमें भी छुट्टी नहीं ले सकता—है जान्छादो  $^{1}$  आप लोग ठहरे  $^{-}$ —तो नुस्तरे मित्र अमापत, प्लतसबधी, जीविहसा करनेवाले, बोरी करनेवाले  $^{-}$  मरनेके बाद करका पळकर दुर्गितिको प्राप्त हो कैमे नरकके यभीसे छुट्टी ले सकने—आप लोग ठहरे, जब तक में पासासीराजनके पास जानर कह आर्जे—वह लोक मी है, परलोक भी  $^{2}$  इसारियं भी पाजन्म  $^{-}$  मुंह कमसना जाहिएं — यह लोक भी है, परलोक भी  $^{0}$ ।  $^{1}$ 

"है बाइयप ! आप चाहे जो वह में तो यहां समझता हूँ--यह कोक भी नहीं o।

२—"राजन्य! कोई तर्क हैं जिसके बक्चर तुम ऐमा समझता हूँ—यह लोक भी नहीं ०?"
"है काश्यप! ऐसा सक है जिसके बक्चर में ऐसा समझता हूँ—यह लोक भी नहीं ०। हे काश्यप! मेरे कितने मिन्न, जमात्य • जीविह्सारे किरता रहते हैं, बारी व रक्के पिरत रहते हैं, इरामारते विरत रहते हैं, कार अच्छे सिद्धाला के स्वाधित स्वाधित स्वाधित स्वाधित स्वाधित हैं, उस मानिक स्वाधित स्वाध

''राज्या ! तो में एक उपमा कहता हूँ। उपमास भी विनने चतुर लोग वातको मट समस जाते हैं—राज्या ! मान लो कि कोई मन्या चीटी तक बडावमें इस ही। तुम अपने मीनरोको आशा हो—राज्या ! मान लो कि कोई मन्या चीटी तक बडावमें इस ही। तुम अपने मीनरोको आशा हो—राज्या पुरान है। जिस के उपमास के दिवस पुरान के उपमास के

"ती राजन्य ! क्या समझते हो—अच्छी तरह नहाये, अच्छी तरह ० उवटन लगाये, अच्छी तरह शौर क्यि, माला पहने, साफ बस्त्र भारण किये तथा कोठेवर पाँच भोगोंसे सेवित उस पुरुषको फिर भी उसी संडासमें डुवनेकी इच्छा होगी ?"

"हे कास्यप ! नहीं।"

"सो, क्यो ?"

ंहे कास्यप ¹ सडास (≔गूयक्प) अपवित्र है, मैला है, दुर्गेत्यसे भरा है, घृषित है, और मनके प्रतिकुल है ।"

"राजन्य! इसी तरह मनुष्ययोति देवोको लिये अपवित, ह है। राजन्य! एक सौ योजनकी दूरहीमे देवोको मनुष्यकी दुर्गीय कमती है। तब मला तुम्हारे मित्र, अमारप ह त्वांजीवमे उत्पन्न हो सुगिदिको प्राप्तकर किर (छोटकर) तुमसे बहनेको लिय वैसे आवेंगे—पह लोक भी है, परलोक भी ०?

"राजन्य । इस पारणते भी तुन्हें समझना चाहिये—यह छोक भी है, परलोक भी ०।" "हें पारयप ! चाहे आप जो वहें, में तो ऐसा ही समझता हूं—यह कोत भी नहीं, परलोक भी नहीं ०।"

३---"राजन्य! नोई सकं ०?"

"हे रास्यप ! ऐसा तके है ०।"

"राजन्य वह बया?"

'हि नारमप ! केरे मित्र, अमात्प ० चीर्चाहसारी विरत रहमेवाले व है। ० जब में समग्रता हूँ कि इस बीमारीमें में नहीं उठेंगे तो उनने पास जानर ऐसा नहता हूँ—

'वितने श्रमण और ब्राह्मण ऐसा ० जो जोबाँहमाने विरत ० वे सुगति प्राप्त करते हैं। और आग स्रोग जीबाँहमाने विरत रहनेवाले ० हैं। यदि उन०का वहना सब होगा तो आप लोग ० सुगनि प्राप्त करेंगे। यदि मरनेके बाद आप स्रोग ० सुगनि प्राप्त करें तो मेरे पास आकर कहें—यह स्रोक भी है, पर-स्रोक भी ०। मेरे प्रनि ०। वे न तो स्वय आकर ०।

"है वास्यप ! इस वारणमें o-यह छोन भी नहीं, परलोग भी नहीं o 1

"राज्य । तब मुर्व्हारो में पूछता हूँ । राज्य । जो मन्यां वा गो वर्ग है, यह जावां का देवों के लिये एक राज-दिन है; वैगी तीम राजका एक मान होता है; वैगे वारह मानका एक गंतनार (वर्ग) होता है; वैगे न्दिक नाह्य वर्ष वार्यान्त्रवा देवोरा आयुपरिचाण है। जो मुरुद्धारे । मित्र, अमारव मरने के बाद प्रायम्तिया देवोरो साथ दवां वरण्य हो मुर्गिनो प्राप्त हुए हैं। उन सोगोरो प्राप्त माने महि ऐमा हो, जब तक हम लीम दो मा तीन राज दिन पीच दिल्ल सोगोरा गंवन वर्ष लें, किर हम पायागी राजन्य पास आवर कह आवंगे—यह लोक भी है, परलोक भी । और दे आवर वहे—यह लोक भी है, परलोक भी ०। "

"है बारपार ! ऐसा नहीं, तब तक तो हम फोल बहुत पहने ही मर चुके रहेंगे। आहं बारपाये बीत बहुता है, कि तार्वातत ऐसे दीर्पायु देव हैं, ? में आहं बारपामें विश्वास नहीं करना कि इस प्रकार के रीर्पाय तार्वातस देव है।" 'ह बारवप <sup>†</sup> ऐता नही। वाला, उनला, पीला ॰ है और उनको देमनेवाला भी है। 'में उमे नहीं जानता हूँ, मैं उमे नहीं देखता हूँ, इबलिये वे मही हैं—ऐवा महनेवाला हे बारवप <sup>†</sup> ठोत नहीं पत्ना है।"

"राजन्य ! में बमलता हूँ वि तुष भी उसी जन्मान्य में ऐसे हो जो मुने ऐमा कर्ते हो--हे नावप ! आसे ननेन नहता है । राजप " जिसा तुम कपाने हो, परकोर बैसा उनी मानती असिम नहीं देला जा सनता। राजम ! जो अमण ब्राह्मण निर्जन बनोमें एनान्यमा करते हैं, वे बही प्रमान नित्त हो सवमसे रहते दिव्यवस्ता वार्त हैं। वे अग्रीविक दिव्यवस्ता करते करते हैं। ररकोर है । है। है। राजस्य ! इस तार परकोर देशा जाता हैं, न कि इस नासवारी ऑसोमें, जीता कि तुम ममजने हो। राजस्य ! इस नारणसे भी तुन्हें सबका चाहिए--यह लोक है, परकोर हैं ।

"हे बादवप । आप चाहे जो बहे ०।"

#### (२) धर्मात्मा जास्तिकोंको भी मर्नेकी धनिष्ठा

"राजमा । कोई तर्क ० ?" "हे वास्यप । ऐसा तर्ष है ० ।"

"राजन्य 1 वह वया ?"

'हे कारवार ' में ऐसे सदावारी तथा पुण्यातमा ( च्वरणाणधीव) धमण प्राह्माणोंकी देगना हूँ, जो जीनेकी इच्छा खाते हैं, मरानेनी इच्छा नहीं रणते , हु समे दूर रह मुख बाहते हैं। हे कारवर ' तब मेरे मनमें यह होता हैं —चीर से सदावारी, गुण्यातमा धमण धाह्मण यह जानते हि मरानेके बाद हमारा श्रेय होता, तो वे ० इसी समय विश्व का, सुरा भाक, गाज घीट, गाउद्देम गिरवर (आरमणा) कर के ते | चूंकि से सदावारी हुण्यातमा अगण और काह्मण देगा नहीं जानते, कि सरदर उनता श्रेय होता, इसी जिये के ० (आरमणात) जहीं करती गह भी काह्यप ' ० न यह लोक, न पर-लोक ०।"

"राज्य ं तो में एक खबमा कहता हूँ। उपमासे भी नितने चनुए लोग बाद बाननो समय जाने हैं। राजय्य! पुराने समयमें एक आहाजनो सो दिवसी बी। एनको दस या बाद्य वर्षना एक रुळता था और दूसरी गर्मचती थी। इतनेमें बह बाह्या भर गया। तब उस रुळको अपनी मीरी सीनम सह कहा—जो मह प्रामाय और सोना नौदी हैं बभी मेरा है। तुम्हाया दुळ नही है। यह सब मेरे रिया मा तक्ती (==दान) है। उसने ऐसा कहने पर बाह्याची बोठी—जन तक ठहरों जब तम में प्रसन कर हूं, यह बहु केट स्थान होंगा से उसने में प्रसन कर हूं, यह बहु केट से मेरी नुम्ह पालना होगा। विश्व हुळका होगा तो उसका भी आधा हिस्सा होगा, विश्व रुळनी होगी तो उमें भी नुम्ह पालना होगा।

"दूसरी बार भी उस लळकेने अपनी माँकी मौतने यह नहा---जो यह धन ० ।

'दूसरी बार भी बाह्यणी बोली--तव तक ठहरो ०।

"तीसरी बार भी ।।

"तव उस याह्मपीने (यह सीच) छुपा के, कोठरीमें जा अपना पेट पाळ कारण, कि जमी प्रमुख करना चाहिमें, चाहे कळका हो या लळकी। (इस प्रकार) यह स्थय पर गई और वर्म भी नष्ट हो गया।

"जिस प्रकार बुरी तरहरी दायकी इच्छा रखनेवाठी वह मखें बबान स्त्री नाशको प्राप्त हुई, तुम भी परकोनकी इच्छा रखते मूखें, अजान हो उसी तरह नासको प्राप्त होये, बंसे कि वह बाह्मणी ०।

"राजम्य ! इसीहियों से ० ध्यमण ब्राह्मण अपरिष्यत नो नहीं पनाते, बर्किन पण्डितानी तरह परिष्मानकी प्रतीक्षा करते हैं। राजस्य ! उन ० ध्यमण ब्राह्मणोकी जीतेने मनन्य है। से ० ब्रितना अपिक जीते हैं उतना हो अधिक पृथ्य करते हैं। जीगोके हितमें रूपे रहते हैं, कोगोके मुखर्म रूपे रहते हैं।

"राजन्य । इस कारणसे भी तुम्हे समझना चाहिये ० ।"

"हे चारयप ! चाहे आप जो कहे, ० यह लोक नहीं ० । १—"राजन्य ! बोई तर्द ० ?" "हे बाश्यप <sup>†</sup> ऐमा तर्क हैं ० ।" "राजन्य <sup>†</sup> वह क्या ?"

## (३) मृत शरीरमे जीवके जानेका चिन्ह नहीं

"है नास्त्रप! सेरे नीकर लोग चोरको पकळकर मेरे पास के बाते हैं—'स्वामिन् । यह आपका चोर है, इमें जो उचित समझें दण्ड दें।' उन्हें में ऐसा वहता हूँं—'तो इस पुरुषको जीते जी एक बळे हडेमें डाल, मैंड बदकर, पीठे चमळेंमें बाँध गीली मिट्टी लेपकर चुल्हेपर रख औव लगायो।'

'बहत अच्छा' नह वे उस पुरुपको ० औद लगते हैं।

"जब मैं जान लेता हूँ कि वह पुरंप मर गया होगा तब मैं जब हड़ेको उतार, पीरेसे मुँह पोलकर देखता हूँ, कि उपके जीवको बाहर निकलते देखूँ, किंतु उसके जीवको निकलते हुयँ नहीं देखता। है बाह्यप ! इस कारणने भी ० यह लोक भी नहीं ०।

"राजन्य<sup>।</sup> सब मैं तुम्हीसे पूछता हुँ०।

"राजन्य ! दिनमें क्षीने समय क्या तुमने कभी स्वप्नमें रमणीय आराम, रमणीय वन, रमणीय मृमि या रमणीय पुव्परिणी नहीं देखी है ?"

'हि काश्यम 1 हाँ, दिनमें o रमणीय पुष्कशिणी देखी है।"

"उस समय बुबळे भी, बीने भी, स्त्रियाँ भी, बुमारियाँ भी क्या तुम्हारे पहरेमें नहीं रहती ?"

'हि काइयप । हाँ, उस समय • पहरेमें रहती है।"

'वे क्या तुम्हारे जीवको (उद्यानके लिये) निकलते और भीतर आते देखते हैं ?"

"नहीं, हे बास्यप ।"

"राजस्य । जब वे तुम्हारे जीते हुयेके जीवको निवलने और भीनर आने नही देख सकते, तो तम मरे हुयेके जीवको निवलने या भीनर आने कैसे देख सकते हो ?"

"राजन्य <sup>।</sup> इस कारणने भी ० यह छोत्र है ० ।"

"हे बास्यप ! चाहे आप जो गहे ००।"

२-- "राजन्य । नोई तर्न ० ?"

"हे बाइयप ! ऐसा तर्व है ०।"

"० वह च्या ?"

"हे बास्यव । मेरे नीवर बोल्वो ०। उन्हें में ऐमा बहना हूँ—इन पुरावो (पर्ने) जीने जो तराजूपर तीलवर, रम्मीमे गत्रा घोटबर मार दो, और विर तराजूपर नीनो। 'बहुन अप्छा' बह-बर ० वे तीलने हैं। जब वह जीना रहना हैं तो हलका होना हैं, बिनु मस्बर बही स्पेच भागे हो जानी हैं।

"ह वरसूप! इस कारणमें भी ० यह स्तेक नहीं ०।"

"राज्य" तो में एव उपमा करता हूँ । राज्य । जोते बोर्ड गुरु दिमी नतना, आरीन, मुद्रायन्ति दहने हुवे कोहें। मोदेशे तराज्यत शीते, और विर बुट समयने बार उसते ठरा हो जाने-पर उसे तीते। तो बह स्टेरिका बोला तब हलका होगा? जब आरीन है तब, या जब ठरा हो गया है तब ?"

"हे बायस ! जब बर मोरेंबा घोणा जील और वायुंग साथ है। आदील होता है ०, तय हत्त्वा होता है। जब बर मोहूबा घोणा जील और वायुंग साथ नहीं होता, तो टेंदा और वृक्षा भागी हो जाता है। पादस्य ! इसी तरहसे जब यह दारीर आयुंग साथ, दवासने साथ, विहानने साथ रहता है, तो हत्त्वा होता है। जब यह पारीर आयुंग दवास ० विहानने साथ नहीं गरता है तो भागी हो जाता है। "राजन्य<sup>†</sup> इस नारणने भी ७ यह छोत्र हैं०।"

'है गास्यम । आप चाहे जो वहे ०।"

३--"राजन्य ! कोई सर्ग ० ?"

"हे बास्यप <sup>∤</sup> ऐसा तर है ० 1"

"० यह यया <sup>३।</sup>"

'है बासका । येर नीहर बीरनो ०। उन्हें में ऐसा नहता है'—इन पुण्यत्रो क्लि मारे समझ, मारा, स्नाय, हट्टी और मञ्जा अलग अलग कर दो, जिनमें में उनहें जीवनो निकल्पे देन मुने।

'बहुत अच्छा' नहु वे ० अध्य अलग नर देन है। जर वह मामानात हाना है, हो। ये उनने ऐसा महता हैं—दसरो चित गुला रो, बिममें वि में देनरे जीवरो निवलों देग गर्यू। वे उन गुण्यतो चित्र सुला देते हैं बितु हुम उसरे जीवरो निवलने नहीं देगने।

"फिर भी उन भीवरोरो में ऐंसा बहना हूँ—हो पट ०, बगबर ०, दूसरी बगबर ०, इसर शत्र करो, हायसे पीटो, बेळाने मारो, लाठीने मारो, सम्बन्धे मारो, हिलाश दुलाओ, बिसमें (व में इसरे जीय ० 1 वें उस पुरुषतो ० बिन हम उसरे जीवरों निवर्ण नहीं देखते।

"उसकी बही आर्थि रहती है, यही रूप रहते हैं, यही आधान, क्ति देस नहीं गक्का। यही श्रीन , यही राज्य क क्षित्र युन नहीं सकता। यही सामिता , यही गाय क क्षित्र मूर्य नहीं गक्का। यही जिह्ना , यही राज किंतु जय नहीं सकता। यही घरीर क, यही प्रप्रदान के क्या नहीं कर सत्ता।

"हे करसप दिन कारण भी ० यह लोग नहीं ०३"

"राज्यव । तो एव उपमा बहुना हूँ ०। राज्य । बहुन दिन हुये दि तर धार पत्रानेवान । यान केनर नगरने बाहर, जाई एक मान था बहुन बया। वानर कोर परिस्त राज्य हो गील बार धार वात्र वात्र

'यही शस है जिसना ऐसा ० सन्द है।'

"उन लोगोने उस शखनो चित रस दिया—है सम्य, बजी, बजी। (बनु शम नहीं बजा। उन लोगोने उस शसनो पट, करवट ०। बिनु सम नहीं बजा।

'राजमा । तम कारा मजानेवालिक मनमे यह आवा---गाँपके परनेवालि बाटे मूर्ग है। कार ठीक तरहते कार बजाना नहीं आना ? उसने उन लोगाने देगने देगने दागका उठा, सीन बार बजा, बहुति चल दिया।

"राज्य ! तब उस गीववानीने मनमें यह बावा-जब यह वार पुग्य, व्यादाम, और वायुने साथ होता है तब बजना है। जब यह पाय न पुरराने साथ, न व्यादायने साथ और न वायुने नाथ शना है, तब नहीं बजता।"

"राजन्य । उसी तरहने जब यह गरीर आयुने भाष, दशकरे भाष, और दिशानरे माप होता है तब हिल्ता, डोल्सा, खळा रहना, बैटना, और मोता है। चशुने रूप देवना है, बावने गरर मुनता है, नावसे गय भूषता है, जिसुमें रकता अमनादन बाता है, यरियो मार्ग बरना है तथा मनगे परमौरी जानता है। जब यह गरीर न आयुने साथ रहोता है, तब न हिल्ला न डोल्ला रू

"राजन्य । इस बारणमे भी ० यह लोग है ०।"

'हे शारवप ! चाहे आप जो शहे o!"

४-० "राजन्य वह कैसे ?"

"हे नास्यप<sup>1</sup> मेरे नौकर चोरको ०। उन्हें में ऐसा कहता हूँ—इस पुरुषकी खाल उतार हो, जिसमें नि में उसके जीवनो देख सकूँ। वे ० खाल उतारते हैं, विन्तु हम होग उसके जीवको नहीं देखते। किर भी उन्हें में कहता हूँ—इसका माल, स्वामु, हेड्डी और मञ्जा काट डालो, जिसमें कि में इसके जीवको देख सकूँ। वे उस पुरुषके भास०को काट डालते हैं, किन्तु हम लोग उसके जीवको नहीं देखते।

"हे नाश्यप<sup>ा</sup> इस कारणसे भी ० यह लोक नही है ०।"

"राजन्य । तो में एवं उपमा कहता हूँ ०। पुराने समयमें नोई अग्नि-उपासक जिटल (=जटाधारी) जगल्के बोज पर्णकृटीमें रहता या। राजन्य । तव उस प्रदेशमें व्यापारियोका एक सार्य (=कारनों) आया। वे व्यापारी उस अग्नि उपासक जिटलके आश्रमके पास एक रात रह कर बले गये। राजन्य । तस उस अग्नि उपासक जिटलके मनमें यह हुआ—जहाँ इन व्यापारियोका मालिक है बही चन्द्रैं, इन लोगोर्थ कुछ सामान मिलेगा। तब बह ० जटिल उठलर जहाँ बजारोका मालिक या बही गया। जाकर उस बजारोके आवास (=टिकनके स्थान) में एक छोड़े, उतान ही लेट सकनेवाले बचकों शहुदा पाया। देलकर उसके मनमें यह हुआ—यह पेरे लिय उचित नहीं है कि कोई मनुष्यका बच्चा मेरे देलते मर जाये। जत इस बच्चेको अपने आयममें ले जा, और पाल पोपकर बळा करना चाहिये। तब उस जटिकने उस बच्चेको अपने आयममें ले जा, पालपोपकर बळा किया।

"जब वह लद्धका इस या बारह वर्षका हुआ तब उस चटिलको देक्षत (=जनपद) में कुछ काम पद्धा। तब वह जटिल उस लद्धकेसे यह बोला—नात । में बेहात जाना चाहता हूँ, तुम अनिनदी सेवा करना। अनिन बुसने न पाये। यदि अनि बुसे तो यह कुल्हाळी है, ये लक्कियो, ये दोनो अरणी है, अनि उत्पत्त करके पिर अनिनदी सेवा करना। तब उस (लद्धक) में खेलमें सने एहनेसे (एन दिन) आग बुझ गई। उस लद्धकेसे मनमें यह हुआ—पिताने मुखे ऐसा कहा या—हे तात । अनिनदी सेवा करना, अनिन बुसने न पाये। यदि अनिन बुसे तो यह कुल्हाळी। अत मुझे अनि उत्परकर, अनिनदी सेवा करनी, पाविषे ।

"तव उस लळवेने आँग निकालनेके लिये कुल्हाळीसे दोनो अरिषयोत्रो फाळ डाला। किन्तु अग्नि नहीं निक्ली। अरिषयोको दो दुक्कोंमें, तीन दुक्ळोम ० पीच दुक्ळोमें, वस दुक्ळोमें, सौ दुक्ळोमें बाट डाला, फिर उन दुक्ळोको ओखलमें कूट डाला, ओखलमे कूटकर हवामें उळा दिया जिसमें कि अग्नि निक्ले। अग्नि नहीं निक्ली।

"तद वह जटिल जनपदमें अपना काम समाप्तन र, जहाँ अपना आश्रम या वही आया। आकर उस लळकेसे बोला—तात । अपिन बुझी तो नहीं ?" हितात । खेलमें लग जानेके नारण अपिन बुझ गई। तब मेरे मनमें यह आया—िपताने मुझे ऐसा नहा या—तात । अपिनकी सेवा परता । अत अपिन उत्पादन अपिनकी सेवा नरनी चाहिये। तब अरिवयोगो मेने दो टुगळोमें ० अपिन नहीं निकली।'

"त्तव उस जिटलने मनमें यह आया—यह बाठन नारान, मूर्ग है। बैसे ठीनसे अनि उत्पन्न करेगा! उसने देसते देसते उसने अर्राणयोको छे, अनि उत्पन्न कर, उस रुद्धसे कहा—दात! अनि इस प्रचार उत्पन्न होनी है, न कि उस बेंद्रगै तरीनेसे जिसमें कि तुम अनिको सोज रहे थे।

"राजन्य । तुम भी उसी तरह बाल और अजान होनर अनुनित प्रवारते परलोक्ती सोज-वर रहे हो। राजन्य । इस बुरी पारणाको छोळो, जिसमें कि तुन्हारा मनित्य अहिन और दुसके लिये न होते।"

## २-मतत्यागमें लोकलाजका भय

१-"आप काश्यप! जो कहें, किन्तु में इस बुधे धारणानी नहीं छोठ सनता हूँ। कोसलपात्र प्रसेनजित् और दूसरे राजा भी जानते हैं कि पायासी राजन्य इस दृष्टि इस स्विदान्तका माननेवाला है—यह लोक भी नहीं ०।

ंहे कारवर ! यदि में इस बुरी धारणाको छोळ दूँ, तो लोग मुझे ताना देये—पायामी-राजन्य पूर्व, अजान भ्रममें पळा हुआ था। में तो कोधसे भी, बगरखसे भी, निष्ठुरतासे भी इसे लिये रहूँगा।"

"राजन्य । सो में एक उत्तवा । पुराने समयमें बहुतसे बजारे एक हवार गाडियों साथ पूर्व देश (=जनसर) में परिकार देश (=जनसर) के परिकार हो (चननपर) में निकार ति मोड़ा हो तूग, माठ और हरे परोक्षों तथ्य दर देसे ये। उस साथ (=कारपी) गों गोंव पाँच सी गाडियों हो माहिल में । वब उन सोनोंके मनमें यह हुआ—हम दजनरोका, एक हकार गाडियोंके साथ यह बहुत खड़ा साथ है। हक लोग जिस हो मीहिल चंदि है। एक में है। हक लोग जिस हो मोहिल चंदि है। एक में पाड़ियों के साथ में पाड़ियों के साथ में विद्या हो प्रकार साडियों को साथ में विद्या हो प्रकार साडियों और हुआरे से साडियों और हुआरे से साडियों और हुआरे से वीट से । यह से माडियों। उन कोगोने उस सायोंकी यो भागों से बाट दिया।

"बजारोक्त एक मालिक बहुत-मा तुष, काठ बीर जल सायमे के एक बीर चल पळा। दो तीन दिन जानेके बाद उसने एक काठे, छाठ वांचावारे, तीर बदुए लिये, हुमुदर्गी माछा गहरें। भीने चयळे भीर भीगे केतके साथ, कीचळ को हुए पक्कीवाले के मुखर रचपर मायनेचे आते हुथे एक पुरुषको देखा। देखतर यह बोछा—आप कहींने आते हैं?'

'अमुक जनपदसे।'

'आप नहीं जायेगे ?'

'अमुकः जनपदको।'

'क्या अगले काम्तारमें यळी वृष्टि हुई है ?'

'ही अगरे कान्तारमें बळी वृष्टि ०। मार्ग पानीने पर गये है। बहुत वृष, बाट्ट और उदक है। आप लोग अपने पुराने तृष, काट और उदकने भारको यही फेन वें। हल्की गाळियोको ले जल्दी खरदी आमें जायें, बैकांको व्यर्थ वष्ट मत दें।'

'तन यह बजारोका शास्ति बजारोमे बोला—'यह पुरुष ऐसा कहता है—आगोकाले बातारासं व बेलोको कप्ट मत हैं। आप कीय पुराने तुगवको यही छोळ दे। बाळियोको हत्काकर आगो चले।'

'बहुत अच्छा' वह ० पुराने तृणको ० छोळ ० आगे चले ।

" ते तो पहली बहीपर तृण ० पा सके, न इसरी बहीपर ० न सतवी बहीपर । वे सभी बळी आपसिमें पळे, और उस सामेंग जिंडने मनुष्य और पश्च थे समीको बह रासस खा गया। वहीं सभी हुई हाहूवा रह गई।

प्रकार के अपने हमरे मालिकने समझा-कि उस सायक निकले काफी दिन मीत पुके, तो मह भी बहुतमें तुक जो साममें के आगे चला। दो दीन दिन जानेके बाद उसने एक काले, लाल आंक्रियारे । । वेटोनो व्यर्थम कप्ट मत दें।

"तन उससे प्रनाँ मह हुमा—चह पुष्प ऐमा महता है—आगेने काचारमें बजी वृष्टि ० १ यह पुरुप न तो हम लोगोना मित्र हैं, न रसरानावधी। इसमें हम लोगोका कैसे विश्वास हो ? ये पुराने तुष ० छोटने पोग्य नही हैं। इसकिये इसी तरह लागे जलना चाहिये।

शक्ष्य भाग गर्द र 'बहुत अच्छा' कह० वे बजारे चले। उन लोगोने न तो पहली चट्टोपर तृष ० याया ०, त सातकी चट्टीपरः । और उन्होने देखा, कि उस सार्थमें जितने मनुष्य और पशु थे, समीको यह राक्षस खा गया है। उनकी वहाँ हड्डियाँ बची रह गई है।

"तव उसने बजारोको सर्वोधित किया---उस मूर्ख मालिक सार्थवाह (=नायक) होनेके कारण यह सार्थं इस प्रकार नष्ट हो गया। अच्छा हम लोगोके पास जो अल्प मूल्यवाले सामान है, उन्हे छोळ, इस समूहके जो बहुमूल्य माल है, उन्हें ले ले।

'बहुत अच्छा' कह ० गौर उस कान्तारको स्वस्तिपूर्वक पार किया।

"राजन्य ! इसी प्रकार तुम भी वाल, अजान हो अनुचित रीतिसे परलोककी सीज करते नष्ट होगे, जैसे वह पहला सार्थ। जो तुम्हारी बानोके सुनने और माननेवाले हैं वे भी ०।

"राजन्य । इस व्री धारणाको छोळ दो, जिसमे कि तुम्हारा भविष्य अहित और दु लके लियेन हो।"

२-"आप काश्यप चाहे जो कहे ० कोसलराज प्रसेनजित और दूसरे राजा भी ०।"

राजन्य <sup>।</sup> तो मै एक उपमा कहता हूँ ० । बहुत पहले, एक मुअर पालनेवाला पुरुष अपने गाँवसे इसरे गाँवमें गया। वहाँ उसने मूखे मैलेना एक डेर देखा। उस डेरको देखकर उसके मनमे यह आया-यह मुखे मैलेका एक बळा ढेर है। यह मेरे सूअरोना भक्ष्य है। अत मै यहाँसे मूखे मैलेको ले चलूँ। तब वह अपनी चादर पसार, बहुतसे मूले मैलेकी बटोर गठरी बाँध, शिरपर रख चल दिया। उसके रास्तेमें जाते वक्त अचानक बळी वृष्टि होने लगी। वह चूते और टपकते मैलेकी गठरीको लिये, शिरसे पैर तक मैलेसे लयपथ जा रहा था।

"उसे देखकर लोग कहने लगे--वया आप पागल है ? क्या आप सनकी है ? क्यो इस चूते

टपक्ते मैलेकी गठरीको लिये शिरसे पैर तक मैलेसे लयपय जा रहे है ?' " 'आप ही लोग पागल है। आप ही लोग सनवी है। यह तो मेरे सूअरोका खादा है।'

"राजन्य! उसी तरह तुम मैंलेकी गठरीको ले जानेवालेके समान मालूम पळते हो। राजन्य! इस बुरी धारणानी छोळ दो ०।"

३- "आप काश्यप चाहे जो वहे ०।" ०

"राजन्य 1 तो में एक उपमा नहता हूँ ०। पुराने समयमे दो जुआरी जुआ खेलने थे। उनमेंसे एक जुआरी हार या जीतके पासेकी निगल जाता था। दूसरे जुआरीने उस ०को ० निगलते देखा। देयकर उस जुआरीसे कहा—

" 'तुम तो विलवुल जीत लेते हो। मुझे पासोको दो, वि मै उनको पूज खूँ। 'धहुत अच्छा'

मह उस जुआरीने दूसरे जुआरीनो पासे दे दिये।

"तव वह जुआरी पासोवी विषमें भिगी दूसरे जुआरीमे बोजा—'आओ, जूआ खेले।'

"बहुत अच्छा" ० ।

"जुआरिपोने पासा फेना फिर भी वह जुआरी ॰ पासानो निगन गया। दूसरे जुआरीने पहले जुआरीतो • निगलते हुवे देया। देखकर उस जुआरीसे कहा---

''तेज विपमें भिगोये पासे हो निगलते हुये यह पुरूप नहीं समझ रहा है।

रे वापी, धुर्न ! (पासेवो) निगल। इसना पल भोगेगा ॥१॥'

"राजन्य ! तुम भी उसी जुआरीते समान मार्म होते हो। राजन्य ! इस बुरी धारणारी छोळ दो। तुम्हारा भविष्य ०।"

४-"बाहे आप बास्यप जो नहे ०।"०

"राजन्य ! तो में एव उपमा वहना हूँ ०। पुराने समयमें एव बळा समृद्ध देश (=जनपर)

था। तव एक मित्रने दूसरे मित्रसे कहा-जहाँ वह जनपद है वहाँ चले। घोळे ही दिनो में कुछ धन कमा लायेंगे।

" 'बहुत बच्छा' बहुकर बे जहाँ वह जनपर बा वहाँ गये। वहाँ उम लोगोने एन जगह बहुत सा सन पळा देखा। देखकर एक मित्रने दूसरे मित्रने कहा—यह बहुत सन फेगा पळा है। तुम भी सनका एक गहुर बांध लो, और में भी सनका एक महुर बांध लूँ। दोनो सनके गहुरको लेकर चलेगे।

'बहुत अच्छा' फह, सनके गट्टरको बांधनर वे दोनो सनके गट्टरवो जिये जहाँ दूसरा गाँव था वहाँ पहुँचे। वहाँ उन लोगोनो बहुतसा सनका नता मृत फेका देखा। देखनर एक मित्रने दूसरे मित्रते कहा—जिनके लिये सन होता है, वह सनका कता मृत यहाँ बहुतमा पळा है। वो तुम सनक गट्टरचो मही छोळ दो, (ओर) में भी सनके गट्टरको यहाँ छोळ पूँगा। दोनो सनके वते मृतका भार बनावर ले चले।

'मित्र । देखो, मैं इस सनके भारको दूरसे का रहा हूँ (और) यह बळी अच्छी तरह बँधा है। गेरे किये यही काफी है।'

"तब महरे मित्रने सनके गृह को छोळ सनके करे सूतका एक भार के किया। वे जहाँ दूसरा गांव था, बही पहुँच। वहाँ उन्होंने ० वृते हुये टाटको फका देखा। देख कर एक मित्रने दूसरे मित्रमे बहु:— 'जिसके कियो सन या सनवा मून चाहिये, यह टाट यहाँ = है। अत सनके गृह को छोळ दो ०। दोनो टाटके भारको लेकर चरें।' ० हुरसे ०। मेरे लिये यही काफी ०।'

"तव उस मित्रने सनके वते मृतके भारको छोळ टाटके भारवी ले लिया।

'वे दूसरे गांव ०। ० बहुतसा श्लीम (=अलबीका सल) फका देखा, बहुतमा श्लीमका क्ला मू०, ० बहुतसे श्लीमके बहुत ०,० वपास ०, तीवा ०, रागा ०, सीवा ०, वांदी ० मुवर्ग ०।

'तम = गट्टरको छोळ दो ०। दोनो मुदर्गके भारको लेकर चले।'

'इस सनके आरको मै दूरते का रहा हूँ। यह बहुत अच्छा कसकर बधा है। मेरे किये यही शाफी है  $\circ$  1"

ात्व उस प्रिथने चौदीके भारको छोळकर सुवर्णके भारको ले लिया। वे दोनो जहाँ उनका गांव या, वहाँ लोट आये।

"तब उनमें जो सनके मारवो लेकर घर लौटा, उबके न श्री-बार उससे प्रस्त हुवे, न पुत्र, म स्त्रों ०, न मिन, न क्याव्यं ०। और न उसके बाद उसे सुक और सोमनस्य प्राप्त हुवा। और जो मिन्न सोनेशा भार लेकर घर लौटा, उसके मौ-बाप बळे प्रसन्न हुवे, पुत्र, श्त्री ०। उसके बाद उसे बहुत सुख और सीमनस्य प्राप्त हुआ।

"राजन्म । तुम भी उस सनके भार ढोनेवालेके सद्ध हो। राजन्म । इस नुरी भारणाकी

छोळ दो। तुम्हारा मविष्य ।"

"आर कास्यएको पहली ही उपमासे में संयुक्त और प्रसन्न हो गया था। किनु मैने दन विचित्र प्रस्तीतरोत्रो मुननेकी इच्छाहीसे, ये उलटी बाते कही।

"आरवार्य है नाइवप! अद्भुत हे काइयप, जैसे उलटको सीधा करदे, देंके हुवेशो लोल है, ा उसी तरह आपने अनेक प्रकारसे धर्मको प्रकारित किया। है काइयप! ये उन भगवान पौतमकी शरणमें जाता है, धर्म, और मिस्सु सपकी भी। है काइयप! आजवे जन्म भरके लिये मुझे उपशिक धारण करें!"

# ३-सत्काररहित यज्ञका कमफल

'है कास्पप¹ में एक महायत व रता बाहता हूँ। है वास्पप¹ आप निर्देश वरें तिममें मेरा भिवप्प हित और सुबके किये हो। जिस प्रवारिक यज्ञमें भोनें वाटी जाती है, भेळ बवरियाँ वाटो जाती है, उच्छुट और मृबर वाटे जाते हैं, तीन प्रवारक प्राणी गोरे जाते हैं। उसके व रतेवाले मिय्या-पृदि, मिय्या-स्वानक पिया-वार्, मिय्या-स्वानित, मिय्या-आवीव, मिय्या-यापा, मिय्या-स्वानित और मिय्या-साधिवाले हैं। इस प्रकारके यज्ञका न तो जच्छा कल होना है, न अच्छा छाम होना है।

"राजन्य! जैसे नोई इपक बीज और हुन लेकर दनमें प्रवेश करे। वह वहाँ बुरे क्षेत्र क्रमर भूमिमें, वालू और कोटोबाली जगहमें सळे हुए, मुखे हुए, बार-रहित, न जबने लावक यीजरी बीचे। बुट्टि भी यवा समय खूब न वरसे। तो क्या वे बीज वृद्धि और वियुक्ताको प्राप्त होगे? बया हुपक अक्टा फल पायेगा?"

"नहो, है कास्यप!"

"राजस्य । उसी तरह जिस यज्ञमें गीवे बाटी जाती है ॰ उस यज्ञसे न महापल ॰ होता है । राजस्य । जिस यज्ञमें गीवें नहीं बाटी जाती है ॰ उस यज्ञसे महापल ॰ होता है ।

"राजन्य ! जैसे कोई इपक बीज और हरू केकर बनमें प्रवेश करे। वहाँ वालू जीर कोंटांस रहित अच्छे खेतमें अच्छे स्थानमें अखड, अच्छे, यूखे नहीं, सारवाळ और सीमनामें जमने पोग्य बीजको बोए। कालोधित खुब बृध्टि भी होए। तो क्या वे बीज बुद्धि और विपूछनाको प्राप्त होने?"

"हो, हे काश्यम ।"

"राजन्य <sup>1</sup> उसी तरह, जिस प्रकारके यज्ञमें गीवें नहीं काटी जाती है, = उस प्रकारके सज्जेसे महाकल ०।<sup>11</sup>

तव पायासी राजन्य सभी अमण, बाह्मण, इपण(चगरीव), सामु और भिसमगोको दान दिलवाने लगा। उस दानमें बनी और बिलडम (चनांजी)के भोजन दिये जाने पै—मोटे पुराने दस्त्र दिये जाने थे। दान बॉटनेके लिये उसर नामक एक माणवन बैठाया यया था।

बह दान देकर ऐसा कहा करता था—इस दान ढारा भेरा इसी लोकमें पायामी राजन्येन समा-गम हो, परलोकमें नहीं।

पावामी राजन्यने सुना कि उत्तर माणवक दान दे नर ऐसा कहा करता है—''इस दान द्वारा  $\circ$  । तब पावासी राजन्यने उत्तर  $\circ$ को बुलान र कहा—तात उत्तर । क्या यह सम थान है कि तुम दान देनेके बाद ऐसा वहा करते हो—इस दानसे  $\circ$  ?

"जी हाँ।"

"तात उत्तर । ० ऐसा क्यो कहते हो-इस दानसे ० ? तान उत्तर ! हम तो पुष्प कमाना

चाहने हैं, दानके पलहीकी तो हमें इच्छा है।"

"आपके दानमें बनो और नाँजीना भोजन दिया जाता है, मोटे पुराने वस्त्र दिये जाते हैं, जिन्हें कि आप पैरमे भी नहीं हुयें, खाना और पहनना हो दूर रहे। आप हम टोगोंके भिय और मनार है। हम होग अपने प्रियनो अभियक्षे साथ मैंसे देख सकते हैं ?"

ं<sub>तान</sub> उत्तर <sup>!</sup> दो जिस प्रकारका भोजन मैं स्वय करता हूँ, उसी प्रकारका भोजन बोटो, जिस प्रकारके वस्त्र में पहनता हूँ, उसी प्रकारके वस्त्र बोटो।"

'बहन अच्छा' वह उत्तर माणवन ० जिस प्रकारका मोजन पावासी राजन्य स्वय करना या,

उसी प्रनारका भोजन बाँटने लगा, जिस प्रकारके वस्य पायाची राजन्य स्वय पहनना था, उसी प्रकारके

वस्य बॉटने लगा। सब पायासी राजन्य जिना सत्तार रहित दान दे, दूसरेने हायने दान दिलवा, बेमनसे दान दे. फेन वर दान दे, मरनेने बाद चातुर्महाराजिक देवोते बीच उत्पन्न हुआ। उसे सेरिस्सक नाम छोटा-सा विमान मिला और जो उत्तर नामक माणवक उस दानपर बैठाया गया था, वह सत्कारपूर्वक दान दे, अपने हार्योने दान दे, मनसे दान दे, ठीवसे दान दे, मरनेचे बाद मुगतिको प्राप्त हो स्वर्ग लीक में प्राप-स्त्रिश देवोके बीच उत्पन हुआ।

उस समय आयुप्पान् गवास्पति अपने छोटे सेरिस्सन विमानपर दिनके विहारने लिये सदा थाहर मिकला करते थे। तब पायासी देवपुत्र जहाँ आयुष्मान् गवाम्पति चे वहाँ गया। जागर ० एक ओर खळा हो गया। एक ओर खळे पावामी ० को ० गयाम्पति यह बोले---

"आवुस । आप कौन है <sup>?</sup>"

"भन्ते । मे पायामी राजन्य हूँ।"

"आवसो । वया आप इस धारणाके थे—यह स्रोक नहीं है ० ?!

इस बुरी धारणासे हटाया गया।'

भारताय एक प्राप्त पामन भागवन आपने दानमे बैठाया गया या सो वहाँ उत्पन्न हुआ है ?" आधुन । जो उत्तर नामन ० वह मत्कार पूर्वन ० दान दे मरनेहे बाद ० हुआ है नामित्रका भनत । अ। उठा भारती । अति में भन्ते । सत्वारके विना ० दान दे गरतेके वाद चातुर्महाराजिक देवान वाच उत्पत हुन। १ । देवताओमें उत्पन्न हुन। हैं। अन्ते गवास्पति । तो आप मनुष्य लोवम जाकर कह—मत्वार पूर्वक दान दबताआम उत्पन्न हुन। ए। पायासी राजन्य सत्कारके विना ० दान दे व बातुमँहाराजिय देशेके या, जाना वात्र वीच उत्पन्न हुआ, और ० उत्तर माणबन्न ० त्रायस्त्रित देवनाअस्य ०।"

पत हुन। सब आयुष्मान् गवाम्पनि मनुष्य-लोवमें आवर लोगोशे यह उपदेश देने लो—

तव आयुष्मान् गर्वाच्या । अपने हायसे दान दो, मनमे दान दो, ठीवसे दान दो। पापासी राजन्य सत्कारपूर्वक वार पर्निवे बाद चातुमहाराजिक दवावे बीच जलक और उत्तर माणवर ० सत्कारके विमा क दान दकर मरनेवे बाद चातुमहाराजिक दवावे बीच जलक और उत्तर माणवर ० त्रायस्त्रियः देवोमे उत्पत्र हुआ है।" (इति महावग्ग ॥२॥)

३-पाधिक-वग्ग

## २४-पाथिक-सुत्त (३।१)

१--सुनवसत्तका बौद्धधर्म त्याय । २--अवेल कोरलत्तिवकी मृत्यु । ३--अवेल कोरमहुककी सात प्रतिज्ञायें। ४--अचेल पाधिक पुत्रकी पराजप । ५---ईश्वर-निर्माणवादका खडन । ६---शुभविमोक्ष ।

ऐसा मैंने मुना-एक समय भगवान मल्ड देशमे अनुषिया नामक मुख्लोके निगममे बिहार हर रहे थे।

तय भगवान्ने पूर्वाह्म ममय पहनकर, पान चीवर के मिक्षाचे लिथे अनूपियामे प्रवेश किया। तव भगवानुके मनम यह हुआ-अनुपियामे भिसाटन करनेके निये यह बहुत सवेदा है। प्रयो न मै जहाँ भागंव-गोम परिवाजनना आराम है, और जहाँ भागंव-गोन परिवाजन है, वहाँ चल्ँ।

तब अगवान् जहाँ ॰ भागविधीन परिवाजक था वहाँ यये। धार्यविधीन परिवाजकने भगवानुसे कहा--- "भन्त । भगवान् पधार, भगवान्का स्वागत है, बहुत दिनीके बाद भगवान्का दर्शन हुआ है। यह आसन विद्या है, भगवान बैठें। भगवान विद्ये आसमपर बैठ गये। भागेंव गीर परिव्राजक भी एक नीचा आमन लेक्ट एक और वैठ गया।

# १-सुनक्खत्तका वौद्धधर्म-स्याग

एक और मेठे हुए भागंब-गोत्र परिवाजन ने भगवान्से यह नहा-- भन्ते ! हुछ दिन हुए कि स्तरक्त लिच्छवि-पूत्र जहाँ में या वहाँ आया । अवर मुझसे बोला- हे भागव ( मैने भगवान्त्री छोळ दिया, अब मै भगवान्ते धर्मको नहीं मानता।

"भन्ते । वया जी सुननधत्त o कहता है वह ठीव है ?"

'भागंद ! ० ठीव है। बुछ दिन रूप कि सुनवयत्त ० जहाँ में था वहाँ आया। आकर मेरा अभिवादन कर एवं और वैट गया। एक और बैट मुनक्खन । लिच्छविपुत्रने मुझने यह कहा--'भन्ते । मैं अत्र भगवानुत्रो छोळ देना हूँ, मै अब आपने धर्मत्री नही मानता।'

"हैना बहनेपर सेने ० यह वहा- भुनवलत । तथा सेने तुझसे वभी कहा था-सुनवलत । आ, मरे धर्मको स्वीनार वर?"

'नहीं भन्ते।'

'तुमने भी क्या मुझने वहा था-- 'मन्ते । में भगवान्ते धर्मकी स्वीकार करना है ?'

मही, भन्ते <sup>!</sup> ' 'मनस्वत । न तो मैने बहा-मुनक्सत । आ, मेरे धर्मको स्वीवार वर, और न तूने ही मझने वहा-मन्ते । में भगवान्के धर्मनो स्वीकार नरता हूँ । तव मूर्ख । तू विमको मानवर किननो छोळना है ? मूर्त । देल यह तेरा ही अपराघ है।

'भन्ते । 'भगवान् मृझे अल्'िक्क ऋढिवल नही दिखाते।'

'मुनवलत' नया मेने तुझसे ऐसा कहा था—सुनवलत । मेरे धर्मको स्वीकार कर, में तुसे अलौकिक ऋडि-बल दिक्कार्जेमा ?'

'नही, भन्ते ! '

'तो बया तूर्न सुझसे कभी ऐसा कहा था—मैं अन्ते । आपके समेको मानता हैं, आप मुझे अली-विक ऋढि-चल दिखावें ?' 'नहीं, अन्ते ।'

'सुनवखता न मेंने ऐसा कहा ■ और न तूने ऐसा कहा ०। तद, मूर्खं । किसका होकर तू

किसको छोळता है ?'

"सुनक्खता । तव क्या तूं समझता है—मेरे अलीकिक कृद्धि बलके दिखानेसे यान भी दिखाने से दु क्षोरे विलक्षुल क्षयके लिये उपिटिप्ट सेरा घर्म पूरा होगा?'

"भन्ते । आपने अलौकिक ऋढि-वल दिलाने या न दिवानेसे भी । पूरा होगा।"

'सुनवलत । जब मेरे ॰ पूरा नहीं होना तब मैं क्यों ॰ ऋढि वल दिललाई ? मूर्छ । देख, यह तैरा ही अपराध है।'

'भन्ते ! भगवान् मुझे लोगोमें आगे करके उपदेश नही देते।'

'नया सुनवलता । मैंने ऐमा कहा चा-सुनवलता । आ । ।'

'नही, भन्ते !'

'मुनक्यतः । भया तूने मुझसे ऐसा वहा था---० '' 'नही, भन्ते !'

'मुनस्वत ! मैंने भी ऐसा नहीं बहा ॰ और तूने भी ऐसा नहीं कहा ॰ । तब मूर्ख ! हूं किसका होकर क्लिको छोळना है <sup>?</sup> क्या तू समझता है, सुनस्वत ! लोगोमें आये करके उपदेश देनेमे भी न देनेसे भी इ सोने बिल्कुल समके लिये उपविष्ट मेरा धर्म पूरा होवा ?'

'भन्ते । ० पूरा होगा।'

'मुननकत । » जब पूरा हो जाना है तो लोगोमें आये करने उपदेश देनेना बया अर्थ ? मूखं! देख, यह तेरा ही अपदाश है। मुननकत । तूने बब्जी शाममें अनेन प्रवारने मेरी प्रयासा की थी—वे भगवान् अर्ह्त् सम्यक् सब्दु ० है। मुननकत । इस तरह तूने बब्जी धाममें मेरी प्रशास प्रनेक प्रकारते को थी। = धमंनी प्रयामा भी थी—अगवान्ना धमं स्वारवात, ० १ है। मुननकत । इस तरह ० धमंनी प्रप्रामा ने थी। - अगवान्ना थावंन-ताय नुप्रतिचत ० थी। मुननकत । इस तरह ० धमंनी प्रप्रामा ने थी। ले सपकी ० —अगवान्ना थावंन-ताय नुप्रतिचत ० थी। मुननकता । इस तरह ० धमंनी प्रप्रामा ने थी।

'मुननपत ! तुन्हें व हता हूँ--रोग तुन्हें ही दोष देंगे--सुननस्त िन्छविपुत थमण गोनमके शासनमें ० ब्रह्मचर्य पालन करनेने असमये 'रहा। वह असमये ही, विलाको छोड, गृहस्य वन गया। भुननस्त ! इस तरह रोग तुन्हें ही दोग दगे।'

"भागंत ! मेरे इस प्रकार कहनेपर सुनक्सत्त ० लिच्छविपुत्र आपायित≔नैरियक (≔नार-

कीय) के ऐसा इस धर्म विनयसे चला गया।

## २-श्रचेल कोरलियकी मृत्यु

"भार्गव ! एन समय में सुन्दू देशमें उत्तरका नामवाले युन्धोने नस्वेमें विहार कर रहा था । भार्गव ! में पूर्वाह्म समय वहनकर पात्र चीवर ले मुनक्वत ० लिच्छवियुक्तो साथ ले उत्तरनामें प्रिक्षा-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> देलो पुष्ठ २८८३

'म्र्सं ! इस तरह भेरे ॰ ऋडि-चल दिखानेपर भी तू भैसे कहता है—मन्ते ! भगवान् मुझे ॰ ऋडि चल नहीं दिखाते हैं ? मुसं ! देख, यह तेरा ही अपराध है।'

"भागंत ! भेरे ऐसा कहनेपर भी सुनवदत्त लिच्छविपुत्र, अपायित-नारवीयकी भाँति इस धर्मसे चला गया।

## ३--श्रचेल कोरमट्टककी सात प्रतिज्ञायें

"भागंव ! एक समय में धैशालीके पास महावनकी कूटागरसालामें विहार नरता था। उस समय अवेल कोरमहुक बिज्जयोके जाम वैद्यालीमें बळे लाम और बळे यशको प्राप्त हो निवास नरता था। उसने सात अत प्रहण किये थे—(१) श्रीवन भर नगा उहेंगा, वस्त्र धारण नहीं करेंगा, (२) जीवन भर प्रह्यावारी रहेंगा, मेंगुन वर्मका सेवन नहीं करेंगा, (३) जीवन भर मास प्राप्तर और सुरा पीकर ही रहेंगा, भात बाल नहीं खाऊँगा, (४) वैद्यानीमें पूरवकी और उदयन नामक चैत्यं आर न जाऊँगा, (५) उ सिलम्में गोतमक नामक चैत्यं । (६) उ पिक्ममें सप्ताप्तक नामक चैत्यं । (७) उत्तरमें बहुपुतक नामक चैत्यं आगे न जाऊँगा। वह इन सात व्रतांकी लेनेके कारण विजयोते प्राममें बळे लगा और यहाते भारत था।

"मार्गव ! तब सुनवतत जिच्छविपुन जहाँ अचेल कोरमट्टक या, वहाँ गया। जाकर उसने अचेल कोरमट्टरने कुछ प्रका पूछे। उन प्रस्नोके पूछे जानेपर अचेल कोरमट्टक उत्तर न दे सरा। उत्तर न दे वह कोर, देंप और असतीप प्रगट करने लगा।

"भागंव ! तब सुनवनत्त लिच्छविपुतके मनमें यह आया—ऐसे पहूँचे हुए अर्हन् ध्रमणको मैन चिटा दिया, नहीं मेरा भविष्य अहित और दु बके लिये न हो।

'भागंब! तब सुनक्षत लिच्छविपुत्र जहाँ में या वहाँ आया। आकर मुझे अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। एवं ओर बैठे सुनक्षत लिच्छविपुत्रवों मेने कहा—'मूखें । बया तू भी अपने को साक्ष्यपुत्रीय अमण कहेगा?' 'अनते । भगवान्ते ऐसा क्यो कहा » ?'

'सुनक्वत ! क्या तूने अवेल कोरमटुकके पाम जाकर प्रक्त नहीं पूछे ०। वह प्रकट करने लगा। तब तेरे मनम यह आया—एने पहुँचे ० मेरा भनिष्य अहित और दु खक्षे लिये न हो।'

'हाँ, भाने । जाना शह करते हैं ?'

286]

मूर्त ! में ॰ डाह नहीं करता ! किन्तु जो तुने यह बुरी धारणा उत्पन्न हुई है, उने छोळ दे । जिसमें कि तेरा भविष्य अहित और दु खन लिये न हो । सुनक्तम ! जिस अवेल कोरमटुक्को तू ऐमा ममजता है—पहुँचा हुआ ॰ वह शीषु ही कपळे पहन, स्त्रीके साथ, दाल भात खाते, वैदालिके सभी चैत्योंको पारकर अपने सारे यशको खो विचरते हुए मर जायेगा !

"भागित्र ! तस बुछ ही दिनोके वाद अचेल कोरमट्टक ० विचरते हुए मर गया । सुनक्खस लिच्छिव-

पुत्रने सुना--'अचेल नोरमट्टन' ० विचरत हुए मर गया।'

"भागैव । तत सुनक्वता रिच्छविपुन जहाँ में या वहाँ आया ० एक और बैठ गया। एर ओर बैठे सुनक्वत रिच्छविपुनको मेंने कहा---मुनक्वता । तो क्या समझता है, जैसा मेने अचेल कोरसट्टकके विचयमें कहा था, बैसा ही उसका कर हुआ या दूसरा ?

भन्ते । भगवान्ने बैसा कहा था, बैसा ही उसका पल हुआ, दूसरा नही।'

'मृतक्षत । ० ऋदि-वल हुआ या नहीं ?' 'भन्ते । ० ऋदि-वल हुआ ०।'

'मृर्ख ! इस तरह मेरे ॰ ऋढि-वल दिखानेपर भी तू वैसे वहता है- अन्ते ! अगवान् मुझे ॰

ऋदि-यल नहीं दिखाते हैं ? मूर्ख ! देश यह तेश ही अपराध है ।'
"भागेव ! मेरे ऐसा कहनेपर भी सुनायत • चला गया ।

### १-श्रचेल पाथिक-पत्रकी पराजय

"भागंत ! एक शमय में बही नैनाकीन महानवनी चूटामारशालमें निहार करता था। उस मनय अवेन पाषिक-पुत्र बळे लाम और याजे पश्चनी प्राप्तकर योजनको ने लाम बेदारीमें साम नरना था। बह देशालीमें सभाशंते बीन ऐसा नहा करता था—स्थमन बीनम जानवारी है, में भी प्राप्तकारी है। इतनवारीको जानवारीके साम अलीनिक खाडि-बल दिशाना चाहिन । ध्यक्त भीनक लागा मार्ग भावे और में भी आधा मार्ग लाई। हम दोनो बहु विकल्प कलीनिक खाडि-बल दिरागां। बादि प्रमुख जीनम एक कहि-बल विवासने तो में दो दिराजीमा, बिंद प्रमुख नीनन दो ल तो में चार, बहिन चार कते हो में बाद = इस सहस्र ध्यमन बीनना किरना व दिराजनिका में स्वस्तक विवास विवास विवास विवास

"भागंव । तत सुनवस्त्र लिम्पविषुत वहीं में या वहीं भागा। वर्ड गणा। एक ओर क्षेट्र ■ वहा—'भन्ते अवेल पाधिवयुत ० ऐमा बहुता है ०। इस तरह ध्यमण गीनम जिनता ० उनावा में देना ०।'

"मार्गव 'ऐसा वहनेपर भैने सुनक्ष्यस ० से यह वहा-"सुनगरात 'यावेख पासिनगुपरा होमा पहना अपूर्वित हैं, सिंध इन सामारी निमारे होते, उस चित्रको दिवा छोड़े, हम दुब्दिनो दिना छोड़े ० मेरे सामये आहे परि उक्के मान्य ऐसा भी हो---में उस बावरी दिना छोड़े ० प्रमुप पौन्स के निकट करें, तो उसका दिए भी घट जायेगा हैं

'भरते ! अगवान रहने दें इस बचनतो, सुमत रहने दें इस वचनको।'

'सन्दर्भ । तुने सम्रमे ऐसा वयो वहा--अन्ते । भगवान् रहने द व ?'

'भन्ते । भगवान्ते तो पश्ची वीरते कह दिया--विक पश्चिपपुत्रका स्मा कहना अनुधिन है ० विर भी फट वायेगा । याने । विदि अवेक पाधिकपुत्र विक्य वेशस भगवान्ते साम्यते क्षा जाये तो यह भगवान्त्री बात बुठ हो वायेगी ।'

'सुनवलत ! तथागत क्या ऐसी बान योलते हैं की अध्यक्त हो ?'

भूतः । स्वा भवानान् अनेल पाधिरमुक्तं निताने भाने विनाने सान जिला है —अनेल पाधिरुपुक्त ऐसा कहना अतुनित है ० ? या निनी देवताने भवनान्ने यह वह दिया है —अनेल पाधिरुपुक्त ऐसा बहुता ० ?

"भार्त्व " तक में पूर्वीक्ष एपय गहरूकर ॰ नहीं अनेत वाधिरपुत्रशा काराम था, वही गया।
"भार्त्व " तक मुस्तक्तर बरद्धारा हुंबा सा बैशालीम प्रतिष्ट हो, बही गते करे निरूपसे पे वहीं गया। जाकर ॰ मोता—यह भणवान् वैद्यालीमें भिगाटनसे बाद दिनके बिहारसे निर्मे वहीं मेरे पारिकप्तका आराम है, यहीं मये हुए हैं। आप लोग चले—गहुँने हुए यमण अनीतिन कहिन्दन

दिखायेंगे ।'

'हां <sup>1</sup> हम लोग चलेगे।'

"(फिर यह) 'जहाँ बळे बळे ब्राह्मणमहाशाल, धनी वैदय, नाना प्रकारने सायु, श्रमण और ब्राह्मण ये वहाँ गया। जाकर » बोला---ये भगवान् ० जहाँ अचेल०का आराम ०।० चले। = ऋढि-यल दिखायेंगे।'

'हाँ, हम लोग चलेगे।'

"भागंद <sup>1</sup> तव वळे वळे लिच्छवि, वळे बळे ब्राह्मण महाशाल, ० जहाँ अचेल पाधिकपुत्रका आराम था, वहाँ पहुँचे । कई सौ और कई हजारोका जमघट हो गया ।

"भार्षव ! तब अचेल पाधिकपुत्रने सुना—बळे बळे लिच्छवी० बळे वळे बाह्यण० आये हुए है। स्रमण गीतम मेरे आराममें दिनने विहारके लिये बैठे हैं। सुनकर उसे भय, कप, और रोमाञ्च होने लगे। भागव ! तब अचेल पाधिकपुत्र अवभीत, मबिन्न, और रोमाञ्चित हो जहाँ सिन्दुकलाणु (नामक) परिस्नाजकोका आराम था, वहाँ चला गया।

"भागंव ! उस समाने यह सुगा—अचेल पायिकपुत भयभीत हो ० चला गया है। भागंव ! तब उस समाने किसी पुराने कहा—जहाँ ० परिजाजको का भाराम है और जहाँ अचेल पायिकपुत्र है वहीं जाओ। जाकर ० वह कहाँ—पायिकपुत्र ! चले, वळे वळे लिच्छवी ० जाये हुए हैं, और प्रमण गीतम भी आयुष्पानके आराममें दिनके विहारके लिये बैठे है। आबुत्त पायिकपुत ! आपने बेसाकीमें समाने शीच यह बात कही थी—अमण गीतम भी ज्ञानवादी ० उससे हुगुता ऋदि-वल दिलाऊँगा। आदुत्र ० ! आसे मागंवो छोळ अमण गीतम खर्यभयम ही आयुष्पान्के आराम में आकर विनके विहारके लिये बैठे हैं। !

'बहुत अच्छा' कह वह पुरुष ० जहीं अचेल पायिकपुत्र था वहाँ गया। जाकर ब दोला— 'आवृत्त ० ' चले, बळे बळे लिच्छवी ० ।'

"भागंब । ऐमा कहनेपर अचेल पाधिनपुन 'शानुम, नलता हूँ। आनुम, चलता हूँ। 'कहनर वही हक गया, आसनते उठ भी नही सका। आर्गव । तब वह पुश्य अचेल पाधिकपुत्रते यह बोला— 'आनुस ० । आपको मया हो गया है ? नया आपनी देह पीडेम सट यह है, या पीडा ही आपनी देहमें सट मया है ? जो 'आनुस, चलता हूँ ०' कहनर वही रक जाने हो, आसनसे उठते भी नही।'

'भाग्व! ऐसा कहतेपर ० उठ भी नहीं सका। भाग्व! जब उस पुरवने समझ लिया— यह अचेल पाधिकपुत्र हारा ही सा है, 'चलता हूँ चलता हूँ कहरूर ० उठ भी नहीं सकता, तब उसने सभामें आकर कहा—'यह अचेल पाधिकपुत्र हारा ही सा है। 'चलता हूँ, चलता हूँ —कहकर ० उठ भी नहीं सकता।'

"भागव ! उसके ऐसा कहतेपर मैंने समासे यह कहा---'अवेल पाषिकपुक्का ऐसा कहता अनुषित है । सिर भी कट जायमा !'

#### (इति) अध्यम भारतशर ॥१॥

"भागंव <sup>1</sup> तब किच्छवियोने एक अफसरने आसनसे उठन र समामे कहा—'ती आप लोग पोळी और प्रतीक्षा करें। में जाता हूँ, शायद में अचेल पायिकपुथनो इस समामें व्य सक्टूं !'

"भामंत्र। तत्र वह लिच्छवियोक्त मत्त्री ० जहाँ जवेल पाषिनपुत्र या नहीं गया। जानर अपेल पाषिनपुत्रते बोला—'बाबुस पाषिक-पुत्र। चले, आपका चलना वळा अञ्ज होगा। बळे-बळे लिच्छवी ० आये हैं। आपने ० समारे बीच यह बान कही बी—अथस पीतम ज्ञानवादी ०। आवुस to ! श्रमण गीतमने सभामे यह बात कही हैं—अवेल ०का ऐसा कहना अनुचित्र ० ! अनुनः! चले । चलनेहीसे हम लोग आपको जिता देगे, श्रमण गौतमकी हार हो जारेगी।

ल्याकाच एप राज्य असेक पाणिवपुत्र 'आवुस । चलता हूँ° वहकर०डउ मी नहीं सका । भागव <sup>!</sup> तव ० अफसरने अचेल पाधिकपुत्रसे कहा—क्या ० पोडा सट गया है ० । यब नन्दीने तका ( कार्य — अचेल = हार सा गया है, 'वलता हूँ ०' कहकर ० उठ भी नहीं सकता, ठो छनानें जन्म

कहा- 'अचेल हारसा गया ० उठ भी वही सकता।'

अवल कारण "भागंत्र । उसने ऐसा यहनेपर मैंने समामें कहा—० अनुचित या ०। यदि जार बारूमान् भागव । परा परा परा वाकुणान् । जिल्हावियोक् मनमें यह हो---हम लोग अनेल पाणिवपुत्रको रसीसे बॉब, बेलनी बोटोन्डे नॉच लादेमें, रिक्ट स्वयात नगण पर राज्यां मा पायित पुत्र ही टूट जायेगा (कितु वह अपने सामना नहीं छोटेगा) तो भी चाहे तो रस्ती ही टूट जायेगी या पायित पुत्र ही टूट जायेगा (कितु वह अपने सामना नहीं छोटेगा)

अचेल पाधिकपुत्रका ऐसा गहना अनुचित । तायन पुरुष । एक पट्टा पर्टें "भागव । तव, वारवत्तिकवा शिष्य जालिय लासनसे उठकर समामें बीठा—दो बार लोग भागव व तन व व जिल्हा अनेल वहीं गया ० चले । ० तुमने यह वात वहीं पी ० ज्ञानवादी ०। ० पोटी और प्रतीक्षा म रें ०। जहाँ अनेल वहीं गया ० चले । ० तुमने यह वात वहीं पी ० ज्ञानवादी ०। ० पाठा आर प्रताका न १००० एक जनेशीमे हम लोग आपको जिता हैंगे, यमण गीनमही हार हो आयुम पापिक-पुत्र । आप चले। चलनेशीमे हम लोग आपको जिता हैंगे, यमण गीनमही हार हो जायेगी।'

"भागव । 'चलता हूँ, चलता हूँ।' वह ० आसनसे भी नही उठ सरा।

लागम । तय जालिय ० ने अबेल पायिकपुत्रसे यह कहा---० क्या बट गया है ? ० बासनमें

भी नहीं उठता ?'

"मार्गव! o आसनने भी नहीं उठ सना। जब o जानियने समझ लिया-अचेल नहीं ्रमागव ' ० शासना है। वहकर ० जासनसे उठना भी नहीं, तब उममे नहां — त्रावृत्त मानेगा— चलता हु, चलता हु । पापिकपुत्र । पुराने समयमे एवं बार मृगराज सिहके भनमे यह आया— में किमी बनमें जावर बान पापिकपुत्र । पुराने समयमे एवं बार मृगराज सिहके प्रतमें प्रतिकारिक व्याप्त वर्ष, वहा बासवर सामकाल कार्या वारो और देर्जुगा। बारो और देखकर तीन बार सिह-नाद करेगा। तीन बार मिह-नाद करके गोवर-वारो और देर्जुगा। बारो और देखकर तीन बार सिह-नाद करके गोवर-बारो और देखूँगा। बारा लार पा। (=बिबनार) के हिन्ने प्रस्थान करूँगा। बहाँ अच्छे अच्छे जानवरोको मार, नरम नरम मान का, उनी (=बिबनार) के हिन्ने प्रस्थान करूँगा। मौदमे चला आऊँगा ।

ला आजाः। तब वह सुगराज सिंह किसी बनमें जानर वास करने लगा,० नरम नरम माप ना, उनी तब वह भूगराज राष्ट्र । जिस मुगराज सिहके जूठे छुटे सीवनो साकर एक बृहा मीवमें आकर रहने लगा। पाधिवपुत्र । उसी मृगराज सिहके जूठे छुटे सीवनो साकर एक बृहा

स्यार मोटा और वलवान् हो गया।

टा आर थळवार वर्षा वर्षा बुढे स्थारने मनमे यह आया—नवा में हैं, नेना मृगग्रद स्टिट् "आवस पाथिनपुत्र । तह उस बुढे स्थारने मनमे यह आया—वर्षा में हैं, नेना मृगग्रद स्टिट्ट "आवृत्त भाषण 3" प्राण मान कार वात करूँ । तायकाल मंदित निक्रेता । तिहुनार क्रेगा । है ? मैं भी बमों न विसी वनमें जाकर वात करूँ । तायकाल मंदित निक्रेता । तिहुनार क्रेगा । है ? में भी बमा न 1981 पान निर्म निरम निरम सात सा, उनी माँदमें चला बाजेगा। बादुम ! व्य दह अच्छे अच्छे जानवरीको सार, निरम निरम सात सा, उनी माँदमें चला बाजेगा। बादुम ! व्य दह अच्छे अच्छे जानवराक। भार पास करने छना, ० सामकाल मौदमे निकल, ० नेमार्ट के वहाँ वहां स्पार किसी वनमे जावर पास करने छना, ० सामकाल मौदमे निकल, ० नेमार्ट को, ० जाने बूढा स्वार किसा वनम जान है। अगर देखा, चारो और देखकर तीन बार सिंह-नाद वर्षेगा करके करेंग्न स्वारोका ही राज (हुट, हुटेंग) ओर देखा, चारो और देखकर तीन बार किहा एक तच्छ स्वारमा हेवा हुटेंग आर दला, भारा जार प्रवास कार कहीं एक तुच्छ स्यारना हुँवा हुँवा। करने छवा। भ्रष्ठा, कहीं मिह-नाद और कहीं एक तुच्छ स्यारना हुँवा हुँवा।

या। भला, कहा गिरुपातको ही सिसाओसे जीनेवाले और उनका रूटा कुर्नेतिक प्राप्त पाषिक । इसी तरह सुगतको ही सिसाओसे जीनेवाले और उनका रूटा 'आवुस पापक ' २०। ४० उ आप सम्पन्-सम्बुद, अहुँत, तथावतका सामना करो करना नाहते थे ? कहाँ तुच्छ परिवर-टूट और

कहाँ सम्पर्-सम्बुद्ध अर्हेन् तथागतोका सामना करना?

यब-सम्बद्ध अहर् पायकाराय जालिय, इस उपमासे भी बचेल पायिकपुरको उस अन्त्रन्थ "भागव । दास्पनिकवा शिष्य जालिय, इस उपमासे भी बचेल पायिकपुरको उस अन्त्रन्थ हिला नहीं सना। तब, बोला--

'अपनेको सिंह मान स्यारने समझा कि मै मृगराज हूँ, और ऐसा कह' । "हेंबा, हुँवा" करने रुगा, वहाँ तुच्छ स्यार और वहाँ सिह-नाद ॥१॥

'आवृत्त ॰ प्रसी नरह मुगतको ही निधाओंने जीनेवाले ० आप मानो अहेत् तयागत सम्यक् सम्बद्धना सामना चरना चाहते थे १ वहाँ तुष्टर पाधिव-पुत्र और कहाँ ० सम्बद्धीना सामना चरना ?

'भागंव<sup>ा</sup> तब भी जालिय • जवेल पायिश्पुत्र को उस आसनसे नहीं हिला सका। तो

'जूटेको ला, अपनेको (भोटा) देख, अब तक अपने स्वरूपको नही पहचानता, तब तक स्यार अपनेको व्याघ्र समझता है।

बह उसी तरह स्यारने ऐसा 'हुँना, हुँना' करता है।

वहाँ तुच्छ स्थार और वहाँ सिह-नाव ।।।।।
"आवृक्ष । उसी तरह मुगतवी ही ० सामना करना पाहते थे। कहाँ ० पाधिवपुत ० ।
• तव बोला—

'मंडक, चृहो, इमगानमें फी मुढोंगे त्याकर बूदा (स्वार) छोटे या बळे जगलम रहता था। स्वारने समझा—में मृगराज हूँ। उमी तरह वह 'हुँवा, हुँवा' करने लगा।

कही एक तुच्छ स्यार और वहाँ सिह-नाद ! ' ॥३॥

" • इस उपमा से भी अचेल पायिषपुत्रको अप रे आसनसे नही हिला सका।

"तब वह उस सभामें आगर यह बोला—अवेल पापिनपुत्र हार ही गया है। 'चलता हूँ' 'चलता हूँ' बहुन र० झासनमे नहीं उटता।

भागैद । ऐसा महनेपर मैने समाम यह बहा--- अचेल पायिवपुत्रका ऐसा कहना अनुचित ।

या रम्मी टूट जायेगी या अवेल पाधिकपुत्र ही टूट जायेगा। = अनुचित o'।

'भार्मय! तब मैंने उस सभाषो यामित उपदेशसे सममाया, बुसाया, उस्साहित तथा प्रसन-हिया। उस सभाषो यामित उपदेशिन ० प्रसम्बर, मसारचे बळ बन्धनने मुक्त किया। चौरामी हुजार प्राणियोशो भवमागरने उवारा, फिर अम्तितःव (=तेनो पातु)नो (प्यानने) प्रह्मवर, सात ज्ञाल आषाममें उत्तर उठ और सात ताल ऊँचा अपने तेनानो पंत्रा और (ग्वय) धुंजा देते, प्रग्वत्ति हो महावन वो ग्टागारमालाने उपर उठा।

"आगंत ! तब सुनवलत ल्ब्डिविपुत यहाँ में या वहाँ गया ! = ग्व ओर मेटे गुनवगत ०-को भेने वहा—"मुनवनत ! तो तू वया समझता है—अवेल पायिव-गुतवे विषयमें जैमा मेने वहा मा

र्थमा ही हुआ या दूसरा<sup>9</sup>

, 'भन्ते । • जैसा आपने कहा या वैसा ही हुआ, दूमरा नही।'

'मुनकात ! तो तू यथा समझता है-- क्रांडि-व व दिसाया गया या नहीं ?'

'भलें। ० दिगाया गया ०।'

' 'भूत्'। ० दिगानेपर भी तू वैते वहना है—भन्ते। भववान् ० (ऋष्टि) नहीं दिगाो। भूते। देन यह तेरा ही दोव है।' मार्गव! ० गुनागत ० चना गया।

"भागंव! से अब ( श्रेष्ठ) को जाना हैं। से उसे बानता हैं, उससे भी अधिक जानता हैं। उसे जानतर वैसा अभिमान भी नहीं करता । अभिमान व करने हुवे से असी भीतरही भीतर मुस्तिका अनुभव करता हैं, जिस अनुभव के करोसे तथाएं। दिर कभी दुस्स की सामे

# ५-ईश्वर निर्माखवादका खंडन

"भागव ! जो श्रमण बाह्मण ईश्वर (==इस्सर) या ब्रह्मार (सृष्टि)वर्तापनी मन (=आबार्यक) को अग्रणी (=धेष्ठ) बतलाने हैं, उनके पाम जारूर में यो कहता हूँ—गया मनमुच आप लोग ईइबर०वे (मध्टि)वर्त्तापनको श्रेष्ठ वतलाते हैं ?' मेरे ऐसा पूछनेपर वे 'हाँ' कहते है।

"उन्हें में ऐसा कहता हैं--'आप योग बैंसे ईश्वर oने (मध्टि)वत्तापनको श्रेष्ट बताते हैं ?" मेरे ऐमे पूछने पर वे उत्तर नही दे सकते। उत्तर न देकर वे मुखहीने पूछने लगते हैं। उन लोगोंक पुछनेपर में जनका उत्तर देता हूँ।- 'बाबुसो । बहुत दिनोके बीतनेपर नोई ममय आगेगा जब इस लोकचा प्रलय होगा। प्रलय हो जानेपर (भी) जो आभास्यर वीनिमं जन्में प्राणी मनोमय, प्रीति भोजी, स्वयप्रभ, अन्तरिक्षगामी और शमस्यायी होते हैं वही चिरकाल तक गहते हैं।

"जावसो । बहुन काल बीतनेपर गोई समय आवेगा, जब इस सोरकी उत्पत्ति (=विवर्त) होती है। लोबचे विवर्ष हो जानेपर, श्न्य बह्य-विमान (= ब्रह्मनोब) प्रवट होता है। तब (आभास्वर देवलोकका) कोई प्राणी आयके क्षीण होनेंमे, या पुष्यके क्षीण होनेस, (आमान्वर लोक)में च्यान हो शन्य ब्रह्म-विमानमे उत्पन्न होता है। वह वहाँ मनोमय शितिभोजी बहोता है। वह यहाँ वहत दिनी तक रहता है। यहाँ बहुत दिनों तक अकेले रहनेने नारण उसना जी उप जाता है और उसे भय मालूम होने लगता है- अही । दूसरे प्राणी भी यहाँ आवें। उसी समय दूसरे प्राणी भी आयू ० पुण्यते ध्यम होरेमे ० पहिलेबाठे प्राचीन साथी हो चन्य बहा विमानमें उत्पन होते हैं । वे भी वहाँ मनीमय = होते हैं। वहत दिन तव रहते हैं।

"आव्स । जो प्राणी वहाँ पहले उत्पन्न होता है उसके मनग यह होता है--'मै ब्रह्म, महा-ब्रह्मा, अभिम् (=विजेता) अन्-अभिभृत, सर्वेज, वशवर्ती, ईद्ववर, बर्चा निर्माता, श्रेण्ट, स्वामी (=वर्गा) और भत तथा अविष्यके प्राणियोगा पिता हैं। मैने ही इन प्राणियाशे उत्पन्न किया है। मी क्सि हेसू ? मरे ही मनमें यह पहले हुआ बा-अही। दूसरे भी प्राणी यहाँ आवें। बत मेरे ही मनमें बत्त्वत होन्द में प्राणी यहाँ आये हैं । और जो प्राणी पीछ उत्पन हुये, उनन मनम भी यह आता है—'यह मह्मा, महाबद्धा ० ईश्वर, (सृष्टि)कर्ता, ० पिता है। इसने०हीं हम लोगोशो उत्पन्न किया है। सी किस हेत ? इसको हम लोगोने यहाँ पहलेहीने विद्यमान पाधा हम लोग (तो) पीछे उत्पन्न हय।

"आबुरों। जा प्राणी पहले उत्पत होता है, वह दीर्घ-आय, अधिक रोववाला और अधिक सम्मानित होता है। और जो प्राणी पीछे उत्पन्न होते है, वे अल्प-आयु समरोबवाले, क्म सम्मानित होते हैं। आवसी पही कारण हैं कि दूसरा प्राणी (जब) उस कायाको छोळ बर इस (लोक) में आता है। यहाँ आकर घरसे वेघर हो प्रज्ञजित होता है। ० प्रज्ञजित होयर सर्वम, धीय, अध्यवसाय, अप्रमाद और स्थिर वित्तम उस प्रकारकी वित्तसमाधियी प्राप्त करता है, जिससे कि एकाग्रवित्त होतेपर उसमे पूर्वके जन्मका स्मरण करता है, उसके आगेका नहीं स्मरण करता। यह ऐसा कहता है—जो वह बह्या, महाप्रह्मा ० है, जिस बह्याने हमें उत्पन विया है, वह नित्य, छव, तास्वत, निविकार (=आंवर्षारणामनमां) और सदाके निमें वैसा ही ग्हनेवाला है। और जो हम लोग उस ब्रह्मा हारा उत्पन किये गये हैं, अनित्य, अज्ञुब, अन्पायु, मरमशील हैं। इस प्रकार आप लोग ईश्वरका (सदि-) कर्ता पन ० वतलाते हैं ?" वह लोग ऐसा वहते हैं - आवुस गौतम ! जैसा आयुष्मान् गौतम वनलाने हैं, बैसाही हम लोगोने (भी) सना है।

"भागव। मैं अब्र जानता हैं • जिसके जाननेसे तथायन फिर दुसमें नहीं पळने।"

"मार्गव । क्लिने ध्रमण और ब्राह्मण कोडाप्रदोषिक (=खिट्टापटोसिक)वा आदिपुरप होना-इस मत (च्याचार्यक्)को यानते है। उनके पास जाकर में ऐसा कहता हूँ---'प्रया पचमुच आप २२४ 🛚

आयुष्मान् लोग शीडाप्रदोषिकको आदि पुरय ० वतलाने हैं ?' मेरे ऐसा पूछनेपर वे 'ही' कहने हैं। उन्हें में यह बहता हूं---'आप आयुष्मान् वैसे • आदिपुरप • मानो है ?' मेरे ऐसा पूछतेपर वे उत्तर नहीं देते। उत्तर न देवर मुझसे ही पूछते हैं। उन लोगोके पूछने पर मैं उत्तर देता हूँ—'आवृसो ! त्रीडाप्रदोपिक नामक सात देवता है। वे बहुत दिनो तक श्रीडामें रत रह, रंगे रह विहार करते हैं। o बिहार करनेसे उननी स्मृति नष्ट हो जाती है। स्मृति के नष्ट हो जानेपर वे देव उस बायासे त्यात हो जाते हैं। आनुस<sup>ा</sup> यही नारण है कि नोई प्राणी उस नायासे च्युत होकर इस (लोन)में आता है। यहाँ आकर घरसे बेघर ० एकाग्रन्ति हो उससे पूर्वके जन्मनो स्मरण करता है, उसके पहले को स्मरण नहीं करता। वह ऐसा वहना हैं-- 'जो देवता शीटाप्रदोषिक नहीं है वे शीडा और रितमें बहुत लगे नहीं रहते। • उनवीं स्मृति नष्ट नहीं होती। स्मृतिचे नष्ट नहीं होनेसे वे उस कायासे च्युत नहीं होते, नित्य ध्रुव :। और जो हम लोग जीडाप्रदोषिक देवता है, व जीतमें लगे रहे। व स्मृति नष्ट हो गई। = उस कामासे च्युत हो गये। (अत हम कोग) अनित्य, अध्नुव ० '। ० जैसा आपने वहा।

"भागेंव! मैं अग्रको जानना०।

"भागंव ! कितने श्रमण और ब्राह्मण मन प्रदोषिक (=मनापदोसिक) देवताके आदिपुरुप होनेके मनको मानते है। उनके पास जाकर मै यो वहता हूँ—कैसे ०।०।० मै यह वहता हूँ— आवुसो । मन प्रदोषिक नामक देवता है। वे (जब) एक दूसरेको बहुत और लगाकर देखते है। । (उससे) उनके चित्त एक दूसरेके प्रति दूषित हो जाते हैं। वे एक दूसरेके प्रति दूषित चिनवाले, क्लान्त काय और क्लान्त-चित्त हो जाते है। (तब) वे देवता उस कायासे च्यूत हो जाते है। आबुस ! यह कारण है कि (उनमेंसे जब) बोई प्राणी उस कायासे च्युत होकर यहाँ आता है। घरसे बेघर ०।० एकाम चित्त हो उसमे पूर्वके जन्मको स्मरण करता है, उसके पहिलेको नही स्मरण करता। वह ऐसा कहना है— 'जो मन प्रदोषिक दक्ता नहीं है ० वे नित्य ० है। और हम लोग ० अनित्य, अध्युव ० है। आप लोग ऐसे ही मन प्रदोषिक देवनाको आदिपुरुप होनेके मतको न मानते हैं? वह लोग कहते है-- 'आवृस गौतम ! हम लोगोन भी ऐसा ही सुना है, जैसा आयुष्मान् गौतम कह रहे है।'

"भागेंव<sup>।</sup> मैं अधको ०।

"भागंद! कितने धमण और बाह्मण है, जो अधीत्यसमृत्यत (=अधिज्वसमृत्यत) देवतावे आदिपूरुप होनेके मत मानते हैं । मै उनके पास जाकर ऐसा कहता हूँ—अया सचयुच०?' उन लोगोके पूछनपर में इस प्रकार उत्तर देता हूँ — 'आवुसो । असज्ञी सत्त्व (=असञ्ज्ञिसत्त) नामक देवता है। सका (चहोत्र)के उत्पत्र होनेसे वे देवता उस कायासे च्युत हो जाते है। आवसो ! यह कारण है कि (जब) कोई प्राणी उस कायासे च्युत हो यहाँ आता है। यहाँ आकर घरसे बेघर । एकाप्रवित्त हो यह सज्ञाक उत्पन्न होनेको स्मरण करता है, उसके पहिलेको नहीं स्मरण करता। यह ऐसा कहता है— आत्मा और लोक दोनो अधीत्यसमृत्यन (≔अभावमे उत्पन्न) है। सो किस हेनु ? भे पहले नहीं था, और अब हूँ । न होकर भी (अब) मैं हो गया ।' आवुसो <sup>।</sup> आप छोग इसीलिये अधीत्यसमुख्यतके आदिपुरप होनेके मतवो मानते है। वह छोय कहने है---'० जैसा आप गौतम कह रहे है।'

"भागंब । में अग्रको जानता » जिससे तथागत फिर दुसमें नहीं पळते।

## ६-शुभ विमोक्त

"भागव । मेरे इस तरह वहनेपर मुख श्रमण और ब्राह्मण मुझपर असत्य, तुच्छ, निष्या और अयवार्य दोवका आक्षेप करते हैं—'श्रमण गौतम और भिक्षु लोग उलट है।' श्रमण गौतम ऐसा कहता है—'जिस समय सुभ विमोक्ष' उत्पन्न वरके (योगी) विहार वरता है, उस समय (योगी) सन्र कुछ-को अञ्चम ही अञ्च देखता है।'

"भागव <sup>"</sup> (बिसु) में ऐसा नही बहुना—जिस समय ० अनुभ ही बसुभ देखना है।' भागव <sup>†</sup> बल्लि में तो ऐसा बहुता है—'बिस समय शुभ बिमोक्ष उत्पन्न वरने बिहार वरता है, उस समय(योगी)

मभ ही सभ समजता है।"

"वे ही उस्टे है, जो भगवान् और भिर्शुओपर मिथ्या दोपारोपण करने है । भन्ते <sup>1</sup>-मैं आफ्नर इतना प्रसन्न हूँ । आप गुजे उस घर्मणा उपदेश करे, जिससे शुम विमोधको उत्पन्नर में विहार वर्ले।"

"भग्नेव ! दूबरे मतवाले, हूबरे विचारवाले, दूबरी हिवचाले, दूबरे आयोगवाले, दूबरे मत (=आवार्यक) को माननेवाले लुक्तरिलिये तुभ विमीख उल्पलकर विहार बरना दुष्टर है। भागव ! जो तुम मूक्तपर प्रमत हो उसीयो ठीकते निमामो।"

"भन्ते । यदि दूसरे मतलाले ≈ होनेसे मेरे िक्ये गुभ विमीदा उत्पन्न होत्तर विहार गरना पूप्तर है, तो में जो आपमे इनना प्रसार हूँ उसीयो ठीवमे निमारूँगा।"

भगवान्ने यह कहा।

भागंब-रोध परिवाजकने भगवानके भाषणका अभिनन्दन विया।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> देखो आठ विमोक्ष समीति परियाप-मुत्त ३३ (पुष्ठ २९८)।

# २५-उदुम्बरिकसीहनाद-सुत्त (३।२)

१—-यग्रीष द्वारा मुद्धकी निन्दा । २—-अद्भुद्ध तपस्या । ३—-शुद्ध तपस्या । ४—-यास्तविक तपस्या—चार भावनार्थे । ५---गृद्धोधका पत्रचासाप । ६---गृद्धधर्मते लाभ इसी दारीरमें ।

ऐसा मैने मुना--एव समय मगवान् राजपृहरे गृध-कृट पर्वतपर विहार करते थे। उस समय म्यपोध परिवाजक तीन हवार परिवाजकोकी बळी मण्डलीके साथ उदुम्बरिका (नामक) परिवाजक-आरामम वास करता था।

## १-न्यप्रोध द्वारा बुद्धकी निन्दा

तत सम्यान गृहपनि घोषहरको (≕ितन ही दिन) भगवान्थे दर्सवके लिये राजगृहने निकला। तत मन्यान गृहपतिके मनमें यह हुआ—भगवान्के दर्शनके लिये यह ठीक समय नहीं है, भगवान् समाधि-में बैठे हैं। इसरे मिखु जो ष्यान कर रहे हैं उनके भी मिलनेका यह ठीक समय नहीं है। सभी मिथु ष्यानमें बैठे हैं। अत, में जहीं उदुस्वरिचा परिवाजक-आराम है, और जहाँ न्यजोध परिवाजक है, बहीं चएँ।

स्प्रीप परिकाजनने सन्धान गृह्णतिनो दूर हीसे आते देखा। देरत्नर अपनी मण्डलीनो धान्ता किया—"आद लोग चुप हो वार्षो, हरूला न मचाने। यह प्रमण गीनमका स्वावक सन्धान गृहस्ति जा रहा हूं। प्रमण गीसमके जितने उजले बहुत्र गहुननेवाले गृहस्य श्वावक राजसूने रहते हैं, उनमें यह सन्धान गृहस्ति भी एक हैं। ये आयुष्पान् नि शब्द चाहनेवाले हैं, नि चक्तमे विसीत हैं, नि रास्त्राक्ती प्रमास करनेवाले हैं। ये नि सब्द मण्डलीमें ही जाना जब्ला समझते हैं।"

ऐमा नहनंपर वे परिवाजक चुप हो गये। तब सन्धान गृष्ट्यति जहाँ न्यप्रोध परिवाजक या वहाँ गया। जाकर वचा नुशकक्षेत्र पूछ सलाप वरके एक ओर बैठ गया। एक बोर बैठ सन्धान गृहयति न्यप्रोध परिवाजकरी यह बीन्य-

"ये अत्यतीधिक (==दूसरे मनवाले) परिज्ञाजव, जो जमा होकर o आदि निर्म्थक कथा वहते o

बोर मचाने दूसरे ही प्रवारते हैं, और वे भगवान् को समाधि लगानेने मोम्य, मनुष्योन अगन्य, झान, एनाना और निजन बनोमें बाग बचने हैं, जिलहुल दुसरे, हैं।"

ऐसा बहुनेपर श्वापेष परिप्राजनने सन्यान गृहानिये बहा—"मुनी गृहपि। जानने हो नियाने साम अपना गीनाम गढ़ाप बनने हैं, जियाने साम माश्वानान बनने हैं, जियाने आगोगड़ेश जाने हैं? गूलावारस रहते रही ध्याप गोनामरी बुद्धि गारी गई है। ध्याप गीना समाने मूँ, गुराते है। सवाद बनने असामर्थ है। वे छोगोगे अहन अहन भागे पहते हैं, जी बननी मान अने ने अपना भी अपना मारी पिरती है। इसी सरह व्याप गोनामरी प्रक्षा सारी गई हैं है। मुनी गृहपि। मीट स्थाप मोनाम इस सभाने आये, तो एम ही अस्तमे उन्हें बच्यो है, गानी पळेरी संस्त नियद नाइ समा है।

भगवान्ने शलीवित, विशुद्ध, दिव्य श्रोत्रमे न्यद्रोय ० वे नाथ सम्यान गृहानिता यह बचा सन्तान सुना ।

तन भगवान् गृधरूट पर्वतमे जतर जहाँ सुमागवा (पुरुररिणी) वे तीरपर मोरिनशप था, यहाँ गर्मे । जावर एके स्थानमे टहरूने रूमें ।

स्प्रोध परिवाजन न भौरिनवाम भगवानुरो ट्रन्ने देगा। देग्दर अपनी मन्द्रोरो सावधान रिया— "आप छोग कुप रहें । यह धमण बीचम ० गुरे त्यानम ट्रूल रहें है। ये नि नाटना-भी पान बरते हैं ०। यदि छमण गीनम इन सभामें आबे ठो उन्हें यह प्रस्त पुरू—भन्ने ' अगवान्त स्व बह दीन धर्म हैं, दिससे भगवान् अपने ध्यावााः विनीन बरते हैं, विनाने विनीन दौरर भगवान्त अध्यक्ष क्षा कर्म क्षा क्षा अध्यक्ष स्व

सब भगवान् जहाँ न्यप्रोध परिज्ञावन था, यहाँ गय । तर न्यप्रोध परिज्ञावन ने भगवान्त नहा— पधारे, "भगवान्, भगवान्त । स्वागन है, भगवान्ते बहुन दिनार बाद यहाँ आनती हपानी, भगवान् बैठे, यह आसन विद्या है।"

भगवान् विछे हुवे आसनपर बैठ गये। त्यहोध परिप्रावन भी एन भीना आगन रेनर एन ओर बैठ गया। एक ओर बैठे त्यहोध परिप्रावन्ते भगवान्ते यह यहा— 'न्यहोध ! अभी त्या बान पट रही थी, विस सातमे आगर रने ?"

ऐसा कहतेपर स्पन्नोध परिवाजन बोला-

"मन्ते ! हम शोगांने भगवान्त्रो मुमायधाने तीरपर मोरानिवापम स्ठे स्वानम ट्रुशने हेमा। देखकर यह यहा-चाहि श्रमण गीनम इन सभाम आय ० बहावर्ष यन पालन वरनमें आस्वामन पाने हुँ ? भन्ते ! इसी बातां आवर हम क्षोग रुके कि भगवान् पपारे।"

#### २-ग्रशुद्ध तपस्या

"त्वागेप ! दूसरे मगवाले, दूसरे शिकानवाले कुम्ट यह मगक्राना बळा दुष्पर है हि मैं की अपन आवरीनी विगीन कणा हैं, जिसमें विगीन होनर मेरे आवन आदि बहावचे पान्त वन्तेने आदशक्त पाते हैं। तो नगोंघ ! वगोंकी निन्दा वन्तेनाले अपने मन (=आपर्यक्त) में वारेने ही पुछो-मन्ते ! च्या होनेने तर-जुम्बा पुरी होनी हैं, क्या होनेने तही दुनी होनी ?"

ऐमा कहनेपर वे परिवाजन हन्ना करने क्लो- "बरे, बळा आसवर्ष हैं, कटा अद्मुत है। अयम गौतमनो प्रक्ति और महानुमाननारों (तो देखें) कि अपने पक्षका स्थान करना है और दूसरनि पक्ष का निराक्षण ।"

तब त्यग्रोध पश्चितज्ञ उन पश्चितज्ञिको चुपवर भगवान्ने यह बोटा—"अन्ते। हम लोग

"त्यग्रीष्य ! तपस्वी अपने गुणीना वर्णन आप नरते बुळोमे जाता है—'यह मेरा नप है, यह भी मेरा नप है।' ० यह भी उपनिष्ठा ० ।

"स्यप्रोध । तपस्वी चुपवाम छिपावर कुछ नाम करता है। 'आपनो ऐमा करता कन्ना है '' पूछे जानेवर जो क्तता है उसे 'महा क्तता है', और जो नहीं क्लता है उसे 'क्ता है' कह देता है। यह जान बक्रकर छठ चोठना होता है। ० यह भी उपमध्य ०।

"न्यप्रोधं । तपस्वी तथापन या तथापतने गावनीने धर्मोपदेवनी अनुमोदन करनेने योग्य होनेपर भी नहीं अनमोदन करता ।० यह भी उपक्रवेश ०।

"न्यप्रोध ! तपस्त्री नोधी ० और बढवैरी होता है। ० यह भी उपक्लेक्ष ० ।

''म्यपोध' तपस्वी वृत्तच्न, डाह करनेवाला, ईप्पॉलू, वृत्तक, मठ, मायाबी, पूर, अभिमानी, दुष्ट बच्छाबाला, पाप इच्डाओने वसम पळा, यूरी घारणाओमें विश्वास करनेवाला, उच्छैद-दृदिवाला, अपने मतपर अभिमान करनेवाला अपने मतपर हुट करनेवाला, जिही होना है। ० यह भी उपनेवा ०।

"न्यद्रोप ितो बया समझते हो—तप करना बठेश-सहित हैं या बठेशके दिना ?" 'भन्ते । तप करना बठेश-सहित होता है, बठेशके बिना बही। भन्ते ! यही बारण है जि तपस्त्री इन सभी उपबठेशके सहित होता है, इनमेंसे बिन्ही बिन्हीकी तो बान ही बया ?"

#### ३-शुद्धः तपस्या

"न्यप्रोध ! तपस्त्री ाय करता हैं । वह उस तपसे न को मतुष्ट होता है और न परिपूर्ण-नकण्य।

■ इस तरह कह यहाँ परिशुद्ध रहता है । —० वह उस तपसे न को अपनको बहुत बळा समझता है और न दूसराई छोटा । ० स्त नग्ह सह वहाँ परिगुद्ध रहता है। —० वह न अस्यण्य करता है, न वेसूध होना है, न प्रमाद करता है। वर्षारख्ड दला है। —० लाम, सल्कार और प्रश्नास्त्र न मतुष्ट होना और न परिपूर्ण-करूप । वर्षारखुट होना और । —० लाम, सल्कार और प्रश्नास्त्र न मतुष्ट होना और । परिपूर्ण-करूप । वर्षारखुट होना और । चरित्रखुट । —० लाम ० में क प्रमाद करता है, न वेसूध होता है, न प्रमाद करता है। ■परिशुद्ध ० । —० नोवनमें ईधीभाव नहीं लादा च तुष्ट हमकर साता है। वर्षारखुट ० । —० लाम, सल्कार और प्रमासत्त्र क्रिय तम नहीं वरता है ० । वर्षारखुट ० । —० लाम, सल्कार और प्रमासत्त्र क्रिय तम नहीं वरता है ० । वर्षारखुट ० । —० क्षार करने मत्त्र स्त्रख्य है । ० । —० क्षार्य करने स्तर्थ होता है। वर्षारखुट ० । मत्र मतुष्टि होना का गृहस्य कुल्ले क्रार्थ अपन क्रार्य करने स्त्रख्य है। वर्षारखुट ० । मत्रखुट ० । मत्रख्य हो। वर्षारखुट ० । मत्रखुट ० । चर्षारखुट ० । मत्रखुट ० । चर्षारखुट ० । चर्रखुट ० । चर्

'न्यप्रोध ! तो क्या ममझने हो-यदि ऐसा हो तो तप शुद्ध होता है या अशुद्ध ?"

'भन्ते ! ऐमा होनपर तप शुद्ध होना है अशुद्ध नहीं।"

## ४-वास्तविक तपस्या-चार भावनायें

'न्यप्रोध ! इननेसे ही तप प्रवसनीय, सार्थक नहीं होना । यह वो वृक्षके ऊपरकी पण्ळी मात्र है।'

'भन्ते  $^{1}$  क्या होनेंगे तप प्रस्तानीय और सार्थक होना है  $^{2}$  सासु भन्ते  $^{1}$  मगवान् मुझे प्रयसनिय और सार्थक तप क्या है, उसे बतळावें।"

"न्ययोष । तपस्वी चार सयमो (=चातुर्याष सवर) से सुरक्षित (सवृत) होता है। कंगे तपस्वी चार सवमोसे सुरक्षित होगा है ? न्ययोष । तपस्वी जीविहसा नहीं करता है, न करवाता है, न जीविहिता करवानेमें सहमत होता है। न चोरी करता है ०, न शूठ बोलता है ०, न शीव भोगो (=शम गुणो) में प्रवृत्त होता है। न्ययोध । इस प्रकार तपस्वी चार स्थमोसे सुरक्षित होता है।

"न्यप्रोम । जो कि तपस्वी चार सवमोते सबून होना है यही उसका तपस्वीपन है। वह प्रव्रज्वानो निभाता है, ब्रह्मचर्य ब्रवनो नही तोळता। वह वन, वृक्षकी छाया, पर्वत-बन्दरा, गिरिगुहा, सम्मान, बुले स्थान, या पुत्रालके देरमें एवान्तवास करता है। वह सिक्षाटनके वाद मोजन करके गरीरानो सीभा बन, स्मृतिनो सामने राजे आवन मारकर बैठता है। वह समारने रागोनो छोळ बीतरान चितसे विहार करता है, सामें चित्रको गुढ़ करता है। ब्याद (-हिसाभाव) में छोळ कितारान चितसे विहार करता है, सामें प्राणियों ने हिल्ली इच्छा रक्षनेवाला हो व्यापाद-दीयसे चिनको शुढ़ करता है। चित्र और वैतिसक आलस्यनो छोळ उससे रहित होकर विहार करता है, परिशुद्ध समासे मुक्त अपने वित्रक्ष है। विद्या और वैतिसक आलस्यनो छोळ उससे रहित होकर विहार करता है। वीद्या और वैतिसक आलस्यनो छोळ उससे रहित होकर विहार करता है। बीद्य और वैत्रिकत और वैतिसकर आलस्यने अपने चित्रको गुढ़ करता है। वीद्या और विहार करता है। विविक्ता) नो छोळ अनुदृत्त होकर विहार करता है, अध्यारियक व्यानित हारा अपने चित्रको औदस्य और वैद्या होण प्रमाण क्षेत्र करता है। विविक्तसाथ (चन्द्र) के छोळ, उससे रहित होकर विहार करता है, अच्छाद्यों (च-कृतक प्रमो) के प्रति ति काक हो विविक्तसाथ चित्रको परिसुद्ध करता है। वह इत (औदस्य आदि) पाँच मीबरणोको छोळ जित्रके उपने होणो प्रजास दुवंक करते है । विवक्त प्रति हो हो हो विविक्तसाथ चित्रको विराह करता है। विद्या कारा, नी है, विराह सामें और स्थान रवता है, वैसे हो दूपरी दिवार, वैसे हो चीपी दिवार। करर, नी है, तिरहे, सभी जरहमे सभी और मारे समार्ग जरेक्षा-युक्त चित्र विद्युक, यहान और अपनाप (अस्पर्ध) करेक्षा-युक्त चित्र विद्युक, यहान और अपनाप (अस्पर्ध) करेक्षा-युक्त वितर्ध विद्युक, यहान और अपनाप (अस्पर्ध) करेक्षा-युक्त वितर्ध विद्युक, यहान और अपनाप अस्पर्ध।

"न्यप्रोध तो क्या समझते हो-यदि ऐसा हो तो तप गद होता है या अगुद्ध ?"

'भन्ते । ऐसा होनेसे तप परिशुद्ध होता है, अपरिशुद्ध नहीं, श्रेष्ठ और सार्थंक होता है।"

"न्यप्रोष <sup>†</sup> इतना हो तपश्चरण श्रेष्ठ और सार्थंक नहीं होना । बल्कि, यह तो (बृक्षकी पपळीसे पुछ अधिक) बृक्षके छारुरीके समान है।"

'भन्ते । बया होनेमे तपश्चरण श्रेष्ठ और सार्थंक होता है ? साधु भन्ते । भगवान् मुझे श्रेष्ठ और सार्यंक तपश्चरण वतलाव।"

"स्पर्याथ । तपस्त्री चार सयमके सबरो (=चातुर्गम सबर)से सब्बत रहता है। वैसं २ व होनेसे ०) यह उसकी उपस्प्राम होन्य है। वह प्रवच्यको विश्ववेसे इत्सार्टन होना है ०। वह एवाल-साम बरता है ०। यह इन पाँच नीवरणों ने छोठ चित्त के व्यवस्थाने प्रकास पूर्व करनेले से मैंग्री-सुन्द चित्तमित १० वह अनेक प्रवस्ति अपने पूर्व कसोनो स्मरण बरता है, बेसे एक स्मार्थ अनेन सात जन्म, अनेन समर्त-सप्त, अनेन विवर्त वन्य, अनेन मत्योनिवर्त-सन्य-में बही था, इस नामवा ०।

"त्यप्रीघ  $^{1}$  तो क्या समझते हो—यदि ऐसा हो तो तपश्चरण परिमुद्ध होता है या अपरिमुद्ध ?"

"भत्ते। ० परिनुद्ध होना है, अपरिनुद्ध नही। यही तपश्चरण श्रेष्ठ और सार्थन होना है।"
"त्यप्रोष <sup>1</sup> इनना ही तपश्चरण श्रेष्ठ और सार्थन नहीं होना। बन्नि यह दो पन्नु (-हीर श्रोर छान्ने बीचवाला भाग) मात्र है।"

१ देलो पुट्ड ४९१ ।

"भन्ते । वया होतेसे तपदवरण खेष्ठ और सार्थव होता है <sup>7</sup> सामु भन्ते <sup>1</sup> भगवात् मुर्ग थेष्ठ और सार्थव तपदवरण बतावादे ।"

"न्ययोग ! तससी चानुयाँम यसरों से मजून होना है o जरमाहिन होना है। वर एमान-नाम सता है o जरमहिन होना है। वर एमान-नाम सता है o जरमध्योगों अनावे हुनंद मरोहें जिस मैं मी-युमा किया का वर अर्था माने प्रशासन किया है। वर अर्थन प्रसारों अर्थन पूर्वकाणों हो सरा पर पर हो है मि एम जरम अर्थन क्या होने देगा। है—मीन माने उत्तम मत्योशों, अर्थन प्रसार होने देगा। है—मीन माने जन्म मत्योशों, अर्थन मत्योशों अर्थन मत्योशों, अर्थन मत्योशों, अर्थन मत्योशों, अर्थन मत्योशों अर्थन मत्योशों अर्थन मत्योशों क्या मत्योशों क्या मत्योशों अर्थन मत्योशों अर्थन मत्योशों क्या मत्योशों क्या मत्योशों क्या मत्योशों अर्थन में स्वार्थ मत्योशों क्या मत्या मत्या

"त्यग्रीष<sup>ा</sup> तो गया समझने ही—० परिशुद्ध होता है या अपरिशुद्ध?"

"भरों । परिवाद होना है, अर्थारगढ़ नहीं। खेळ और गांथर होना है।"

"ज्योध ! इतनेहीसे वपस्वरण ग्रेट और नायंत्र होना है। त्यावेष ! तुमने जो मृत पूछा था— 'मन्ते ! प्रमाममा वह बीमाता धर्म है विसाम भावान जाने आवारा हिनीन वनने हैं, और जिसमें विमीत होनर आदिन आदिन्द्रसम्प्रे पाकन वननेत आव्यासन पाने हैं गो त्यावीष ! येश वरण है, सन्ते भी वह व्यवस्य और इसमें भी प्रभीन (बारण) है जिसमें में अपने धावरानी निर्मीत वरणा हैं, जिससे वितीत होवर आदन आदिन्द्रसम्बंध पानन वननेत आव्यासन पाने हैं।

ऐसा पट्नेपर वे परिकाजक बहुत गोर करक रूपे—'हाथ 'गृर-महिन हम लोग नष्ट हो गरे, विनष्ट हो गये। हम लोग दलमें फुछ अधिक नहीं बाललें। '

#### ५-न्यग्रोधका पश्चात्ताप

जब सम्मान गृह्पनिने समझा कि अप में दूसरे मण-गाँल पित्रावन भगवान्हें न हे हगनो गुनग, नात के जाननर (उक्स) भित्रा क्यानों, तब उनने न्यरोध परिपातनम नही— म्याध ! भावने वो प्रकृत हा मा— मुनो गृह्पति! बानते हैं। ध्रमय पित्र मित्रम प्राप्त निव्यान महत्ते हैं वे क्षेत्रोंनेसे मूँह च्रावर अलग ही अलग रहते हैं। व यदि अयम गीनम हमने माम नलाम नरते हैं व क्षेत्रोंनेसे मूँह च्रावर अलग ही अलग रहते हैं। व यदि अयम गीनम हम सभाव आत तो = उन्हें लागे महत्ते हैं। व यदि अयम गीनम हम सभाव आत तो = उन्हें लागे महत्ते हैं। व यदि अयम गीनम हम सभाव आत तहि जाते हैं। यहि अयम नहीं प्रपार है, उन्हें नमाम मूँहम्पोर नगाइये न, वानो भावकी तरह अलग हो अलग नतनेवाज बनाइये न ? बया नहीं एक ही प्रवहते उनहें चुना वेदी, जेगें हैं ए हालगे प्रकृति हमें रहते वहें हैं।

ऐसा कहनेपर क्योध परिवाजक चुप हो, शूमा बन, कथा गिरा, नीचे मुंदवर, विनिन और उदान होकर वैटा रहा ।

"भली । सचमून मैंने वालक मूढ जैस अजान भाग वही।

स्वदोत् । तो तुम क्या समझने हो ? क्या तुमने बुद्ध कड़े आवार्य और प्राचार्य परिप्राप्तरोदो कहा तुमने बुद्ध कड़े आवार्य और प्राचार्य परिप्राप्तरोदो कहा तुमने हैं से आहेत मम्बन् ममुद्ध द्वा सुद्धार क्या हरका मम्बनिवाह और जनक अमारकी हिन्दी कनाये कहावार से ० १ या वे मारवान् अगलोहों एवान्वाम् क अस्त्रेवाह के हैं, जैसा वि दूस समय में १ 11

"अन्ते । ऐसा मैंने ० आजार्य प्राचार्य परिवाजकाको करने मुना है ० । वे पेरे जैमा हरूरा मचारे ० बाके नहीं थे, जिन्तु जबलोर्स एकान्तवास ० करनेवाके ये जैसा कि इस समय समजान्।"

"त्याप्रीम । तब क्या तुम्हारे जैसे सुनिव पुरुषको यह भी गममन नहीं आता—बुद्ध हो मग-बात् दोधने क्रिये धर्मीपदेश करते हैं, दानत हो सगवान् दमनके लिंगे धर्मीपदेश करते हैं, सान्त हो, मगवान् धामनके लिये धर्मोपदेश करते है, तीर्ण (=प्रवसागर पार) हो, भगवान् तरणके लिये बर्मोपदेश करते है, परिनिक्त हो, मगवान् परिनिर्वाणके लिये धर्मोपदेश करते हैं।"

ऐसा कहनेपर न्यम्रोच परिवाजकने भगवान्से यह कहा---"भन्ते! बाल-मूब अजानके जैसा मुझने बळा भारी अपराच हो भगा, कि मेने आपके-विषयमें ऐसा कह दिया। भन्ते! भनिष्यमें सयमने ठिळा मेने अपराचको समा करें।"

"त्वयोत्र । सुनो, नाल ०के जैसा सुनने बळा भारो अपराध किया, जो कि तुनने भेरे विषयमें देसा बहा, क्लिन्न त्वयोग । जब तुम अपने अपराधको स्वय स्वीकारकर पर्मानृकुल प्रतीकार करते हो, तो में जो सामा करता हूँ। त्यक्षोय । आर्थ विनयमें यह वृद्धिमानो हो समभी जाती है, कि पुरप मिल्प्यमें स्वयन्ते लिये अपने अपराधको स्वय स्वीकारकर प्रमानिक् प्रतीकार करे।

# ६-वृद्ध-धर्मसे लाभ इसी शरीर में

"न्यप्रोप! में तो ऐसा नहना हूँ—नोई मज्जन, निषठण, और सरल स्वभाषवाला वृद्धिमान् पुरप आने । में उसे अनुसासन नरना हूँ, धर्मों देश देता हूँ, मेरी विद्यार अनुसार आचरण मरे, तो जिसरे लिये नुष्कृत ० प्रजिता होने हैं उस अनुपम बहुत्यर्थने अलिम ल्य्यन्ते सात वर्षे से स्वय जाननर साधात्वार नर प्राप्तकर बिहरेगा। न्यायोप! सात वर्ष तो जाने दो, छै वर्ष में ही, ० गौब ० चार ० हीत ० दो ० एम वर्षेमे ० एक स्पाहरू ।

"स्प्रयोध ! यदि नुम्हारे मनमें ऐसा हो—अपने चेनोदी नत्या बहातेदे रिये प्रमण मोतम ऐसा कहते हैं, तो त्यपोध ! ऐसा नहीं समझना चाहिए। जो नुम्हारा आचार्य है वहीं तुम्हारे आचार्य रहें।

"स्वयोष । यदि तुस्टारे मनमे ऐक्षा हो--हमें बरने उद्देशके ज्युत करने हैं जिये श्रमण गौनम ऐसा कहने हैं, तो स्वयोष ऐसा नहीं समझता चाहिये। वो तुरहारा अभी उद्देश है वही उद्देश रहे।

"म्बर्बाभ ! मदि तुम्हारे मनमें ऐगा हो--हम लोगोशो अपनी जीविश छुटा देतेशै लिये श्रमण गौनम ऐमा षडते हैं, नी ०। जो सुम्हारो अभी जीविशा है वही जीविशा रहे।

"श्यत्रोय । यदि तुरहारे मनमें ऐमा हो—हमारे बनावार्गों को जो ब्राइयों (अजुराठ पर्म) है, उनमें प्रतिष्ठित करनेकी इच्छाने श्रमण बोतम ऐसा बहुते है, तो ब्ययोध । ऐसा नही समाना चाहिए। आचार्योके भाय तुन्हारे ये अबुराज पर्म अबुराज ही रहे।

"न्यप्रोध । यदि सुम्हारे मनमें ऐसा हो-- ० बुशल धर्म ०।

"त्यप्रोप । अन , न तो मैं अपने चे जोती गत्या बदाने हे लिये, न उद्देश्यमे च्युन गरने है लिये

• ऐसा बहना हूँ ।

"स्वरीष । जो जनष्ट (=पप्रश्नेष) नृताहयी (=अनुरात धर्म) वेश्योदो उत्पाद बननेवाणी, आवागस्तर बारकपूर्ण, गभी प्रशासी पीक्षावारी देनेवाणी, दु बनरिष्णवयाणी, जाति, जरा, और मरणने बारण है, उत्होंने प्रहाण (नाग)ने जिन्ने में धर्मीदेश बनना है जिनस वि तुरुगरे परेश देनेवा के सर्म तरह हो जालें और सुद्ध धर्म बहुँ, और तुम बहादी पूर्णना और शितुरुगद्दारा प्राप्त होतर, उने देनी समादस्त्र जातरर माहानुहार बर प्राप्त कर विहार बरा।"

होमा बहतेपुर वे पश्चिमक पूप हो, मुंगे बन, ० बँडे गहे, जैसे हि उनरे शिक्ष को मारने

जरळ टिया हो।

त्रव अगवान्तं मनमें यर हुआ—'में सभी सूर्यं पुष्य सारहे बच्चामें वैर्धे हैं , विसरो राज एकरे सामों भी बर नर्रा होता, ति 'से हान ब्राजिके जिसे भगवान्ते झासहस् रहकर बहाय का पाणा करें। सामार क्या करेंगा ?'

त्रव मगराम् जबुरबरिका पश्चिमका-आराममें गिर्तादार, आवातमें उपर उठ, गृप्रसूट परेत्तर जा तिराहे।

सम्पान गृहाति भी राजगुत्र चन्ना नया।

## २६-नकवित्सोहनाद-सुत्त (३१३)

१--स्वायतमधी बनी । २---वनुष्य कावाः अवनितारी और (बुदर्शेष आवश)---(१) ककारि सत । (२) प्रत स्वायते सोधोधं असत्योखं और निर्मयता । (३) निर्मयता सभी पारों ही जनती । (४) पाणीसे आयु और वर्षका हाता । (५) चलुवन वनवहार और नरतिहार । ३---सनुष्य कमाः जस्तिवरी और---(१) पुत्रसे आयु और वर्षकी बृद्धि । (२) क्रियेव बुद्धका जना । ४----निष्कृतीके वर्षका ।

ऐसा मैंने मुना-- एवा नमय भगवान् वयको वाजुना (न्यान)में विहार कर रहे थे। बड़ी मग-वानुने भिक्षओंडी सर्वोधिन विका-- "विध्योत्र"

"भदन्त । "-- बह उन भिक्षुओने भगवान्ती उत्तर दिया।

#### १-स्वाचलम्बी वनो

भगवान् क्षेत्रे—"त्रिशुओ ! आत्मडीच-आत्मधरण (- स्वावनम्बी) होरण विश्वण बच्चे. विमी दुसरेक भरोने मत बढ़ो, पर्मडीच और पर्मधरण होनण विश्वण चरो, विमी पूसरे ०।

"भिगुओ । वेशे निष्णु कारायपण, वसमेराण होरण निराण करना है, रिभी पूर्णाके भरोतेषर तृही रहता विश्वास । रिक्षा स्थाप वायपुरस्थी हो, स्थमी, गावपात, स्यूपिमान्, और समारके अनुषित होओ और दीनंत्रपणी जीवन विद्यात कार्या है—विद्यात केर्या होनेत्रपणी क्रीकर विद्यात कार्या है—विद्यात कार्या है। स्थापी विद्यात कार्या है। स्थापी हो स्थापी है। स्थापी है। स्थापी है। स्थापी हो स्थापी हो स्थापी हो स्थापी है। स्थापी हो स्थापी हो स्थापी हो स्थापी हो स्थापी है। स्थापी हो स्थापी हो स्थापी हो स्थापी हो स्थापी हो स्थापी हो स्थापी है। स्थापी हो स्थापी हो स्थापी हो स्थापी हो स्थापी है। स्थापी हो स्थापी हो स्थापी हो स्थापी हो स्थापी है। स्थापी हो स्थापी हो स्थापी हो स्थापी हो स्थापी है। स्थापी हो स्थापी है। स्थापी हो स्थापी हो स्थापी हो स्थापी हो स्थापी है। स्थापी हो स्थापी हो स्थापी हो स्थापी हो स्थापी है। स्थापी हो स्थापी हो

"फिह्मुड्रो । किंग्रु इस बरह = बात्मतरण ० पर्मतरण ०। भित्रामो । अन्त पैनुच नित्रयांचरमें विचरण करो । ० गोचरमे विचरण करनेने मार कोई छित्र नहीं या बक्गा भार कोई अवन्यन नहीं या सकेगा । सिन्नुओ । उत्तम प्रमीदे ग्रहन करनेने वारण हम प्राप्त कुमा बहना है ।

# २-मनुष्य क्रमशः श्रवनतिकी श्रोर

मुक्तीत जासक "—"मिशुजी । पुगर्न समयमें पारी दिशाजीका विजय पानेसान, जनको में रियासा और सामित समनेवाला, सान न्लोंने धुन्त बुक्तीव नासक एक चनवनी धारिन, प्रमे-गास था। उसमें से सान रहन से, देसे हि—(१) चन्न-रून, (२) हिन्त-रून, (३) शहरान्न, (४) आन्त-रून, (५) स्त्री-रून, (६) गृहानि-रून, और (७) सानवी पुन-रून। एक सम्मय्य भी स्विक जसने सुर ० शुन्न थे। जह सामगर्यन हम पृथ्वीको स्टब्स और पहन्तरे दिना हो चर्म और सानिक जोतर राजन करता था।

१ देखो महासतिपट्टान-मुत्त २२ (पृष्ठ १९०) ।

मिलाओ महानुदस्तनसुत पूष्ठ १५२३

"भिक्षुत्रो । तब राजा बुढ-नेमि बहुत वर्षों, कई सी वर्षों, कई सहस्र वर्षोके वीतनेपर एक पुरुषसे बीला—हि पुरुष । जब तुम दिव्य चन-रत्नको अपने स्थानसे खिससे और गिरे देखना तो मुझे सुचना देना।' 'देव । बहुत अच्छा' कह उस पुरुषने राजाको उत्तर दिया।

"भिक्षुत्रो ! बहुत वर्षी •के बीतनेपर उस पुरपने दिव्य चन रत्नको अपने स्थानसे खिनक्कर गिरा देखा । देखकर वह पुरप जहाँ राजा दृढ-नेभि था वहाँ गया, • बोला—'सुनिये देव ! जानते हैं आपका दिव्य चन्न-रत्न अपने स्थानसे खिसककर गिर गया है ।'

'भिक्षुत्रो ' सब राजा बुढ-नेमि अपने ज्येष्ठ पुन कुमारकी बुलाकर यह बोळा—तात पुमार ' मेरा दिख्य जन-रत्म ० गिर गया है। मैंने ऐसा खुना है— 'जिस चन्त्रवर्सी राजाका जन्न रत्न० गिर जाता है, वह राजा बहुत दिन नही जीता। मनुष्यके सभी भोगोको मैंने भोग किया, अब दिव्य भोगोके सम्हन्त समय आया है। तात कुमार <sup>1</sup> सुनो, समूद पर्यन्त इस पृथ्वीको ग्रहण करो। मैं शिर और दाडी मूँळवा, शायाय बस्त धारणकर, धरसे बेषर हो प्रमुजित होऊँगा।'

'भिक्षुओं । तव राजा ० अपने ज्येष्ट पुत्र कुमारको राज्यका भार दे ० प्रवक्ति हो गया। भिक्षुओं । उस राजपिक प्रविन्त होनेरे एक सप्ताह बाद ही दिव्य चन्न-रत्न अन्तर्धान हो गया।

"भिक्षओ । तर एक पुरप जहाँ मूर्घाभिषिक्त (=Sovereign) शिक्षप राजा था, वहाँ गया, ० और बोला—दिव । जानते हैं, दिव्य चर-स्त अन्तर्धांन हो गया।

'मिक्षुओं । तय वह मूर्थाभिषितत क्षित्रिय राजा दिन्य चत्र-रत्नवे अन्तर्धान होनेपर बळा जैव श्रीर असनोष प्रगट करने लगा। वह जहाँ राजींप वा वहाँ गया, जाकर राजींपि वोला—देव । जानते हैं, दिन्य चन-रत्न अन्तर्धान हो गया।

#### (१) चनवर्ति-त्रत

"मिशुओं । ऐसा कहनेपर राजियने ० राजिस कहा— 'ताता । दिव्य वक रतनवे अनार्थान हो जानेते तुम खेद और असलीय प्रता प्रवट करो। तात । दिव्य वक-रत्न सुन्हारा पैतृक दावाद नहीं है। तात । चुतो, तुम कपवर्धि-अतवा पाकत करो। ऐसी बात है, कि जब तुम आये चमवर्ति-प्रतका पाकन करो। ऐसी बात है, कि जब तुम आये चमवर्ति-प्रतका पालन करोगे, तो उपोसपवरी पूर्णिमाने दिन विरक्ष स्नामकर, उपोस्य दतकर जब तुम प्रात्तादने सबसे उत्पर्रकों तत्केपर जाओंगे, तो तुम्हारे सामने सहस्र अरोश युन्त, नेमि-माभिके साथ, और सभी प्रवारते परिपूर्ण दिव्य चन-रतन प्रवट होगा। ।

'देव वह आयं चक्र प्रति-प्रत क्या है ?'

'तात । तो तुम अपने आधितामें, सेनामें, हाधियोमें, अनुगामियोमें, आहाणोमें, गृहपनियोमें, नैगमो और जानपदीमें, ध्वमण और बाहाणोमें, मृत्र और पिक्षयोमें वर्महीन किये, धर्मण तरार परते ॰ गृहमार नरते ॰ ग्रामण नरते ॰ प्रजान परते ॰ गृहमार नरते ॰ सम्मान नरते ॰ प्रजान परते ॰ ग्रामण नरते ॰ प्रजान परते ॰ ग्रामण नरते । भी अपमें न होने पावं । तात । जो नुम्हारे राज्य ध्वमण और आहाण गावं । तात । जो नुम्हारे राज्य ध्वमण और आहाण मावं । तात । जो नुम्हारे राज्य ध्वमण और आहाण मावं । तात । जो नुम्हारे राज्य ध्वमण और आहाण मावं । तात । जो नुम्हारे राज्य ध्वमण और आहाण मावं नात्र के आहाल-प्रमान के प्रजान मावं । जो आहाण स्वामण के प्रणान मावं भी का का काराय-प्रमान के प्रजान का मावं है, जा आहाण मावं है, जा अहाण स्वामण के प्राप्त का मावं है, जा अहाण स्वामण के प्रणान मावं है, जा अहाण स्वामण के प्रणान स्वामण के प्रणान स्वामण का स्वामण के प्रणान स्वामण का स्वामण के प्रणान स्वामण का स्वामण क

"सिनुन्नी वहुन जन्छ। जनगर ० राजियां उत्तर दे राजा आरं-भार्यान्त्रास्य पार्व करते समार उम आपं पत्रजीन्त्रता वालन रणो हुए उत्तेमकारं पृष्ठिमारं दिन ० उपने सामने मन्त्र अरोजाना ० दिव्य चन्नन्त्व प्रस्ट हुन्ना । देशार ० गजारं मनमे यह जारा—मैने ऐसा पुना है— दिना ० मामादो उत्तरते बल्यार शिल राजारं मामने ० दिना चन्नन्त्व प्राप्त होता है, यर चन्ननी राजा होता है। मे अपनी राजा होउँमा । सिनुन्नो ! नत च राजाने आस्तरते प्रद्राप्तार होता है निर्माण स्व माने सामने सामने होता हो स्वीत हो स्वर्ण चन्नन्त्वा अभिन्ना अस्तर्य स्वाप्ता विकास कर्माण स्वर्णन्त्व प्रमुख्य स्वर्णन्त्व प्रमुख्य स्वर्णन्त्व प्रमुख्य स्वर्णन्त्व स्वाप्त होता होता । स्वर्णन्त्व स्वर्णन्त्व स्वर्णन्त्व स्वर्णन्ति । सिनुन्नो । तत्व भवन्यन समुद्रन्यां प्रमुख्य स्वर्णन्त्व स्वर्णन्ति । स्वर्णन्ति स्वर्णन्ति । स्वर्णन्ति स्वर्णन्ति स्वर्णन्ति स्वर्णन्ति स्वर्णन्ति स्वर्णन्ति स्वर्णन्ति । स्वर्णन्ति स्वर्णन्ति स्वर्णन्ति स्वर्णन्ति । स्वर्णन्ति स्वर्णन्ति स्वर्णन्ति स्वर्णन्ति स्वर्णन्ति स्वर्णन्ति स्वर्णन्ति । स्वर्णन्ति । स्वर्णन्ति स्वर्या स्वर्णन्ति स्वर्णन्ति स्वर्णन्ति स्वर

### (२) वनके स्थायने लोगोंने धमन्तोव और विर्धनता

#### (३) निर्वनता सभी पापोंनी जननी

"भिन्नुओ । तब ० राजाने असाम्या० की बुताकर (इस्ट्राक्कर) उनने आर्थ सवर्गान्या पूणा ■ उत कोगोने उने सब बुद्ध यत्रकाया। उन मुताकर उनने भाषिण बागानी रक्षाता प्रकल्प ता कर किया, क्लियु निर्फानोको का नहीं दिया, ० उसने विस्तित बहुत बह गई, ० रागने पत्र सनूत्व हुनने मी कोरी ने नेता। उस सीरोशनो पक्षतर कीर सवाक यान के सर्गे—दिक्ष प्राप्त कुतरो होने सी कोरी कोरी नी हैं।"

"भिश्वको । ऐसा वहनेपा = राजा उम पुरुषो बोट्य-- 'वस सवसूव सुमने दुवरोडी सीळ वराहे हैं ?' 'हो देव ! मचमुच।'

'किस कारणमे ?' देव! रोबी नहीं चलती थी।"

'सिनुको । तब राजाने उत्त पुणपारे घन दिन्यावा—है पुणर । इस घनसे नुस आती रोजी चलाजो, माना विचारों चाजो, पुत्र और रायरसे गोसो, अपने बारवारसे चन्दाजी, ऐहिन और पारलीविक सुरस्थानिकों निर्मे अपना तथा जातावारों बान दो ।'

"भिभुओं। दिव। बहुत अच्छा। नहनर उस पुन्पने ० गजानो उत्तर दिया। "भिभुओं। एक दूसरे पूर्णने भी मोरी नी। उसे ० गजाने पास ले पते ०।"

देशो पुरुठ १५३-४ (महामुदरमन मृत १७) ।

'o राजा o-न्या सचमूच o ?'

'देव <sup>1</sup> सचमूच ।'

'किस वारणसे ?'

'देव । रोजी नहीं चलती थी।'

"भिक्षुओ । ० राजाने उस पुरपको धन दिलवाया—हि पुरुष ! इस धनसे ० दान दो ।'

"भिस्ओ । देव । बहुत अच्छा।' वहवर उस पुरुषने ० राजाकी उत्तर दिया।

"भिसूत्रो । मन्त्योने मुना-जो दूसरेनी चीवनो चुराता है, उसे राजा धन दिल्याता है। सुनक्द उन लोगोके मनमें यह आया-हिम लोग भी दूसरोरी चीवनो चुरावे।'

"भिक्षुओ 'तब किसी पुरूपने चोरी की। उसे लोग पकळकर ब राजाने पास ले गर्ये—दिव <sup>!</sup> इस पुरुपने चोरी की हैं।'

¹० राजा०---वया सचमुच ० ?' देव । सचमुच ।'

'किस कारणसे ?'

दिव ! रोजी नहीं चलती थी।

"[भिक्षुओ । तब राजावे मनमें यह आया—यदि जो जो चोरी करता जावे उसे उसे में घन दिखाता रहें, तो इस प्रकार चोरी बहुत बढ जायगी। जत में इसे कको चेतावनी हूँ, जळहीको काट हूँ, इसका चिर कटवा हूँ। भिक्षुओ । तब राजाने पुरपोको आज्ञा दी—इस पुरपको एक मजबूत रस्तीसे ० बीधकर ० हसका खिर कटद हो।'

'देव<sup>ा</sup> बहुत अच्छा' कह० उसका शिर काट दिया।

' 'मिक्कुओं तन मनुष्योने मुना—जो बोरी करते हैं राजा • उनका विर कटवा देता है। मुनवन उनके मनमें यह हुआ—हम फोम भी तेब तेज हिषियार बनवावे, • बनवाकर जिनकी बोरी करेंगे उनका • शिर काट मेंगे। उन छोमोने तेज तेज हिष्यार बनवाये, • बनवाकर उन्होंने प्राम-धान भी करना आरम्भ कर दिया, निगम पात भी •, नगर-धात भी •, मार्समे यावियोकों कूट छेना भी •। वे निज्ञकी बोरी करते थे, उक्का • शिर काट छेते थे।

#### ( ४ ) पापों ने श्रायु और वर्णका हास

'भिक्षुत्रो । इस तरह, निर्धनोको धन न दिये जानेने दरित्रता बहुत बढ गई, (उससे) ० चोरी बहुन बढ गई, ० (उससे) हिष्यार बहुत बढ गये, ० (उससे) खून खराबी बहुत बढ गई, ० (उससे) उनकी आपु पटने लगी, वर्ण (==हप) भी घटने लगा। आयु और वर्णके धटनेपर असमी हजार वर्णकी आयबाले प्रस्पोके पुत्र चालीस सहुटा वर्णनी आयुवाले हो गये।

'भिक्षुओं चालीस सहस्र वर्षोंकी आयुवाले पुरुषोमें भी कोई चोरी करने लगा। उसे लोग

• राजाि पास ले गये-दिव! इस पुरुषने चौरी की हैं।

'० राजा०—सचमुच = <sup>?</sup>

'सही, देव।'

यह जानवृक्षकर झूठ बोलना हुआ।

यह जागपुराचन कुर चार है। "मिसुजो । इस तरह, तिर्घेगीको मन न दिये जानेगे ० झूठ बोलना वदा, ० उन सत्योंकी आयु और उनका वर्ष भी घटने रुगा । = उनके पुत्र वीस सहस्र वर्षीहीकी आयुवारे ही गये ।

"o जनमेंसे भी विसीने चौरी की। तब, किसी पुरुपने o राजाको इसकी सूचना दी-देव!

असक पूरुपने • चोरी की हैं। ऐसी चुगली हुई।

"शियुओं । इस तरह, निर्मनोत्तो, पन न दिये ओने नारफ = नुमर्ग उन्तर हुई। मुग्नां माना बढ़नेने उन तत्वोगी आयु घट गई, वर्ष भी घट गया। > उत्तो पुत्र दम सम्पर नाती ही आयुगले हुए।

"भिश्नुओ है दस सहस्य वर्षोरी आयुवादे मनुष्योमे बोर्ड मो मुन्तर, और तोई कुरन हुए। तर्ह जो प्राणी ( व्यस्तद) सुरूष में वे गुल्दर प्राणिगोही प्रमम्ने पढ़ दूसरेती रिवर्षाने दूसरार करने सर्वे ।

"भिश्वो । इस तरह, निर्धनाती धन न दिये जानेने ० दुराचार बहा ।

" • जनरे पुत्र वांच सहस्य वर्षोहीशी आयुगारे हुए। • उन रोगोन दा बांच बहुत बां—स्टोर ययन, और निरुपेत्र प्रदार बरना। • (जनन) जन प्राणियोशी आयुगार गई, भीर नर्न भी पर पता। • जनरे पुत्र निजने बाई महत्व वर्षोती आयुगारे, और दिनने दो गरस्य वर्षोती आयुगारे हुए।

"भिशुओं । बाई सहस वर्षों ही आयुवाने मनुष्योगे अनुदिन लोम और बहुत हिगासार बडा ।

आयु भी = वर्ण भी ०१० उत्तरे पुत्र एट सहस्य वर्णांकी आयुवाके हुन्।

ं भिशुओं । उजमें मिथ्यो-सृष्टि (बुरे मिद्धानामें रिस्सान नरना) बहुत वह गई।० भारृ भी ० वर्षे भी ०।० जन है पुत्र परिव सौ बद्धीरी आयुनांते हुए।० उत न्येशाम सीत बता बहुत नहीं—असमें रास, अनुभित लोग और मिय्या-पर्यः इन सीन बता (—वया।० वह हानी स्वारंग उन स्वारों आयु भी ० वर्षे भी ०।० जन हे पुत्र नीत बार्दे मो वर्षों री भारुवा है, और नाई रानी करीं। अयुनाते हुए। विद्युओं । बाई मो वर्षों ने अस्मु मम्प्याय ये बान बत्ती, साता रिकार प्रति गीर सात्र मा असाव अमलोरे प्रति, याहामारे प्रति, और परिवारते स्वष्ट पुत्रपार प्री धनानर असार।

"सिसुओं । इस तरह, निर्मेशोरो पन व देनेरे नारण व ध्यादर समार। इस याशर वर्षन जम प्राणियारी आयु कर्ण । व जार पुत्र सो स्वारी आयु कर्ण हुए। सिम्पूर्यों । एत स्वार प्रारंग पद हम सुप्योरों पुत्र इस क्योंनी आयु को से सुप्योरों । उत्तय पार परों ने कुमारो हो प्राण्यों । से स्वारी आयु के स्वन्यारा ये रा एन ( अल्प्यांनी आयु के सुप्यारों अस्व हर स्वन्यारा ये रा एन ( अल्प्यांनी अस्व हरें । जस स्वयं मनुष्यारा कोश ( ट्राय) ही थेटा (अल्प्यां भीता हरें । ट्राय) ही थेटा (अल्प्यां भीता हरें । ट्राय) ही थेटा (अल्प्यां भीता हरें । ट्राय) स्वारी । इस व्योगी आयु बाले सुप्यारा क्या स्वारी (अल्प्यांनी प्राप्य भागत है। सिसुओं । इस व्योगी आयु बाले सुप्यारा देश स्वारा (अल्प्यांनी प्राप्य भागत है। सिसुओं । इस व्योगी आयु बाले सुप्यारा क्या स्वारा (अल्प्यांनी प्राप्य भागत है। सिसुओं । इस व्योगी आयु बाले सुप्यारा क्या स्वारा (अल्प्यांनी प्राप्य । ट्राय) हमारा हो स्वारा (अल्प्यारा क्या स्वारा । इस क्या स्वारा । इस व्यारा प्राप्य प्राप्य प्राप्य स्वारा ।

## ( ४ ) पशुशत् व्यवदार श्रीर नरमहार

सिंदुओं । • जनमेंने जो माना विचा ना मीरव नहीं वपनेवाने • हार्व वे ही प्रचा दागनीत समझे जायते, जैसे कि इस समय बाना विचा ना नीरव वरलेवाने • प्रमाननीय गयार उतने हैं।

"० जन क्षोणोर्स अल्लबरे, बुरहुटमूरर, रसा-मृषारणी सीनि बोरा या मोनीरा, या मामीना, सा गृष्टालीका, सा बढे छोषारी विजयता तुष्ट विचारन रहेगा। विज्ञुत अनर्प हा जासमा।

"• उन लोगोम एव दूसरेने प्रति बद्धा तीप बोच, गीव ब्यानार (=व्यतिहमा), नीव पुर्वाचन, तीप वक्तविज उत्पत्र होचे। धानानो पुत्रने प्रति, पुत्रनो मानाने प्रति सार्वना धार्वन प्रति क्याना प्रति क्यान प्रति क्याना प्रति क्याना प्रति क्याना प्रति क्याना प्रति क्यान प्य

"भित्रुओं । अन्ते कुर सर्वाद मासालास या होगा-चे एत हुमरेशे सूत सरवार मन् जारते। जनते हामोर्ने तीहव शास प्रस्ट होगे। वे वीहम सम्बोरि-चह मूग है, यह मून है-नगई एक हमारेशे जानने बार सर्विं।

# ३-मनुष्य क्रमशः उन्नतिकी श्रोर

"भिक्षुत्रों <sup>1</sup> तब जन सत्वोगें नुरुके मनमं ऐसा होगा—'न मुझे दूसरोसे नाम और न दूसरोशे मुझेते वाम <sup>1</sup> अत चलो हम लोग घने तृणोमें, या घने जगलोगें, या घने नृशोगें, या नदीके किसी दुर्गम स्थानम, या कठिन पर्वतोषर, जाकर बन्य (जगलीं) मूल और परू खानर रहे।' किर वे घने तृणोगें ■ जावर एक सप्ताह बन्य परू मूल पानर रहेगें। एक सप्ताह वहाँ रहनेव वाद घने तृणोसें कि निकलन र वे एक दूसरेको आलिङ्कनकर एक दूसरेके प्रति अपनी सुग्र वामनागें प्रकट करेंगे।

## (१) पुरायकर्मसे बायु चौर वर्णकी वृद्धि

"भिक्षुओ । तब जन सत्वोच" मनमें यह होगा—हम छोग पाणे (=अनुसल धर्मों)के करनेचे वारण इस प्रकारने पोर जाति-विनासनो प्राप्त हुए हैं, अत पुण्य का आचरण करना चाहिये। किन पुण्यों (—कुप्राल धर्मों) का आचरण करना चाहियें। किन पुण्यों (—कुप्राल धर्मों) का आचरण करना चाहियें। हम छोग जीवाहिमासे विरत रहें, इस कुपाल धर्मनी प्रहुण करें (इसीके अनुकूछ) आचरण करें। 'तब यें जीवहिमासे विरत रहे, ब्लावरण करने लगेंगे। उस कुपाल धर्मनी प्रहुण करनेके वारण वे आयुमें भी और वर्णवे भी वढती आयुमें भी, वर्णने भी वढती हम अपनुष्ति भी, वर्णने भी वढती आयुवाले होंगे।

"भिक्षुओं । तब जन सत्योंने मनमें यह होगा—हिम लोग बुसल धर्म ग्रहण नरनेवे नारण आयुत्ते भी और वर्णसे भी वह रहे हैं। अन, हम लोग और भी अधिक मुनमें (—हुगल धर्म) करें। क्या हुताल कर? हम लोग बीरी करनेमें विरत रहे, मिष्यासादारेंने विरत रहे, मिष्यासादारोंने विरत रहे, एक्योर योजने विरत रहे, क्योर योजने कर तह, अपने योजने क्योर में क्या कर स्वाप्त कर

"दे माना पिताके प्रति गोरव मरेगे० दन नुसल धर्मोशे धारणवर आचरण वरेगे। आचरण बरनेन बारण वे आयुक्ते भी बर्णसे भी बहेंगे।० उनने पुत्र वाशीन वर्ष०।० उनने पुत्र अस्मी धर्ष०।० उनने पुत्र मौ वप०।० उनने पुत्र बीम सो वर्ष०।० वालीस सौ वर्ष०।० दो सहस्र ०।० चार ०।० आठ ०।० बीस ०।० वालीस ०।० अस्मी सहस्र वर्ष०।

#### (२) मैत्रेय बुदका जन्म

"भिश्नुओ! अस्मी सहम वर्षनी आयुवार मनुष्योमें पोच सी वर्षों सायुवारों मुन्दा मुन्दा स्वाप्त कर्ता । (अन मनय) अच्यु होष मनुद्ध और सम्प्र होषा। ० उनने तीन ही रोग रहणे—रहण्डा, उपवास और जरा। ० (अन मनय) अच्यु होष मनुद्ध और सम्प्र होषा—प्राप्त, निगम, जनपद और राजधानी हु बहुट-सम्मानित (च्यु मोड़ सन परोवारों) रहें। ० वर्षट या मरर हो बनती तरह जह बहुशीय मानो मरन तम मनुष्योगी आवादीमें पर जायेगा। ० (उन समय) यह बाराचली समुद्र, मुन्दर, मन्प्रस और सुधिस बेबुमती नामनी राजधानी होषा। ० व्यु समय केबुमती नामनी राजधानी होषा। ० व्यु समय होगे। ० वेनुमनी राजधानी होषा। व्यव्याप्त होगे। व व्याप्त स्वाप्त स्वप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप

-इस समय में 01 वे वई लाग मिश्यों के समय रहेंगे, जैसे कि अमी में वई सी मिश्यों के साय ० १

"भिथुओं वब बाव राजा उन प्रासादती, जिमे हि इन्द्र (विव्यवसीन) बनवारेगा, तैयार बरा असमे रहार, उसे दानकर देगा। श्रमण, बाह्मण, राज्य, राज्य, मामु और मानाागो दान देवर मैंवेस भगवान् अहंत् सम्बद्ध सम्बद्धी पास ० प्रवृत्ति हो जावेगा । यह हम प्राप्त प्रवृत्ति । ही, अनेखा रह, बीतराम हो, अप्रमत्त हो, मबमी और आत्मनिग्रही हो दिहार परने सीट्र ही ० उस अनुपम प्रह्मचर्यने पन्तनी इसी जन्ममे राय जान और माक्षान् वर जिलार करेगा।

## ४--भित्रु योंक कर्तव्य

"मियुओं । आतम-धरण होरर विहार गरी, आत्मदीय (=श्यायणची) होरा विहार वरों, हुमरेने भरोयेपर मत रहो, धर्म-शरण, धर्मद्रीप । भिक्षुओं वैगे भिक्ष आप-शरण । धर्म-भरण ० होनर बिहार नरता है <sup>9</sup>

"भिक्षुत्री ! शिक्षु वायामें कायानुषदयी होकर विदार बग्ना है ० ।

"भिक्षको । इस प्रकार सिक्ष आत्म-राज्य ० धर्म-राज्य व होतर विराद वजना है ० 1

"भिक्षओं । (ऐसा वरनेमें) आयरों भी बढ़ोनें और बर्जन भी। नुरान भी बढ़ाने, भागन भी बढोगे, बलने भी बढ़ोगे।

'भिक्षओ । सिक्षकी आयु स्था है ? भिक्षों । भिन्नु छन्द रामाधि प्रधान सरकारने युग्त ऋ कि-पादकी भावना वरता है। बी यें न मा बि ० वि स न मा वि ० वी म ना - ग मा धि प्रधान सरवार यक्त शहियादकी भावना पत्रता है। यह इन चार शहियादारी भावना गरमन, धार सार अभ्यास करनेसे, इच्छा रहनेपर अपनी आयु (अभी १०० वर्ष) बार भारति उसस बुद्ध अधिक ना रप्त सनता है। बही भिश्वरी आय है?

'भिश्वको । भिश्वका वर्ण नवा है ? मिश्वो । भिश्व शीलवान् होना है प्रातिमोधन सबसय मयत होर द विहार करना है, आचार विचारने युक्त होता है, बाळे भी युरे वर्मने भय साता है, नियमा (=शिक्षा-पदी) के अनुसार आचरण करना है। भिध्यी मिध्या यही वर्ण है।

"मिश्रको । मिश्रवा सूल क्या है ? भिश्रुको । भिश्रु भोग (-- राम) और पाप। (= अन-माल धर्मी भे अलग रह सचिवर्ग, सविवार विवेष-ज प्रीनिमृत्यकार प्रथम ध्यान का प्राप्त शहर विहार करता है। द्विनीय, ० तृतीय ० चतुर्व ध्यान ०। भिश्चको । यही भिश्चरा मृत्य है।

"ब्रिशको । भिक्षका भोग नया है ? भिक्षको । निक्ष मैत्री-यूक्त नित्तन एक दिशा ० ।

करणा । स्विता । ज्येशान्युन विसमें । भिश्वो । यही भिश्हा भीग है।

"भिश्रजी ! भिश्रवा क्या बल है ? भिश्रुओ ! भिश्रु आयवा (= नितमणा) के शय हा जानमें काम्यय-रहित चित्तकी विमिनिन, प्रता द्वारा विमृत्तिको देनी बन्मम जानगर, गाधान कर विहार करता है। जिस्सो। यही मिस्ता कर है।

'भिक्षती ! में दूसरा एन भी वल नहीं देखना, जो ऐने भार-करनी जीन सरे । भिक्षती !

अच्छे (≕बुदाल) धर्मोक वरनेथे कारण इस प्रकार पुत्र बढना है।"

भगवानुने यह बहा । सनुष्ट ही मिलुओने भगवानुरे मापणवा अभिनन्दन विया।

देखो महासतिपद्ठानमुत्त २२ पुष्ठ १९०।

<sup>ै</sup> देखी पुरठ ९१। <sup>व</sup> देखो पुष्ठ २९-३२ ।

## २७–ग्रगाञ्ज-पुत्तं (३।४)

१——प्रगोब्यवस्थाका स्थडनः २—मनुष्यं जातिको प्रमति। (१) प्रलयके बाद सृध्दि

(२) सत्वोका आरम्भिक आहार। (३) स्त्री-पुष्पका भेट। (४) वैयक्तिक सम्पत्तिका आरम्भ। ३- चारो वर्णोका निर्माण। (१) राजा (क्षत्रिय)

की जरपत्ति । (२) बाह्मणकी अस्पत्ति । (३) बैदयकी उत्पत्ति । (४) श्रूबको उत्पत्ति। (५) श्रमण (च्यानामी)की

उत्पत्ति। ४---जन्म नहीं कमें प्रधान है।

ऐसा मैने सुना---एक समय भगवान् आवस्तीये मृगारमाताके प्रासाद धूर्वाराममें विहार करते थे।

उस समय बाहिएट और भारहाज प्रज़ज्या लेनेरी इच्छासे भिक्षुओं के साथ परिवास कर रहे थे।

# १---वर्णव्यवस्थाका खंडन

त्तव भगवान् सायकाल समाधिसे उठ प्राप्तावसे उत्तर प्राप्तादके पीछे छायामें, खुले स्यानमे टहरू रहे थे। ० वाशिष्टने भगवान्को ० टहलते देखा। देखकर भारद्वाजको सर्वोधित किया—

"आवुस भारद्वाज । भगवान् ० टहल रहे हैं। आओ, आवुस भारद्वाज । जहाँ भगवान् है, वहाँ चले। भगवान्के पास धर्मोपदेश सुननेकी मिलेगा।"

"हौं आवृक्त<sup>1</sup>ं कह भारद्वाजने वाशिष्टको उत्तर दिया।

 तब वाशिष्ट और भारद्वाज जहाँ भगवान् थे, वहाँ गये। जाकर भगवान्को अभिवादनकर भगवान्के पीछे पीछे चलने लगे।

तब भगवानुने वाशिष्टको सबोधित किया—'वाशिष्ठ । तुम तो बाह्मण जाति और बाह्मण-कुलके हो। बाह्मण कुल्से घरसे वेघर हो प्रविजत होना चाहते हो। बाशिप्ट<sup>ा</sup> क्या सुन्हे ब्राह्मण े लोग नही निदते हैं ? क्या तुम्हां से हेंसी नही उळाते हैं ?"

ितदते हैं ? बया तुम्हारा हसा नहा जळात ह "हीं, भन्ते । ब्राह्मण लोग अपने अनुरूप पूरे परिहाससे हमें निन्दते, हेंसते हैं।" "वाशिष्ट<sup>†</sup> किस प्रकार • ब्राह्मण लोग निस्ते हँसी उळाते हैं <sup>9</sup>"

"भन्ते । ब्राह्मण लीग कहते है---ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे वर्ण हीन हे, ब्राह्मण ही सुनल वर्ण हैं, दूसरे वर्ण कृष्ण हैं, बाह्मण ही खुढ होते हैं, अबाह्मण नहीं, बाह्मण ही ब्रह्माके मुखसे उत्पन्न हुपे पुत्र, ब्रह्मजात, ब्रह्मजिंमत, और ब्राह्मदायाद है। सो तुम लोग थेष्ठ, वर्णने गिरवर नीच हो गये। ये मुण्डी, श्रमण, नीच (= इब्म), कृष्ण, ग्राय्ट बीर ब्रह्माके पैरसे उत्पन्न है। यह आप लोगोको नहीं चाहिये, यह आप लोगोके अनुरूप नहीं हैं, कि आप क्षोग घोट्ठ वर्णनो छोळ नीच वर्णके हो जायें, जो ०। भन्ते। ब्राह्मण लोग इसी सरह = निंदते और हैंसी चळाते हैं।" .

"बाशिष्ट । वे ब्राह्मण पुरानी वातोनो मूल जानेके नारण ही ऐसा नहते हैं---ब्राह्मण ही थेप्ठ वर्ण ०। वाशिष्ट ! ब्राह्मणोकी ब्राह्मणियाँ ऋतुनी होती देखी जाती हैं, गर्मिणी होती, ० प्रसव होनेपर अनेक सत्य आभास्वर लोन में च्युत हो यहाँ आते है। वे यहाँ मनोमय । उस समय सभी जगह पानी ही पानी होता हैं। बहुत अन्यनार पंखा रहता है। न चदि और न सूज दिसाई देते हैं। न नक्षत्र और न तारे दिखाई देते हैं। न रात और न दिन मालूम पळते हैं। न मास और न पक्ष मालूम पळते हैं। न ऋतु और न वर्ष ०। न स्त्री और न पुरुष ०। सस्त्र हैं, सड्ब हैं—यस यहाँ उननी पता होती हैं।

### (२) सत्रों (मनुष्यों)का श्रारम्भिक श्राहार

"तव वाधाय्य ! बहुत दिनोके बीतनेके बाद जन सत्योवे क्रियं जलपर, गरम दूधरे ठडा होने-पर ऊपर मलाईके जमनेकी भौति रसा पृथिषी फैंकी। वह वर्ष सम्पत, मन्धसम्पत, रससम्पत थी, जैसे कि मक्कन भीसे सम्पत रहता है, इसी तरहसे०। जैसे कि मधु-मक्सियोका निर्दोप मधु होता है वैसा जसका स्वाद था।

"दारिषट <sup>।</sup> तत बोई सत्व लालची या। 'अरे, यह बया है', (सोच, वह) रसा पृथिदीको औनुकोसे चाटने लगा। = चाटनेसे जमे तृष्णा जत्यन्न हुई। दूसरे भी सत्व उस सत्वनी देखा देखी रमा

पृथ्वीके रसको पाकर अँगुलीसे चाटने लगे। ॰ उन्हें भी तृष्णा उत्पन हुई।

"बाधिष्ट ! तब वे सत्व हायोंसे रसा पृथ्वीको ग्रास-गास करके बाने रुगे । ० जानेसे उन सत्को-की स्वाभाविक प्रभा अन्तर्भान हो गई । ० अन्तर्भान होनेसे चौद और भूरज प्रश्ट हुमें। चौद और भूरजके प्रकट होनेपर नक्षण और रातरे प्रश्ट हुमें। पात और दिनवे मालूम होनेसे माल और पक्ष मालूम पळने कमें। माल और पाले मालूम ० ऋतु और वर्ष मालूम पळने कमें। बाधिष्ट ! इस सत्क्रों फिर भी छोकचा विवर्त (≔सीष्ट, ज्वयादन) होता है।

"तब, वे सत्व रसा पृथ्वीचों (औसे जेसे) बहुत दिनों तक खाते रहें। ब वैम वैम उनका घरीर कर्मक होने लगा, उनके वर्णमें विकार मालूम पळने लगा। बोई सत्व सुन्दर थे तो कोई कुच्या जो सत्व सुन्दर थे, सो अपनेको कुच्य सत्वोसे कंचा समझते थे—कुम लोग उन लोगोसे सुन्दर (वर्णवान्) है, हम लोगोसे ये लोग दुवेंण (—कुच्य) है। उनके अपन वर्णके अभिमानसे रसा पृथ्वी अन्तर्भान हो गई। रसा पृथ्वीक अन्तर्भाग हो जानेपर वे सत्व इक्द्रेट होकर विकार स्थेन- अहो रस, अहो रस! जती से आब भी जब मनूष्य बुख सुरस (चीज) गांते हैं तो कहने लगते हैं—'अहो रस ! वहों रस! यहां रस विकार बाद (—प्रदम) पुराने अक्षर (—वात)को स्मरण करते हैं, किंतु उनके अपकी नहीं जानते।

"तव वाशिष्ट! उन प्राणियोके (लिये) रमा पृथ्वीके अस्तहित हो यानेपर अहिन्छनक (=नागभनी) ती मूमिनी पपळी प्रकट हुंडे। वह वर्णसम्प्र, गयसम्प्रक और एससम्प्रन यो, जैसे दि मस्त्रन चीस सम्प्रन : बैसेल मयुः । बाधिष्ट ! तव वे सत्त भूगिनी पपळीनी साने राये। ये उसीको बहुत दिनी तव साने रहे। उन सत्त्रीक घरीर अधिनाधिक करेंच होने ठये, उनके वर्णम दिनार मालूम पळने लगा। । उनके वर्षक अभिमानसे भूगिकी पपळी अन्तर्यान हो गई।

"तब वाशिष्ट ' ० उसके अन्तर्धान होनेपर भद्रकता (≕एक स्वादिप्ट लता) प्रकट हुई। जैसे कि कलम्बुक (≕क्रकण्डा) प्रकट होता है। वह वर्ण-सम्पन्न (बी) ० मधु०।

"वाशिष्ट । तब वे सबस महत्वताको साने कमें 10 उसे बहुत दिनो तक साते रहे। 0 उनके सरिर अधिकाधिक वक्ष्म होने छमें। उनने वर्षमें विनार मालूम पळने कमा। 0। उनने वर्षके अभिमानसे उनकी वह भवल्ता अत्यानि हो। ये । अन्तर्वान होनेपर वे इन्ट्छे होकर विल्लान को— "हान र हमें। हाम हमारी कैसी अच्छी महत्वता मी। ये से से से समुख्य को पु छु दु चमें स्क्रवेपर ऐसी कहा को हमें। हम से सिक्त को हम पळनेपर मन्त्य उसी दुरानी बावनो सरएम करते हैं, किन्तु उसके अपने नहीं जानते।

#### (३) सी-प्रस्पका भेद

"वाशिष्ट । तब उनकी भद्रकताके अन्तर्पात हो। जानेपर, अद्रष्ट-गच्च (==विना योधा जीता) यान प्रादुर्भृत हुआ, वह चावल वण और तुपने जिना (तथा) सुपन्थित या। जिम वह शामन मोजनके लिये द्यामको लाते थे। फिर वह प्रात बढ़नर प्रकर तैयार हो जाना था। जिमे वह प्रात प्रातरायके छिये छाते थे, वह शामनो वडकर पन जाता था। नाटा मानूम नहीं होना था। तब ० उम सहरद-पच्य बालीको वह बहुत दिनो तक पात रहे। • उन मन्योक गरीर अधिकाधिक कर्मन होने छगे। उनके वर्णमें विवार मालूम पद्धने लगा। स्थिवीको स्थी-लिंग, पुरवीको पूरव-लिंग उत्पन्न हो गये। स्त्रो, पूरुपको बार बार आँख लगावर देखने लगी, पूरुप स्वीत्रो है। परस्पर और लगावर देखनेसे, राग उत्पत्र हो गया, सरीरमें (प्रेमशी) दाह लगने लगी। बाहरे बारण उन्होंने मैयुन कर्म क्या। बाजिएट! उस समय कोन जिन्हे मैयुन करने देखते उन्पर कोई धनी फैनता, मोई कीचळ फैनता और गोई गोवर फैनता था-- हट जा वपली (=ाही) ! इट जा वपली किसे एक सत्व इसरे सत्वनो ऐसा करेगा । सो आज भी छोग जिन्ही विन्ही देशोमें (नवीजा) बमुको के जाते समय, धूली, फंकड़ा । वह उसी पुरानी बातको समरण कर विन् उसका अर्थ नहीं जानते। वाशिष्ट । उस समय जो अधर्म समझा जाता था, वही अत्र धर्म समझा जाता है। वाशिष्ट ! जो सत्य उस समय मैथन-वार्म फरते, वह तीन मास भी, दो मास भी गाँव या निराममें मही आने पाते थे, उस समय बार बार गिरने लगे, अधमंत्रें पतित हथे थे, सब, उसी अधमंत्री हिस्सी के लिये घर बनाना आरम्भ किया।

#### ( ४ ) वैयक्तिक सम्पतिका धारम्भ

'ब.शियट ! तब किसी आलभीने मनने यह आया—'बाघ सुबह, दोनो समय धान (=्यालो) लानेके किसे जानेका नष्ट गयो उठाव ? वयो न एक ही बार बाय-मुनद दोनोक लानेने लिसे शाकि के आहे।' तब बह प्राणी एक ही बार ० के आबा। तब, शोई दूसरा प्राणी एस प्राणीके पास गया, जाकर बोजा—'आओ, हम लोग साबि लानेके किसे चेले। हैं सत्व 'हम ० एन ही बार ० के बारे है।'

"तत ब्राशिट" वह तत्व भी उस सत्वकी देयादेवी एक ही बार घाति ले आया—पद भी बहुत अच्छा है (सीचा) । ब्राशिट " तब कोई प्राणी वहाँ बह पुरुष या वहाँ स्वया, आवर घोला— 'आई) । चालि छान चौठा "है तत्व " हम ० एक ही बार ० दो दिवोदे क्लिये के आय है।' ब्रागिट्ट ! तब बहु सत्व भी उसकी देवादेवी एक ही बार चार दिनोदे लिये घालि ले आया यह तो बहुत अच्छा है'। ठ देवादियी आठ दिनने लिये०।

'श्वते प्राणी आलि एक जबह जमा बग्बे जाने छने। तब बावनने छार मन भी भूमी भी होने नकी।(तब किशी जबहुते)एक बार उबाळ केनेपर फिर नही अमनेने बारण वह स्थान (बान्ने) मानम होने लगा। ज्ञानि (का खेत) वह जब विकास देने लगी।

''क्राधिसट'। तत वे सत्य दश्दरे हो, ० किन्कानं करि—'हम प्राधियोम पाप पर्म प्रवट हो रह है। हम कोम पहल मनोमान को, बहुत दिन तत चीते थे। बहुत दिनार बीनाने स्वाप्त जनमें रमा पृथ्वी हुंदे, वर्गसम्प्रत ०। तह रसा पृथ्वीगों हम कोम सास प्राय व'ग्य साने क्ये व स्वाप्तारित प्रका बन्धार्मी हो मई। असके अल्पारीन होनों चीर सुरत्य ० नवात और नारे ० राम दिन कामस्प्रत ० स्वपुन्त्य ०। रखा पृथ्वीगों हम कोम बहुत दिनों तक साने रहे। तब, हम मोमोंने पाप बहुत का प्रमुम प्राप्तुमेंत होनेक करपण रखा पृथ्वी बन्दार्थित होने प्रदेश प्रमुख्य क्षिकी ०। उस हम रोग ० साने रहे। ०। तथा (-अब्दुव्यक प्रमुख्य महिना होनेने पार प्रमुख्य प्रमुख्य का स्वाप्त होनेने पार प्रमुख्य का स्वाप्त होने का स्वाप्त होने का स्वाप्त का स्वाप्त हो की का स्वाप्त का स्वाप्त होने का स्वाप्त स्वाप्त का स्वाप्त हो स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त हो कि स्वाप्त स्वाप्त का स्वाप्त हो स्वाप्त स्वाप लोगोने पाप=अनुसल धर्मेके प्रकट होनेसे क्न भी, भूमी भी चावल्ये ऊपर वा गई ० 1 आओ, हम लोग सालि (-खेत) बॉट ले, मेंड (=मर्यादा) बाँघ दें । तन उन लोगोने सालि बॉट ली, और मेड बाँघ दी ।

"वाधिष्ट ! तब वोई लालची मत्व अपने भागनी रक्षा नरता दूसरेगे भागनी नुरा नर सा गमा। उसे लोगोने पत्रळ लिया, पत्रळतर बोले—'हे मत्व ! तुम यह पाप-मर्भ नरते हो, जो नि ० दूसरेके भागको नुरानर सा रहे हो। भन फिर ऐसा नरना।' 'बहुत अच्छा' नहनर उसने उन सत्वोत्तो उत्तर दिया। दूसरी बार भी वह ० दूसरेके भागनो नृपत्तर सा गया। लोगोने उमे पत्रळ लिया,० बोले—नुम यह पाप नर्भ ०। तीसरी बार भी ०। नोई हामसे मारने लगा, नोई टप्टेमे, कोई लाठीसे। वाहारट ! उसीने बारसे चोरी, निन्दा, मिष्या-मापण और दण्ड-मर्थ होने लगे।

"दाशिष्ट <sup>1</sup> तब वे प्राणी इनदुठे हो नश्ने कमे----'प्राणियोमे पाप-धर्म प्रनट हुमें है, जो कि घोरी ०। अत हम कोग ऐसे एन प्राणीको निर्वाधित न'रे, जो हम कोमोने निन्दर्गीय नमोंनी निन्दा न रे, उचित नमोंको बतलावे, निनाकने योग्यको निनाक दे। और हम कोग उमे अपने सालिमेंने माग दें।'

## ३-चारों वर्गींका निर्माण

### (१) राजा (क्तिय)नी उसत्ति

"बादिग्ट ! तब वे प्राणी, जो उनमें वर्णवान् (= मुन्दर), दर्मनीय, प्रासादिन, और महामाहित-साली या उसके पास जान र बोले — है मत्य ! उचिनान् वित्तना ठीव से अनुसासन न रो, निन्दनीय न मों हो कित्ता करो, उचित कर्मों को बतलाओं, निकालने योग्यनो निकाल थे, हम लोग तुम्हे घालिना भाग देगे। ' 'बहुत अच्छा' नह ० स्वीवार नर लिया। वह ठीवने उचिनात् वित्तन अनुसासन करता था ० लोग उसे घालिका भाग देते थे। "बादिग्ट ! महाजनो हारा नम्भत होनेसे 'सहस्तानमत महासम्मत' परके त्रस्ता पहला नाम पळा। क्षेत्रोन अधिपति होनेस 'स्वित्य स्विष्य' नरके दूसरा नाम (पाना) पळा। धर्में दूसरीना रञ्जन नरता था, अत 'राजा राजा' करने दीसरा नाम (राजा) पळा।

"बाशिष्ट! इस तरह इस क्षत्रिय मडलना पुराने अग्रण्य अक्षरमे निर्माण हुआ। उन्हीं पुरुषोका, दूसरोका नहीं, धर्मसे, अधर्ममे नहीं। "बाशिष्ट । यनुष्यमें धर्म ही श्रेष्ट है, इस जनमर्ने भी और परजनमें भी।

#### (२) वाह्यस्की उत्पत्ति

त्तव, उन्हीं प्राणियोमें किन्हीं किन्हीं के मनमें यह हुआ—प्राणियोमें पापधर्म प्रानुभूत हो। गये हैं, जो कि चोरी ० होती है। अत हम लोग पाष-अनुसल धर्मोंनी छोड़ हैं। उन लोगोंने पाप अनुसल धर्मोंनी छोड़ (च वाह) दिया, इसीलियें जा सुक्षाल धर्मोंनी छोड़ (च वाह) दिया, इसीलियें जा सुक्षाल धर्मोंनी छोड़ (च वाह) दिया, इसीलियें जा सुक्षाल माह्मण' करते जें। उनके पास अपार न पा, कुआ न पा, मुसल न था, बहु शामको शामके भोजनके लिये पुतहों गुजहने मेजनके लिये प्राम, निगम और राजधानियोमें जाते थे। भोजन कर फिर जानकों अपनी कुटीमें आनर प्लान करते थे। उनहें देखकर मनुष्योंने कहा—ये सत्त जगनवर्ष पर्णेडुटी बना ध्यान कुटीमें आनर प्लाम करते थे। उनहें देखकर मनुष्योंने कहा—ये सत्त जगनवर्ष पर्णेडुटी बना ध्यान करते हैं। हं एक पास आपर नहीं, पुभा नहीं, मुसल कृदी = ध्यान करते हैं। ध्यान करते हैं 'प्यान करते हैं करते जाकक दूसरा ताम ध्यायक पाई। पापान करते हैं। ध्यान करते हैं करते जाकक दूसरा ताम ध्यायक पाड़ी। स्वापिट । उन्ही सत्तोमें कितने जाकक्ष पर्णेडुटी बना ध्यान मुद्रा कर सकरने कारण ग्राम या नितमके पास आकर प्रथ वनाते हुने रहते के । उन्हें देवने पास आकर प्रथ वनाते हुने रहते हो हो की तही करते। 'ध्यान नहीं करते। 'ध्यान नहीं करते, 'ध्यान नहीं करते अध्यायक यह तीसरा नाम पद्या। नातराठ । उस समय वह नीच समझा जाता था, निवु आज वह थेर समझा जाता है।

"बाह्यित्र ! इस तरह इस बाह्यण-मङ्का पुराने अवस्थ अक्षरमे निर्माण हुआ, उन्हीं प्राणियोत्ता, दूसरोका नहीं, धर्मेंसे अ धर्मेंसे नहीं। बाह्यित्र ! धर्में ही मनुष्यमें श्रेष्ठ हैं, इस जन्ममें भी और परजनमें भी।

#### (३) वैश्यकी उत्पत्ति

"वाधिषट<sup>ा</sup> उन्हीं प्राणियोगे रितने मैंबुत वर्ग वरके माना नामोगे हम गये। साहिष्ट! मैं<mark>बुत वर्ग वरके</mark> नाना वामोगे रुग जानेके बारण 'वेंस्स' 'वेंदर' नाम पठरा। बादिस्ट ! इस तरह इस बैस्स-मडरूमा पुराने जब्रष्य जहारने नाम पठरा। वादिष्ट ! यमेही मनुष्यां क्षेट्ट है ०।

(४) गुद्रभी उसित्त

"वाहिष्ट 'उन्हीं प्राणियोमें वर्षे जी सुद्ध-आवारमाने प्राणी से। 'सुद्ध-आवार' 'सुद्ध-आवार' करके सूद्ध अक्षर उत्पन्न हुआ। वाहिष्ट ! इस सरह ०। वाहिष्ट ! पर्स ही समुख्यमें प्रेस्ट है ०।

(५) थमगा (=संन्यासी)ही उत्पत्ति

'सांशिष्ट ' एए समय वाजन क्षत्रिय भी ---'नै शमन होऊँगा' (गोप) अपने वर्मनो नियने घरसे वेचर हो प्रवन्तित हो जाता या। काह्यण भी ०। वैदय भी ०। दूर भी ०।

"वाहिष्ट ! इन्हीं बार महलेने थमण-परण्डी जलाति हुईं। उन्हीं प्राधियोगा ०। पर्म ही मनत्योमें थेट्ट ०।

## ४-जन्म नहीं कर्म प्रधान ही

"वाशिष्ट ! क्षत्रिय भी वात्राचे दुराचार, वचन और मार्ग दुराचारर, निरुगा-दुरियारे हो, मिम्पा-दुटिवर्ष (=सूठी घारणा) अवृक्त आवरण वच्चे हैं। और उगरे वारण मार्गेत्र याद ० दुर्वीत ० तरवमें जनका होते हैं। बात्राण भी०। बैस्य भी०। यूद भी०। याच भी०।

"वाधिष्ट । क्षांत्रिय भी कामाने महाचार करके सम्मप्-इंग्टि । और उनरे कारण प्रकृते बाद करवर्तने उत्पन्न होते हैं। ब्राह्मण भी का बैस्य भी का शुरू भी का श्रमण भी का

"बाहिस्ट! क्षांत्रक की पाया व वकरा वनना वीनी (नरकर) वर्ष वर्षने, (नर सुठ दोना)-से मिन्निट हुटि (=धारणा) रस, मिन्निट दुव्यित वर्षने वनक गाम छोठ माने रे सह गुत हुन (दोनों) भोगतेबाले । ब्राह्मण भी ०। वैस्स भी ०। गृह भी ०। धमक भी ०।

"वासिष्ट । क्षत्रिय मी वाषा ० ववन ० त्रमने सम्बन्ध र वेशीम क्षेपिन्यसिक्ष समीती भावता वरके इसी स्पेवमे निर्वाणको शास्त वरना हैं। बाह्यण भी ०। वेस्य भी ०। सूत्र भी ०। समस्य भी ०।

'बासिष्ट ! इस्हें सार वर्षीने को मिशु अहेंन्-श्रीणायन, मगापनदास्पर्व, ट्रम्पूरच, भार-मुक्त, परमार्च-शाप्त, भवनवपन-मुक्त, ज्ञानी और निमुक्त होता है, वही उत्तम श्रेष्ठ बङ्गा जाता है। प्रमेत्रे, अपर्वत्त नहीं। बासिष्ट ! वर्ष ही मनुष्यम खेळ है, इस जन्ममें भी भीर गरजन्ममें भी ।

"वाशिष्ट । वहार सनस्तुभारने भी गामा वही है---भीत्र लेकर चलनेवाल जनोमें धात्रिय शेस्ठ हैं।

भार अवर चलनवाल जनान चानच नच्छ। भी विद्या और आवरणमें मुक्त है, यह देवमनुष्यमिं थेप्ड है ॥१॥

"वाधिया वार वार वार विकास कार्या है —

भीत छेकर ले ॥१॥

भगवान्ते यह वहा। भवुष्ट हो वानिष्ट और भारद्वानने समयान्ते भाषयता अन्धोदन किया।

<sup>1</sup> देखो पुष्ठ २४७।

# २८-सम्पसादनिय-सुत्त (३।५)

#### १---परमतानमें बुढ तीनों कालमें अनुष्म । २---मुद्धके उपदेशोकी विशेषतार्थे । ३---बुढमें अभिमान-शुख्यता ।

ऐसा मैने मुना—एक समय भगवान् नालन्वाके आवारिक-आग्रवनमे विहार करते थे। तब आयुष्मान् सारिपुत्र जहाँ भगवान् थे, नहीं गये। जावर भगवान्को अभिवादनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठ आयुष्मान् सारिपुत्रने भगवान्से यह नहा<sup>क</sup>—

# १-परमज्ञानमें वुद्ध तीनों कालमें अनुपम

"भन्ते । मै ऐसा प्रसन (=श्रद्धावान्) हूँ—'सबोधि (=परम ज्ञान)मे भगवान्से बढकर =भूयस्तर कोई दूसरा थनण बाह्यण न हुआ, न होगा, न इस समय है'।"

"सारिपुत्र । तृते यह बहुत उदार (च्चळी)च्चापंभी वाणी कही। एकाश सिहनाद विया—'में ऐसा प्रसक्त हूँ ०1' सारिपुत्र । अतीतकालमें जो अहुँत सम्यक्-सबुद्ध हुए पे, क्या (तृते) उत्त सब भगवानोको (अपने) चित्तसे जान लिया, कि वह भगवान् ऐसे बीलवाले, ऐसी प्रकाबाले, ऐसे विहारवाले, ऐसी विमुक्तिवाले थे 7"

"नही, भन्ते 1"

"सारिपुत्र । जो वह भविष्यकालमें बहुँत् सम्यक्-सबुद्ध होगे, क्या उन सब भगदानोको चिससे जान किया ॰ ?" "नहीं, अन्ते ।"

"सारिपुत्र । इस समय में अहँन् सम्यक्-सबृढ हूँ, क्या वित्तसे जान लिया, (कि मैं) ऐसी प्रज्ञा-

वाला ० हॅं ?" 'नही भन्ते।"

"(जब) सारिपुत्र । तेरा जतीत, अनागत (=भविष्य), प्रत्युत्पन्न (=वर्तमान) अर्हत्-सम्यक्-सबुद्धोने निषयमें चेत-परिज्ञान (=पर-चितज्ञान) नही है, तो सारिपुत्र । तूने क्यो यह बहुत

उदार=आपंभी वाणी कही = ?"

"भ्रत्ते । अतीत-अनागत-अत्युत्पन्न बहुँत्-प्रायक्-गुदुद्धोर्म मुझे चेन -परिक्षान नही है, किन्तु (सवरा) धर्म-अन्वय (==धर्म-समानता) विचित है। खेने कि भन्ते । राजवर सीमान्त-मार दृढ नीववाला, दृढ प्राकारसाला, एक हारवाला हो। वहीं अज्ञातो (==अपरिवितो)को निवारण चरते-बाला, तातो (==परिवितो)को प्रवेश करानेवाला पहिल==व्यक्त, मेषावी हारदाल हो। वहीं नाता के चारो और अनुपर्धाय (==क्ममे) मार्गपर पूपते हुए (मनुष्प), प्रावारमें अन्तती विन्त्रीके निकले मे सदी भी सीच-चिवतर न पाये, उसनी ऐसा हो— जो कोई बळे अणी इस नगरमे प्रवेश करते है, सभी हमी हारसे ०। ऐसे ही अन्ते। मैंने धर्म-जन्य जान किया— जो अतीनकालमें

९ मिलाओ महापरिनिब्बाण-सुत्त १६ (पृष्ठ १२२)।

(२) भन्ते । बोई बिना निमित्तहीचे आदेश चरता है। मनुष्यके, अमनुष्य (—देवना) वे, या देवनाओं दे शब्दको मुनव र आदेश चरताहै — सुम्हारा ऐसा मन ०। यह दूसरी आदेशनाविधि है। (३) मन्ते । फिर बोई न निमित्तते और न मनुष्य-अमनुष्यके शब्दको मुनव र आदेश घरता है, बिला बिनके और विचार समाधिमें आख्ये पिता के अपने चित्तके जान कर आदेश चरता है — ऐसा भी सुम्हारा मन ०। यह तीसरी आदेशनाविधि है। (४) मन्ते । फिर वोई ० न बितकें से निवके सब्दको मुनव र आदेश चरता है, बिला दितकें बीवार रोहत समाधिमें स्थित हुए चित्तमें विचारी वात जान रुता है — आप (सोमो) वे मानीय सस्वार प्रणिति (—एकाप) है, विसमे इस चित्तकें बाद ही यह वितर्न होना है। यह चीवारी शांविधि ही।।

६—"भन्ते ! इससे भी और बडकर है जो कि भगवानु बर्शनसमापतिके विषयमें धर्मोपदेश करते है। भन्ते । चार प्रवारकी दर्शन-समापत्तियाँ है। (१) अन्ते । कोई श्रमण या ब्राह्मण, उद्योग प्रधान, अनुयोग, अनु-आल्स्य (=अ-प्रमाद), ठीक मनीयोगके साथ वैसी वित्त-एकाग्रता (=समाधि)को प्राप्त होता है, जैसी चित्त एकाप्रतासे कि उस एकाप्र (=समाहित) चित्तमें तलवेसे ऊपर, शिरसे नीचे, और चमळा मेंढे इस घरीरको नाना प्रकारकी गन्दगीसे भरा पाता है-इस शरीरमें है-केश, रोम, नख, दन्त, चमें, मास, स्नाय, हुई।, मज्जा, वृवक, हुदय, यहत, क्लोमक, प्लीहा, फुफ्फ्स, आँत, पतली आँत, उदरस्य (बस्तुयें), पासाना, पित्त, कफ, पीव, लोह, पसीना, मेद (=बर), अाँमु, वसा (=पवी), लार, नासामल, लिसवा(=शरीरके जोळोमें स्थित तरल द्रव्य) और मूत्र। यह पहली दर्शन-समापत्ति है। (२) भन्ते। फिर, कोई o उस एकाम चित्तमें o तत्वेसे ऊपर o इस घारीरको गन्दगी = केश, रोम o। पुरुपके भीतर केवल चमळा, मास, लून और हुई। देखता है। यह दूसरी दर्शसमापति है। (३) भन्ते ! फिर, कोई o उस एकाम चित्तमें o पुरंपके भीतर o। इस लोक और परलोकमें अ-खडित, इस लोकम प्रतिष्ठित और परलोकमें भी प्रतिष्ठित पुरुषके विज्ञान-स्रोत (=भूत, सविष्य, वर्तमान सीनो कालोम बहती जीवनधारा)को जान रेता है। यह तीसरी दर्शनसमापति है। (४) भन्ते। फिर कोई ० उस एकाप्र चित्तमें ०। ० इस लोवमे अप्रतिष्ठित और परलोवमें अप्रतिष्ठित पुरुषके विज्ञान-स्रोत ० अ-खडित। यह चौथी ०।

७—"मन्ते ! इसमे भी और बढनर है िक भगवान् बुद्गकप्रतस्ति विषयक धर्मोपदेश करते हैं। भन्ते ! पुद्गक (—पुरुष) सात प्रकारके होते हैं—(१) रूपसमापति और अरूप समापति दोनों भागोसे बिमुक्त (२) प्रज्ञा विमुक्त (२) कायसाक्षी (४) दृष्टिप्राप्त (५) श्रद्धाविमृक्त (६) धर्मानुसारी, (७) श्रद्धानुसारी। भन्ते ! ३सन ०।

८— 'मन्ते । इससे भी और बढकर है जो कि भगवान् प्रधानोक विषयमें पर्मोगदेश करते है। भन्त । सम्बोधि (=परमक्षान)के सात अक्ष्म है (१) स्मृति-सम्बोध्यक्ष्म (२) वर्मविचय-सम्बोध्यक्ष्म (३) वीर्ष सम्बोध्यक्ष्म (४) प्रीति-सम्बोध्यक्ष्म (५) प्रथब्धि सम्बोध्यक्ष्म (६) समाधि-सम्बोध्यक्ष्म (७) उपेशा-सम्बोध्यक्ष्म। भन्ते । इसके ०।

१—' भन्ते । इससे भी बढकर है, जो कि भगवान् प्रतिपदा (—मार्ग) के विषयमें घर्मोपरेश करते हैं। भन्ते । प्रतिपदा वार है। (१) इचाप्रतिपदा दन्याभिन्ना, (२) इखाप्रतिपदा शिक्राभिन्ना, (३) सुखाप्रतिपदा शिक्राभिन्ना, (३) सुखाप्रतिपदा दिव्याभिन्ना। भन्ते । जो यह इखाप्रतिपदा दन्याभिन्ना, (३) सुखाप्रतिपदा दिव्याभिन्ना। भन्ते । जो यह इखाप्रतिपदा दन्याभिन्ना है वह होनो प्रकारसे हीन समझी जाती है—इख(-भय) होनेचे कारण और दन्य (—धीमी) होनेके कारण भन्ते । जो यह इखाप्रतिपदा क्षिप्राभिन्ना है, वह इखा(-भय) होनेचे कारण हीन समझी जाती है। भन्ते । जो सुखाप्रतिपदा दन्याभिन्ना है, वह दन्या (—धीमी) होनके कारण हीन समझी जाती है।

भन्ते <sup>1</sup> जो यह मुसाप्रतिपदा शिप्राभिष्ठा है नह दोनो प्रतारखे बच्छी ममत्री जाती है, गुरा(भप) होनेने *नारण और सित्र (≕धीघ) होनेके* नारण 1 भन्ते ै इसके ०1

१०—"गानी । इति भी वहनर हैं, जो कि गणवान् भस्त-समाचार (=व्यापित क्षानरण) है वियत्में प्रापंतरण न स्वापित क्षानरण) है न क्ष्याई व्यापित मर्साई। भन्दी । नोई (मिन्नु) जीत जानेती क्ष्याने न गूठ बांगता है, न क्ष्याई क्षानेवार्ती बात कहता है, न क्ष्याई क्षानेवार्ती बात कहता है, न क्ष्मिन क्षानेवार्ती वात करता है। प्रमापूर्वन मोच समझार क्ष्यानेवार्ती । अपनी वात्री वात करता है। प्रमापूर्वन मोच समझार क्षयानेवार्ती । अपनी वाल्पी वात्री वात्री क्षानेवार्ती । अपनी वाल्पी वात्री वात्

११— "चन्ते " इससे भी यहबर है, जो कि भगवान पुरसर औल-समाचार (=नील सबधी बाचरण) के विधयमें धर्मोक्टर करते हैं। करते " जोई किन्नु सम्बी यहावाका होता है, न पारकी, न बक्तवादी, न नीमितिब न किन्यीपन न कामने काम धानेनी इच्छाबाळा होता है; इन्द्रियोमें सप्त रहतेवाका, सावादे भोजन वर्णवाका, समाच कायरण वर्णवाका, वागरणने तर्दर, आरुस्ते रहित, धीर्ववान, व्यावस्पावन, रृतिसान, वन्त्राकी प्रतिभावाळा, अच्छी वित्तवाळा, धृतिसान, रुव्याकी प्रतिभावाळा, अच्छी वित्तवाळा, धृतिसान, श्रीरो मितिबान, वित्तवाळा, धृतिसान, क्षावे पुत्तवाळा स्वतिसान होता है।

१२—"मती र तक्षे थी बक्तर हैं जो कि मववार बनुसासनिधि विवार मार्गेप्देस बरते हैं। मती । अनुसासनिधिय चार भारति होती हैं—(१) मती । मारान व्यव्धी तरह मार त्यार होती हैं—(१) मती । मारान व्यव्धी तरह मार त्यार है। मती । अनुसासनिधिय चार भारति व्यव्धा तरह मार त्यार है। महाने भीतार की सार्ग कर के हैं—यह मृत्य किस वे जुकार आवरण व रात, तीन संयोजनी होगा। (२) मती । भागान ० जीवरणी बात जान के हैं —यह मृत्य व तीन संयोजनी होगा।, देव भी । भागान ० जीवरणी बात जान के हैं —यह मृत्य व तीन संयोजनी होगा।, पात, देव और मोहले दुवंक हो जाने संवक्ष्यामाणी होगा। और पन ही बार दक्ष कोंच्या आरर अरते हो बोक अला ने हैं पाता। (३) भागे । भागान ० जान के हैं —यह मृत्य व तोच संयोजनी होगा। चाता जोने भागान होगा। चाता कोंचे हित्य हो की सार्ग हो की सार्ग हो की सार्ग हो सार्ग होगा। चाता हो बाता हो की सार्ग हो सार्ग

हैं। मत्ते । इससे भी वादण है, जो वि भागान साध्यत-वादोरे निषयमे धर्मोपदेश करते हैं। मत्ते । साहतजार तीन है—(१) मत्ते । नीर्स वस्य का बाह्य के उस मधाधियों प्राप्त करता है । मत्ते । नीर्स वस्य का बाह्य के उस मधाधियों प्राप्त करता है निमसे वहां हो हैं निमसे एका है निमसे का ति हो कि स्वतं हैं निमसे हो हैं निमसे हो हैं निमसे का ति और जनगात कालकी बाते भी जानगा हैं, जोरका सकरें (-वात्य) होगा विसर्व (च्याइनींव) होगा। जातमा जीर लोग शास्त्रमा क्यम्य न्यूरस्य वस्पर है। प्राप्तों (नात सोरासमें) दोळों हैं, फिरते हैं, मरते हैं, उत्पार होने हैं। उत्पार बात्य करा सहसा सहसा । यूर प्रमुख वास्त्रमा कार्य है। (३) मत्ते । कित नौर्ट लक्ष्य क्लिस होनपर कार्या करता है एम तर व वह ऐसा कहता—में अतीत बोर अनारत कथळी बात जानगा हूँ व। अन्या और लोग साहत है। मह

<sup>&</sup>quot; वैसी पुष्ठ ३१।

दूमरा सास्वतवाद है। (३) अन्ते । फिर कोई० स्मरण नरता है० दस सवर्त-विवर्न ०। यह ऐसा नहता है—मैं अतीत ओर अनागतकी बाते जानता हूँ। आत्मा और लोन बास्वत है०। यह तीसरा सास्वतवाद है। भन्ते । इसके०।

१५— "मन्ते । इससे भी वढनर है, जो कि भगवान पूर्वभन्मानुस्मृतिज्ञान (=पूर्व जनमने स्मरण) के विषयमें प्रमीपदेश करते हैं। भन्ते । कोई श्रमण या ब्राह्मण « एकाग्र कित होनेपर « स्मरण करता है—एक जन्म », अनेक सवर्तवरूप, अनेक विवर्तकरूप, अनेक सवर्त-विवर्त करण। भन्ते । ऐसे देव हैं जिनकी आयुको म भोई पिन सकता है और न कह सकता है, विन्तु सरुप योगिमें या अरुप योगिमें, सज्ञावाले होकर या सज्ञाक विना, या नैवस्ज्ञा-नासज्ञा होकर जिस अलस-भाव (= चिनर) में वे पहले रह चुके हैं, जन अनेक प्रवारक पूर्व-अन्मोको आकार और नामके साथ स्मरण करते हैं। भन्ते । इसके ।

१६—"भन्ते <sup>1</sup> हमसे भी बड़कर हैं, जो वि भगवान् सत्वोके जन्म-परण हो ज्ञान विषयमें धर्मोपदेश करते हैं। भन्ते <sup>1</sup> कोई थमण या प्राह्मण ० एकाय चित्त होनेपर अलीकिज विद्युद्ध दिव्य चसुते मरते, जनमते, अर्च्छ, बुरे, सुन्दर, कुरूप, अच्छी गतिको प्राप्त, बुरी गतिको प्राप्त सत्वाको देखता हैं। तथा = अपने कर्मोनुसार गतिको प्राप्त सत्वोको गतिको प्राप्त सत्वोको हैं— ये सत्व काथिक दुरावारते युक्त थे। ये मरनेके बाद ० दुर्गतिको प्राप्त होगे। — ये सत्व काथिक मदाचारने युक्त है। ये मरनेने बाद ० मुगतिको प्राप्त होगे। इस प्रकार अलीकिक विद्युद्ध दिव्य चसुने ० सत्वोको येखता है। मरते, जनमते ० सत्वोको जान लेता है। भन्ते । इसके अलावे ०।

१७—"भन्ते । इससे भी बदकर है, जो कि भगवान् ऋदिविध (=दिब्याक्ति) के विषयमें धर्मोगदेश करते हैं। अन्ते । ऋदिविध यो प्रकारकी है। अन्ते । जो बायव-पुक्त और उपाधि-पुक्त ऋदिवां है, वह अच्छी नहीं कही जाती। अन्ते । जो बायव-रहित और उपाधि रहित ऋदिवां है, वह अच्छी कही जाती है। (१) अन्ते । वह कोनसी उपाधि-पुक्त और आसब-पुक्त ऋदिवां है, जो बच्छी की कही जाती ?—

ऋ दि यां—"वह ईस प्रवारक एकाप्र, गुढ़ वित्तको पाकर अनेक प्रकारनी ऋदिकी प्राप्तिक जिये चित्तको लगाता है। वह अनेक प्रकारनी ऋदियोंनो प्राप्त करता है—एक होकर बहुत होता है, बहुत होकर एक होता है, प्रकट होता है। अन्तर्धान होता है। धीवारक आरपार, प्राकारके आरपार और पर्वतके आरपार विनाट कराये चला जाता है, मानो आकायों (या रहा हो)। पृषिणीमें योते लगाता है मानो जलमें (लगा रहा हो)। जलने तलपर भी चलता है जैसे पृष्टीके केलपर। आजायों भी पालयों मारे हुए उळना है, जैसे पंधी (उळ रहा हो), बहातेक्स्वी सूर्ज और चाँदवों भी हाममें छूना है, और मलता है, इद्दालोक तक अपने दारीरसे चयमें किमें रहता है।

"भन्ते । यह ऋदि बासव युक्त आधि युक्त है, जो कि बच्छी नहीं कही जाती । (२) भन्ते । यह कीन सी आध्यव-रहित और उपाधि-रहित ऋदि है, जो कि बच्छी नहीं जाती है ?—मन्ते । यदि भिन्तु चाहता है— 'प्रतिकटमें, बश्रतिकृत्व स्थाठ रख विद्यार करें तो यह अप्रतिकृत्व स्थाठ रख विद्यार करता है। यदि वह चाहता है— अप्रतिकृत्व स्थाठ रख विद्यार करता है। यदि वह चाहता है— अप्रतिकृत्व स्थाठ रख विद्यार करता है। यदि वह चाहता है— 'प्रतिकृत्व ब्यार अप्रतिकृत्व में अप्रतिकृत्व स्थाठ रख विद्यार करता है। यदि वह चाहता है— 'प्रतिकृत्व ब्यार अप्रतिकृत्व और अप्रतिकृत्व कोर अप्रतिकृत्व और अप्रतिकृत्व और अप्रतिकृत्व कोर अप्रतिकृत्व और अप्रतिकृत्व कोर अप्रतिकृत्व कोर अप्रतिकृत्व कोर स्थाव के कर स्थृतिमान् और सावधान हो उपेशा भावमे

विहार व हैं', तो स्मृतिमान् और साववान हो उपेक्षा भावने ही विहार करता है। भन्ते । यह ऋदि आसवरहित और उपाधि-रहित होवेसे अच्छी समशी जाती है।

१८—"भत्ते <sup>1</sup> इसके ०। उसे मगवान् अभेष जानते हैं। आपको ॰ जानने वे लिये कुछ दचा नहीं हैं, जिसे जानकर कि दूसरे श्रमण या बाह्यण ऋदिविष(≕दिव्यवाक्ति)में आपसे वट जाये।

"अन्ते! वीर्यवान्, दृढ, युरपोषित स्थिताने गुका, पुरपोपित वीर्यंगे गुका, पुरपोपित परा-प्रमसे गुक्त, धढायुक्त महायुक्त कुल्पुन्ते किये जो भारतव्य है, उसे आपने प्राप्तकर किया है। भन्ते! भववान् न तो होता, भार्यः, अब लोगोरे वर्त्त क्रयक्, जनायं और जनयंग मामारित मुद्धविकासमें पढ़े है, और म साप युक्त, अनायं और जनयंव आत्मक्ययान्योगमं (=चरित्ते नाना प्रवास्ते तपस्यामें कुळ देना) युक्त है, इमी क्षेत्रके मुख्य कैनेवाले चार आधिचंतसिव (==चतमवयी) ध्यानोवो मामान् इक्डाननार महायुक्त वहत भारत वर्षो है।

"मन्ते । मिद चुने ऐसा पूठे—आन्स सारितुत्र । नया अतीत काळमे नोई थमण या द्राह्मण सम्बोधिमें भगवान्ते बढकर वा ? ० भन्ते । मैं उत्तर दूँगा—'नहीं । • नया अनागत वालमें ० होना ? ० मैं उत्तर दूँगा—'नहीं । क्या जभी नोई ० है ? ० मैं उत्तर दूँगा—'नहीं ।

"फ़ाले! ब्रहि मुझे ऐसा पूछे—आवृक्त सारिपुत्र! क्या अतीत कांत्रमें कोई श्रमण या ब्राह्मण सन्दाधिमें भगवान्के सद्दा या? ० में उत्तर दूंगा—'नहीं। ० क्या अनागत कारूम कोई ० होगा? ० नहीं। = क्या अभी कोई ० है? ० नहीं।

है और कुछको नहीं जातरें ? ऐसा पूछे—क्या आयुष्पान् सारिपुर! (सगवान्) हुछको नातते है और कुछको नहीं जातरें ? ऐसा पूछ जावेषर, मत्ते। में यह उत्तर दूँगा—वाल्क "प्रगवान्हे सुँहेंसे मैंने ऐसा मुग्न है, अगवान्हें मुँहेंसे जाना है।—जतीत काल आ अर्थत् सम्मन् मृत्व से, ये सामीन मैंने दादाद थे। आयुक्ष! अगवान्हें मुँहोंसे नैने ऐसा मुग्न हैं। अगागमां होते। ० ऐसा मुग्न है। एस ही स्रोक्तामुद्र एक ही समय एक साथ दो अईत् सम्बन्ह सम्बुद्ध नहीं हो सबते है। ऐसा सम्भव नहीं है।

"मन्ते । क्षित्रोके पूछनेपर यदि मैं ऐसा उत्तर दूँ तो भगवान्त्रे विषयम मेरा कहना ठीक तो होगा, भगवानुके विषयमे वोई झूठी निन्दा तो नहीं होगी, यह कथन धर्मान्त्ल तो होगा ? "

"सारिपुत्र <sup>३</sup> ० क्सिके पूछनेपर बदि तुम ऐसा उत्तर दो, तो ० यह कथव धर्मानुकूल ही होगा**०**।"

## ३-वुद्धमें श्रिममान शून्यता

एडा महनेचर आयुष्मान् उदायीने भगवान्ते कहा— भन्ते । बारवर्षे हैं ० तपागनकी अरप-कद्भा, स्तौप, निर्माणीमताहाके, कि तपागतं हर प्रकारकी बळी क्युबिवालं होत भी, हर प्रमार महानू-प्राव होते भी, व्यनकी प्रयट नहीं नरते। भन्ते । यदि दुनमें एक वालको भी दूवरे मतवाले साथु अपनेमें पाद वी उत्तीनों केनर वे वताकर उळाते किंद सकते । बाहवर्ष हैं ०। ।

'उदाधि ! देखो---तयागतकी अत्येन्छता ० कि अपनेची प्रवट नहीं करते । यदि इनमिंग एक भी बातको लेकर वे पताका उळाने फिरें। उदाधि ! देखो । '

त्तव भगवान्तं बायुप्पान् सारिपुत्रको सम्बोधित किया—"सारिपुत्र" तो तुप प्रिशु-भिद्युचिपोको, ज्यातन-ज्याधिवाओको यह समैस्पति (—गर्भापरेदा) बहुते रहो। सारिपुत्र' जिन अज्ञोको सन्देह होमा—त्यावतर्षे काथा=विमति (—यदह) होती, वह दूर हो जायेगी।"

क्षाता समित होगा । इस प्रकार आयुप्पान सारिपुणने भगवानके सम्मुख अपने संग्रसाद (च्यदा)को प्रकट किया। इसक्रिये इस उपदेशका नाम सम्पसादानय पद्धा।

# २६-पासादिक-सुत्त (३१६)

१—तीर्यंकर महावीरके मरनेपर अनुयावियोमें विवाद । २—विवादके कारण—मूद और यसंकी अयोग्यता । २—वीग्य गृह और यसं । ४—वुढके उपरिष्ट यसं । ५—वुढ ववनको कसोटी । ६—चुढ-यसं वित्तको खुढिके क्षित्रे हूं । ५—अनुवित उचित जारामपत्तन्त्री । ८—प्रिल्ल चुढ्यपंपर आइत १ ९—वुढ कालवादी वयायवादी । १०—अय्यक्त और व्याङ्गत वाते ।

९—वृद्ध कालवादा वयायवादा । १०—अय्याकृत आर व्याकृत वाते । ११—यूर्वोन्त और अपरास्त दर्शन । १२—स्यृति प्रस्वान ।

ऐसा मेने मुना---एक समय भगवान् झाल्य (देश)में वेषञ्ञा नामक शावयोके आञ्चयन-प्रासावमें बिहार कर रहे थे।

# १-तीर्थंकर महावीरके मरनेपर श्रनुयायियोंमें विवाद

जस समय निमण्ड नायपुत्त (—वीयंकर महावीर) नी पात्रामें हालहीमें मृत्यु हुई थी। जनके मरनेपर मिगण्डोमें फूट हो गई थी, से पात्र हो गये थे, कळाई बण रही थी, कण्ड हो रहा था। हे लोग एवं इसरेजे बचन-क्यी बागोंसे बंधने हुए विचाद करते थे— 'दुंग स्त्र सार्थिनय (—धर्म) को नहीं जानते में इस पर्मिनयनों जानता हैं। तुम भण्ड इस वर्धिनयनों क्या जानोंसे ? तुम निष्या-प्रतिप्त हों (—तुम्हारा समझना गण्य है), में सम्पक्-प्रतिपत्र हों। स्रेरा कहना सार्थक है और तुम्हारा बहुता निर्प्यक। जो (बात) पहले कहनी चाहिये थी वह तुमने पीछे वही, और जो पीछे कहनी चाहिये थी, वह मुमने पहले कही। दुमहारा बाद बिना विचारका उच्टा है। दुमने वाद रोपा, तुम निर्म्यक्-प्रतिपत्र सार्थ से अपि हो से सुन्त सार्थ से अपि माहिये थी वह तुमने पीछे कही। बाह से पीचा से स्त्र सार्थ से अपि से सार्थ से इस सार्थ पीचा से सार्थ से सार्थ से सार्थ से इस सार्थ पीचा से सार्थ से स्त्र सार्थ से सार्थ से इस सार्थ पीचा से सार्थ से स्त्र सार्थ से सार्थ से इस सार्थ पीचा से सार्थ से स्त्र सार्थ से सार्थ से स्त्र सार्थ से सार्य से सार्थ से सार्य से सार्थ से सार्य से सार्य से सार्थ से सार्थ से सार्थ से सार्थ से सा

निगण्ड नायपुत्तकं जो स्वेत-वस्त्रधारी गृहस्य निष्य थे, वे भी निगण्डकं वेसे दुरास्यात (=ठीकरी न कहे गये), बुष्प्रवेदित (=ठीकरी न साक्षात्कार किये यथे), अनीर्याणिक (=दार न लगाने-बाले), अन्-वपदाम-सदनिक (=न-दानिगागी), अनास्यग्-सदुद-प्रवेदित (==किसी बुद्ध द्वारा न साक्षात् किया गया), प्रतिच्छा(=जीव)-रहित=जित्र-स्तृत, वाष्ट्रय-रहित वमेंगे अस्यमनस्क हो बिद्य और विरस्त हो रहे थे।

त्रव, चुन्द सम्बुद्धम पावामे वर्षावाम कर वहाँ सामगाम वा और वहाँ वायुप्मान आतन्व वे वहाँ गये। व बोठे— "अन्ते । निगण्ड नायपुत्तकी अभी हालमें पावामें मृत्यु हुई है। उनके मरनेपर निगण्डोमें पूटन।"

ऐसा वहनेपर आयुम्मान् आनन्द बोले---"आवृत्त नृत्द । यह रूपा मेट रूप है। आओ आवृत्त नृत्द । जहाँ भगवान् हैं वहाँ चले। चलकर यह वात भगवान्ते कहे।"

मिलाओ साभगाम-मुत्त १०४ (यज्झिम-निकाय, पृष्ठ ४४१)।

"बहुन अच्छा" वर चुन्द्रने ० उत्तर दिया ।

सम् आयुष्मान् आतन्द और पृत्य ० धमणोट्टेम जरां मगरान् में जरां गये। ० एर और बंदे आयुष्मान् आतन्द बोर्डे---"भन्ने! चुन्द ० ऐमा मरला है---"निगण्ड ० पासमे ० रा

### २-विवाद के लदाग्

१—अयोग्य युरु—"नृत्व । जहाँ वास्ता (=नृत्त ) मस्ता गन्यु वार्ग होता, गर्म दुरु ना होता है ० और उस धर्ममें विष्य (=धावत ) धर्मनृत्यात मार्गात्र होता नहीं विराय गर्मा, व सार्मात्र (=धील मार्मे) पर आत्र होते, और स धर्मनृतार करनेवार होते हैं। वार्ग धान्तर्या भी विराय होते हैं, इस धान्तर्या भी विराय होते हैं, इस धान्तर्या भी विराय होते हैं। इस धान्तर्या भी विराय प्रधाननीय है, जो ऐसे धावतर्य ऐसा बहु—आवा, आयुष्यात् (आपी) गृक्ती उपयेश अविराय अनुतार धर्मय सावत होते हैं। इस धान्तर्या है, अपी महात होते हो को पहना है, विराय नहीं है और वो सर्वार रोग वहता है, वर गभी यहा पत्र हो होता है। विराय हो होता हो होता है। विराय हो होता है। विराय हो होता है।

२--अयोग्य प्रमं-"युन्द । मान्ता असम्याः सम्युद्ध यमं दुरारयात ०, और यदि श्रावत उस् प्रमंस प्रमंतुसार मार्गारव० होतर विहार गरता शो, गो उस मेंमा नरना थारिये--'आरुप । गुरुर अळात्र है, कुन्तेत्र है। शाम्ता असम्यद् राज्युद्ध हैं, प्रमं दुरारयान० हैं, और तुप्त सैसे वर्षमं मार्ग रहु० हो।'

''बुद्ध । ऐसी हान्तमें बालना भी लिग्छ, वर्ष भी निष्य और धारा भी सैसा ही निज्य है। मुद्ध । जो इस प्रपारट आवार में ऐसा करें—'आब आतामाना और आवातु दूर आतारण मानेगारि हैं—तो जो प्रवास परवा है, जिसती प्रधाना बाला है, और वो प्रधानन हारर अधिमाधित उसी अरि व्यासित होता है, वह सभी बहुत पाप बाले हैं। सो चित्र हुतु वृद्ध । दुर्गर दुर्गर प्रधान प्रधान स्वास है। स्वास हो होता है। हुत्त । दुर्गर प्रधान प्रधान स्वास हो होता है।

# ३-योग्य गुरु श्रीर धर्म

१—अध्यव शिष्य—"चुन्द । जहीं शाला समार सन्युच्च हो, यमें नार राल (=अक्टी तरह सहा समा), सुरविशिः—वैत्रिमिश (=वृत्तिनीं और से जानेवार), वार्ति देनेजात, समा सम्बद्ध-सान्युव-प्रेवित हो, और तम पर्मेस धावड धर्मीनुसार आवर्गित वर्ग हो, से ग्रे ग्रे से ग्रे से सान्य साह्ये—अध्युक्त । सुन्द बळा कलान है, वजा दुर्गन है, सुन्दारे धामा सम्मार सर्गुच है, पर्मे स्वास्त्रात है बीर तुन उस धर्ममें पर्मातृसार मार्शीहरू नती हो। युन्द ! ऐसी अवस्थामे धामा भी अमत्त्रीच है, पर्म भी अमत्रिमी है और श्रामा ही तम प्रतार नित्व है। पुर ! जो उस जामारे आवर्षको ऐसा नहें—आप क्षेत्रा हो नहें, जो साल्या सामारा —नी जा वस्त्रा है नमी वहुत पुन्य

र—सम्य क्रिय—"नृत्र । शाला सम्या तम्युद्ध हो, धर्म रगरान ० हो, और धारन वस धर्मने वमानुतार मार्गित्व ० हो। उसे ऐसा वहना नाहिन—ज्याम । नृत्र तमा है, नृहरान सम्या वस्तु क्षा नृत्र है, वर्ष है, नृहरान सम्या वस्तु क्षा नृत्र है, वर्ष है, वर्ष ने नृत्र ने वस वर्ष स्थानित ० है, और तृत्र भी वस वर्ष स्थानित है। नृत्र । ऐसी अवस्थाने वास्त्रा भी प्रधाननीय है, वर्ष भी प्रधाननीय है। नृत्र । ऐसी अवस्थाने वास्त्रा भी उसाननीय है, वर्ष भी उसाननीय है। नृत्र नित्र है क्षा के उसी वस्त्र अस्ति नित्र है क्षा के अस्ति वस्त्र प्रधाननीय है। नृत्र । नृत्र । नृत्र नित्र है व्यवस्त्री वस्त्र वस्त वस्त्र वस्त वस्त्र वस्त स्त्र वस्त्र वस्त्र वस्त

३—मुक्की शोकनीय मृत्यू— "चृत्व ! बही बहुँन सम्बन् सम्बन्ध आमना लोगमें उत्तम हुए हो, धर्म भी स्वात्यान ०, (किन्तु) आवशेने सब्दमेंगो नहीं समझा, उनगे लिये गुढ, पूर्व बहानर टीगमे आविष्टत सरल, सुसेम, युन्तिसमत नहीं दिया गया, देव-सनुत्योमें अच्छी तरह अगसित नहीं हुना, और इसी बीच उनके शास्ता अन्तर्घान हो गये। चुन्द । इस प्रकार सास्ताको मृत्यु आंवकोके लिये शोचनीय होती है। सो क्यो ? हम लोगोके अहँत् सम्यक् सम्बुद्ध सास्ता लोकमें उत्पन्न हुए मर्म भी स्वारयात ०, किन्तु हम लोगाने इस सद्धमंना अयं नही समझा, और हमारे लिये ब्रह्मन्यं भी आविष्ट्रत ० नही ०। जब ऐसे शास्ताका अन्तर्पान होता है, जब ऐसे आस्ताकी गृत्यु होती है, तो शोच*नीय* होती है।

४—गुरकी अज्ञोचनीय मृत्यु—'चुन्द¹ लोकमें अहुँत् । वास्ता, धर्म स्वाख्यात ० और आवकोको सदर्म समझया गया होता है, उनके लिये बहान्तर्य ० आविकृत होता है। उस समय उनका सास्ता अन्तर्यात हो जाता है। चुन्द¹ इस प्रकारके सास्ता अन्तर्यात हो जाता है। चुन्द¹ इस प्रकारके सास्ताकी मृत्यू चौपनीय नहीं होती। सो किस हेतु ? 'हम लोगोके अहुँत् ० शास्ता लोकसे उत्पत्त हुए, धर्म स्वाय्यात ० और हम लोगो मी ० अप समझे । ० हम लोगोने शास्ताका अन्तर्यात हो । या । चुन्द¹ होनित्य नहीं हैं।

५—अपूर्णसम्यास—"बुन्द! त्रह्मचर्य इन अगोसे युन्त होता है, किन्तु शास्ता स्विधर, बृढ, विरम्भवित, अनुभवी, वय प्राप्त नहीं होतो, तो इस प्रकार वह वहाचर्य इस श्रद्धमासे व्यूणं होता है। चुन्द! जब ब्रह्मचर्य इन ब्रह्मचर्य इन ब्रह्मचर्य उम्र अक्षासे भी पूरा होता है।

"चुन्द । ब्रह्मधर्य उम अक्रगोसे भी युक्त होता है, शास्ता भी स्पित्र ० होते है, किन्तु उनके रक्तक (= धर्मानुरापी) स्पित्र भिक्तु-आवक (= धिरु शिष्य) व्यक्त, विनीत, विशादत, ग्रोगक्षेम-प्राप्त (= मुक्त) सदये न चनमें समये, हुसरे पक्षके किये पर्य आक्षेप (= वार)को धर्मानुक्त अच्छी तरह समसाकर युक्तिसहित धर्म-दैवाना करने स्पर्य ने सम्पर्य करें, तो ते वह भी सहायचे उस अक्रगते अपूर्ण होता है। चुन्द । जब इन अक्रगीत ब्रह्मधर्य पूर्ण होता है, गारता भी स्पर्वत , और उनके ० स्पर्विर मिशु- आवक भी व्यक्त , इस प्रकारका ब्रह्मधर्य उप अक्रगते भी पूर्ण होता है।

"नुन्द ¹ इन अडमोसे युक्त ब्रह्मवर्थ हो, घास्ता स्यविर ०,० भिक्षु-प्रावक व्यक्त,० किन्तु वहीं मध्यम (दयस्क) भिक्षु-प्रावक व्यक्त नहीं ० मध्यम भिक्षु थावक व्यक्त ० नये भिक्षु-प्रावक व्यक्त नहीं ० नये भिक्षु-थावक व्यक्त ० ।० स्यविर ०,० मध्यम ०, ≡ नर्ह भिक्षुणी व्यक्त नहीं ०।

"० उन रे गृहस्य स्वेतवस्त्रधारी ब्रह्मचारी उपासक-प्रावक (च्यृहस्य शिष्य) नहीं ० । ० काममोगी उपासक प्रावन, व्यक्त ० नहीं ०, काममोगी हैं, ० ब्रह्मचारिणी उपासिका व्यक्त नहीं, ० । ब्रह्मचारिणी हैं, कामभोगिनी उपासिका ० नहीं ० ।

" वहाचर्य ०देव और मनुष्योमे सुप्रकाशित, समृद्ध, उन्नत, विस्तारित, प्रसिद्ध, और विद्याल (=पृषुभूत) नही होता ०।० श्रह्मचर्य ० विद्याल होता है। इस प्रकार वह ब्रह्मचर्य उस अक्रमक्षे अपूर्ण होता है, लाग और यह वही पाता।

६—पूर्ण सम्बास—"नृत्य । जब बहानमै इन अद्योगि गुनत होता है—सास्ता स्पविर ० होते हैं । स्पविर मिस् आवन व्यवन ०, मध्यम शिक्ष-शावक ०, नये मिस्-भावक व्यवन ०, रपविर ०, मध्यम ० नई प्रिस्पा न्यावक व्यवन ०, बहानारियो उपासन गृहस्य ०, वामभोगी उपासन ०, = बहानारियो जगितिक —सो बहानमें समृद्ध, उतत ० होता है । इस प्रवार जस अद्भगते परिपूर्ण ब्रह्मवय, लाम और यदावे गता है ।

"नुन्द । इस समयमें लोकमें अर्ट्स सम्यक् साबुद नास्ता उत्पन्न हुआ हूँ, धर्म स्वाख्यात ०, और मेरे स्नावन सदमेने अर्थनो नमसे, है उनना बहानमं ० विल्कुल पूर्ण है ।

"चुन्द! में शास्ता ० स्थविर ०। मेरे स्थविर भिक्षु-आवव व्यक्त, विनीत, विशारत ०, मध्यम भिक्षु-आवक भी व्यक्त ०, नये भिक्षु-आवन भी व्यक्त ० है। घुन्द! स्थविर भिक्षुणी आविका, मध्यम भिक्षुणी-आविका और नई भिक्षुणी-आविका भी व्यक्त ० चुन्द! मेरे उपासक-आवक ० ब्रह्मचारी, वाममोगी है, उपासिका आविका ब्रह्मचारिणी वाममोगिनी ०। "चुन्द । मेरा यह बहावयं समृद्ध उजत, विलारित, प्रमिद्ध, विमाल और देव मन्योमें मुप्तवागित है। चुन्द । आज जिनने झारना लोगमें उत्तय हुए हैं उनमें में निभी एमरो भी नमी देगना हैं, जो मेरे जैसा लाग और यह पानेवाले हों। चुन्द । जाज तन लोगमें जितने सम या गण जण्य हुए हैं, उनमें एक गण्यने भी नहीं देखता हूँ जिसने मेरे शिख्नपण समान लाग और यह पाना हो। चुन्द । जिसने यारेने अच्छी तत्तह नहनेवाले वहते हैं वि (इस स्वया) श्रद्धावयं मज सरहों सम्प्रम, मज तरहों विर्तुण, अन्यूस अन्यूस अन्युस्त सुन्धिस, सुन्धास्थात=चुन्धवानित और परिपूर्ण हैं। अच्छी तरह महनेवाले यही कहते हैं।

"चुन्द"। उद्देव रामपुत्र पहुला था—"देराते हुए नहीं देगसां। वया देराते हुए नहीं देगसां। अच्छी तरह तेज दिये छुरेल फरको देसमा है, धादणे नहीं। चुन्द ! फ्रीनिते पट्टेते हैं—देवने हुए भी । व चुन्द ! जो कि उद्दर राम-पुत्र होत, फ्राम्स, मूर्जीकें मोस्स, कार्यक्ष अतर्थन कट्टा था यह छुरेला ही रामक करके। चुन्द ! जिसे कि अच्छी तरह कट्टेनोक बढ़ते हैं—देराते हुए भी नहीं देशना।

"० बया देखते हुए नहीं देखता? इस प्रवास्त स्प्र तरहमें सम्प्र ० ब्रह्मचर्यनी वैसा नहीं देखता है, इस प्रवार इसे नहीं देखता। 'यहाँमें डसे निवाल हैं, तो यह अधिक गुद्ध होगा —हस प्रवार इसे नहीं देखता, 'यहाँ इसे मिला है, तो वह अधिक गुद्ध होगा'—इस प्रवार इसे नहीं देखता। इन पहुते हैं—'देखते हुए नहीं देखता'। युन्द । जिमके वारेमें अच्छी तरह वहनवाले ०।

# ४-युद्धके उपदिष्ट धर्म

"अत चृद्ध । जिस पर्मयो मेने बोधवर तुम्ह उपदेश किया है, उमे सभी पिल जुल्बर ठीक समझे सूसे, विवाद न करें । जिसमें कि यह ब्रह्मचर्य अच्छा और चिरस्वायी होगा, जा कि लगार हिन, सुझके किये, मसारपर अनुकर्मके किये, देव मनुष्याके अर्थके लिये, हितके लिये, मुन्तरें लिये होगा।

''बुन्द' मैसे दिन प्रमोको बोशकर तुम्हे उपदेश क्या है जिन्ह कि सभी मिल जुलकर समझ बुझे, विवाद न करें ॰? (वे ये हैं \*) और कि—वार स्वृतिप्रस्थात, बार सम्बक् प्रधान, बार खदियात, पांच इतिहम, पांच झक, सात बोम्पइन और आपने अव्यादमिक मार्थ। पुन्त ! मैने उन्हों समोको बोभकर उपदेश किया है, जिसे कि सभी लोग मिलजुनकर शुन्द ! उन्होंक विययम विना विवाद किये, मिलजुनकर समझना ब्रह्मना बाहिंदे, एसा समझी।

#### ५-बृद्ध-वचनकी कसौटी

"प्रिष्ठ कोर्ड सम्प्राकारी समय वर्ष (अवुद्धानमा) भागण करना से और वर्ष नुस्तर पत्रम प्रस हो—"यह आयुष्पान इस अर्थको गरन लगाते हैं, और समय-पाँचना (अव्यवस) होंच नहीं लगाते — नो न उसका अधिनत्यन करना चाहिये कीर न निक्ता चाहिय । दिना भिनेनदन किय विना निन्दे उतमें यो करना चाहिये — 'आवुत्त । 'इस अर्थने किय ऐसा समय या वेश सोध्य हैं ? कीर इस अर्थन अर्थन किय ऐसा समय या वेश सोध्य हैं? कीर इस अर्थन अर्थन किय ऐसा समय या वेश अर्थन हैं? यदिनो भी सह एसा कहें— जानून । देश अर्थन वहीं साव्य अर्थिय ठीक जैनने हैं, इस बात्याका यहीं अर्थ ठीक हैं को हैं, इस बात्याका यहीं अर्थ ठीक हैं (वैता मेने कहा)। तो उसे न लेना चाहिये, स हटाना चाहिये। विना किये पा इटाये उम वर्ष अर्थे हत्ता सम्बाद देश हैं कि हैं (वैता मेने कहा)। तो उसे न लेना चाहिये। विना किये पा इटाये उम वर्ष और उम्म सम्बद्धां है जिस हैं लगानेके लिये स्वय अच्छी तत्त्व सम्बद्धां देश ना सिद्धे।

"चुन्द । यदि सचमें और भी नोई सज्ज्ञानारी (चन्द्रसाई) वर्ष भाषण करना हो, ओर वहाँ तुम्हारे मनमं हो—'वें आयुष्यान् 'अर्थे' यतन समझने हैं वास्थानी टीन जोळते हैं तो न तो उत्पन्न

<sup>ै</sup> यही सैनीस बोधि-पाक्षिक धर्म कहे जाने है।

अभिनन्दन करना पाहिये और न उसे निन्दना चाहिये। ० वित्न उससे यो कहना चाहिये—'आवुस । ० कौन ठीक है <sup>२</sup>' यदि तो भी वह वैसा कहे ० तो ० उसे अच्छी तरह समझाना चाहिये।

"चृत्द<sup>ा</sup> यदि ० सब्रह्मचारी धर्म मापण करता हो, और वहाँ तुम्हारे मनमें हो—'० अर्थ ठीक' समझते है, किन्त, वाक्योको ठीक नहीं जोळते'। ० तो उसे अच्छी तरह समझा देना चाहिये।

"यदि सममें ० धर्म भाषण करता हो। और तुम्हारे मनमे ऐसा हो—'ये आयुष्मान् अर्थको भी ठीक समझते हैं, वानयोगो भी ठीक जोळते हैं'—तो उसे साधुकार देना चाहिये, अभिनन्दन, अनु मोदन करना चाहिये। = उसे ऐसा कहना चाहिये—'आवृक्ष । हम लोगोको लाम है, हम लोगोको सुन्दर लाम है, कि आप आयुष्मान् जैसे अर्थन वानयन्न ब्रह्माचारिके दर्शनका अवसर मिलता है।

## ६-बुइ-धर्म चित्तकी शुद्धिके लिये

"नुद्र ! में दृद्धधार्मिन (=इसी जन्ममें) आखवों (=िनत्तमलों)के सवर (=सयम)के हो दिये धर्मीपदेश नहीं करता, और न चुन्द ! केवल परजन्मके आखवीहीके नासके लिये। चुन्द ! में दृद्धधार्मिक और पारलीनिक बोनों हो आखवोंके नवर और नासके लिये सर्पोपदेश करता है। इसलिये, कृद! मेंने जो तुम्हें चीवर-सबधी अनुतार दो है, वह सर्दी रोचनेके लिये, गर्मी गोवनके लिये, मक्की-मच्छर हवा घुप सीच विच्छुने आधार (=स्पर्व)को रोकनेके लिये, तथा लाब सम खीवनेके लिये प्रपीचार है।

ंदो मैने पिण्डपात (—मिक्षा)-सवधी अनुजा थी है सी इस सरीरको कायम रखनेके लिये, तिवींह करनेके किये, (क्षामाणी) थीडा बात करनेके लिये, और बहाचवंकी सहायताके लिये पर्याप्त है—'इस तरह पुरानी चैदनाओंका (इस समय)सामना करना हूँ, और नई बेदनाओंको उत्पन्न मही करूँगा मेरी जीवन-मात्रा चन्नेगी, निर्दोष और सखसय विहार होगा'।

"जो मैने शयनासन(≕घर विस्तरा)सबधी अनुहा दी है, सो सर्दी रोक्नेके क्रिये ० साँप

ंजा मन् रायनाशन(==पर ।वस्तर)|श्वया आनुता दा हु, सा श्वरा राजनक लिय कसार विच्छूके आधातको रोकनेके लियों और ऋतुओंके प्रकोशसे वचने तथा ध्याकमे रमण करनेके लियों पर्याप्त हुं। ''जो मेने रोगोंके एयर-औषधकी वस्तुओं (=स्लान प्रतया-भैपनय-परिकारी) में सवध्ये अनजा

दी हैं, सो होनेवाले रोगोके रोगने और अच्छी सरह स्वस्य रहनेके लिये पर्याप्त है।

#### ७-- अनुचित श्रीर उचित श्राराम पसन्दी

१—अनुषित—"चृत्र" ऐसा हो सबता है कि दूसरे मतवाले परिवाजक ऐसा कहे—
'ताबयप्रधीय श्रमण आरामपसद हो बिहार करते हैं। ऐसा कहनेवालेल को यह कहना बाहिये—
'वानुसा' बहु आरामपसदी वधा है? आरामपसदी गाना प्रवारको होती है।' चुत्र यह बार
प्रवारको आरामपसदी निष्टः—खाम्म, मुल्दीक्त, अतर्थ-कुल है, जो न निवंडने लिये, न बिराजेले लिये, न निरोजेले लिये, न आरानके लिये, न आरामको लिये, न सम्बोधिन लिये, न निराजेले लिये है।
क्षेत्र न निराजेले लिये, न आरामपस्त है। (२) चुत्र ' वोई सुलं जीवावा वध वरके आनित्तत होता है, प्रवार होता है।
यह पहली आरामपस्त ही है। (२) चुत्र ' वोई पारे परे ०। यह दूसरी ०। (३) चुत्र ' वोई सुलं बोलकर ०। यह तीसरील। (४) चुत्र ' वोई पारे भोगेम तीवत होतर । यह चौथी ०। यह वार मुतापसोग आरामपस्त निर्टेट है। हो सवता है, पुत्र ' दूसरे भवनाले सायू ऐसा वे— 'रून बार मुरापेससील, आरामपस्त विराटल है। हो सवता है, पुत्र ' दूसरे भवनाले सायू ऐसा वे— 'रून बार 'ऐसी बात नहीं है। जनने विषयमें ऐसा सत्व नहों, जनपर झूळा बीसरोपण न बरो।'

२—जीवत—' बुन्द ! चार आरामपसन्ती पूर्णतया निर्वेद≔िवरागवे लिये, निरोपने लिये, हात्तिने लिये, अभिताने लिये, सम्बोधिन लिये और निर्वाणने लिये हैं। बौन की चार ? (१) चुन्द ! भिरत नामारी छोठ, अकुराल धर्मोंनो छोठ, वितरे-विचार-युक्त विवेवसे जल्पल प्रीनि-मुलवारे प्रथम ध्याननो प्राप्त वर विद्वार व स्ता है। यह पहली ० है। (२) चुनः । मिसू ० १ तमाधिण उत्पन्न प्रोतिमृत्य-वाले वितीय प्याननो प्राप्तवर विद्वार व स्ता है। यह द्वारी ० है। (३) चुनः । ० तृतीय ध्याननो प्राप्तवर विद्वार व स्ता है। यह तीमरी ०। (४) चुनः । ० चपुर्व ध्याननो प्राप्त वर विद्वार व रता है। यह चौषी०। चुनः । यही चार वारायप्रमन्त्री एवान्त निवंदने निर्मे० है। चुनः । हो सन्तर्भ है, ह्वारे सत्वाले परिक्रानन व हे—सारयपुरीय थमण ० व्यारायप्रमंदी०। उन्हें 'ही' वहना चार्त्यि— वह तुम्हारे लिये ठीव पहले हैं, मिष्या भूठा चीव नहीं लगाने।

६—चित्रका कर—"ही मनता है चुन्द । दूसरे मतने परिवान पूर्ट—'भावृग' इन सर आरासपसिट्यामे युक्त हो विहार चरनेपर क्या पण्ड-आन्ताय होना है ? तो चुन्द । ढन्टे ऐसे उत्तर नेता माहि—'आवृत' इन वने चार फण, चार नानृत्य हो करने हैं। चौनते चार ? (१) ० मिस् तीन स्वोजनो (—वण्यो) ने नावसे अविनिधातस्यों, नियम, मध्योधपरावण मोन-आपक होता है। यह पहना फण, पहना आनुष्य है। (२) ० । फिर मिशु तीन = मयोजनेति नात, रास, ढेप, मोहने दुक्त हो जानेसे महत्वायाधी होना है, वह क्य हो बार इस कोर में आप इस राम स्वाप्त प्रत्यों का सकत्व करता है। (३) ० पिर, मिशु पीच अवरामाणिय वयोजनो (—इश्वी सक्षारम फ्रीयों रास्त्री क्यासा) के नष्ट होनेसे आपपातिच (देवता) हो वही निर्वाणको पाना है, उस लोर में नही कोरवा। (४) ० और फिर मिशु ० आसबों क्या में आपवन्य निर्वणकों मान, प्रताविद्यानियों अपवातिच वा से आपवन्य का निर्वणकों हो आवृत्या हो सिह स्वाप्त ना, सांसात् कर विहार चरनेपालकों से ही चार आपवात्य ही आवृत्य । हा वा स्वाप्त का निर्वणकों मुक्त सांसात् कर विहार चरनेपालकों से ही चार आपवास होने चाहिया।

## □─भिन्नु धर्मपर श्रारूढ़

ही समता है, जुन्द । दूसरे मतके परिजायन ऐमा वहे— 'वाक्यपुत्रीय अगण अस्वित्यमां (-विन्हुं भर्में स्पिरता मुद्दों हैं) होकर विद्वार वरते हैं। 'तो वृद्ध । 'रेसे बहुतेबाल व को एसा वहास वाहिये— आबुतों ' उन जाननहार, देशनहार, अर्हुत सम्यद सम्यद अववान्ते विष्यों (-अवकों) को भर्मदेशना दी हैं, यह वावज्ञीयन अनुल्यमीय हैं। आबुत्ते ' जी मीचेनक 'गळा, अच्छी तरह एक एक प्राचन प्राव्यक्त के प्रमेश (-विन्नेके द्वारपर गळा नील) या लोहेना बील, अवल और दृढ होना है, उसी तरह उन ० भगवान्ते आवक्त भारकृत, परार्थ-प्राप्त (-अतृत्राप्त-व्यर्थ) सावारिक व्यनेमें मृत्त, सम्पर् जानदे विमुक्त शीपालन, अर्हुत है, वह नी वातों व्याप्त है। आबुत्ती ' (१) अनावत मिन्नु ना प्राप्त-प्राप्त-व्यर्थ) सावारिक व्यनेमें मृत्त, सम्पर् जानदे विमुक्त शीपालन, अर्हुत है, वह नी वातों वेष्योप है। आबुत्ती ' (१) अनावत मिन्नु जान पूसकर जीव मारनेके अयोध्य हैं। (१) ० वीरी ०। (१) वैष्मृत वेचन ०। (४) जान वृसकर कृत विचार के प्राप्त जाने में ०। (५) पहिले पुहस्य के वका ने सावारिक भीगों के जोळ ने वटोरने ०। (६) शीपालन मिन्नु क्रा के पाने जाने के ०। (६) है जोके रात्ते जाने में ०। (८) ० वीरेहे रात्ने जानेके ०। (९) शीपालन मिन्नु स्वर्व रात्ने जानेके व्यर्थ है। आबुतों ' जो ० अर्हत हैं ० वह हम नी वातोंके अयोग्य है। आबुतों ' जो ० अर्हत हैं ० वह हम नी वातोंक अयोग्य है। आवुतों ' जो ० व्यर्ध हैं वह हम नी वातोंक अयोग्य है। आवुतों ' जो ० व्यर्ध हैं वह हम नी वातोंक अयोग्य है। अर्ह्यों विवार के प्राप्त विवार के व्यर्ध के प्राप्त हो। आवुतों ' जो ० व्यर्ध हैं वह हम नी वातोंक अयोग्य है। अर्ह्यों प्राप्त विवार के व्यर्ध हैं वह हम नी वातोंक अयोग्य है। अर्ह्यों प्राप्त विवार के विवार हम कि वातों के व्यर्ध हो। अर्ह्यों प्राप्त विवार हम विवार हम कि वातों के व्यर्थ हम कि वातों के व्यर्ध हम हम विवार के व्यर्ध हम विवार हम हम

## ६-बुद्ध कालवादी यथार्थवादी

—कालवादी—"हो सकता है, चुन्द । दूधरे मतके परिवायक बहे—"अतीन काणको लंकर ध्रमण भीतम अधिक ज्ञातः—व्यान बतलाता है, ज्यागत बालको लेकर अधिम ज्ञानः—व्यान मही बतलाता—सी यह बया है, सो यह कंके ? वे दूधरे मतके परिवायक बाल=ज्ञानाको मानि दूसरे प्रवारत ज्ञानः—व्यानेत दूधरे प्रकारके ज्ञानव्यानका ज्ञापन करना मानते है। चुन्द । अतीत कालने विषयमे तथागातको स्मृतिके अनुसार ज्ञान होना है, वह जितना चाहने हैं, ज्वला स्थाप करते हैं।

¹ देखो वृष्ठ २९-३२३

२९-पासादिक-मृत्त

चुन्द । अनागत कालके विषयमें तथागतको बोधिसे उत्पन्न ज्ञान उत्पन्न होता है—'यह मेरा अन्तिम जन्म है. फिर आवागमन नहीं है।' चन्द । यदि अतीत की बात अतच्य≔अभत और अनर्थंक हो; तो तथागत उसे नहीं कहते। चुन्द<sup>ा</sup> अतीतकी बात तथ्य=भूत विन्तु अनर्थक हो, तो उसे भी तथागत नहीं कहने। वहाँ तथागत उस प्रश्नके उत्तर देनेमें काल जानते हैं। ० अनागतकी ०। वर्तमानकी ० । चन्द । इस प्रकार तथागत अतीत, अनागत और प्रत्युत्पन्न धर्मोके विषयमें बालवादी (=नालोचित वनता), भतवादी (सत्यवनता), अर्थवादी, धर्मवादी विनयवादी है। इसीलिये वे तयागत कहलाते हैं।

२---प्रयायंबादी--"चुन्द ! देवताओ, मार, बह्या महित सारे लोक, देव-मनुष्य-श्रमण-ब्राह्मण-सहित सारी जनताने जो कुछ देखा, सुना, पाया, जाना, खोजा, मनसे विचारा है, सभी तथागतको ज्ञात है। इसीलिये वे तथायत कहे जाते हैं। चुन्द । जिस रातको तथागत अनुपम सन्यक् सम्बोधिको प्राप्त करते है, और जिस रातको उपाधिरहित परिनिर्वाण प्राप्त करते है, इन दो समयोके बीचमें जो कहते है, और निर्देश करते है, वह सब वैसा ही होता है, अन्यया नही। इसी लिये ०। चुन्द ! तथागत यथाबादी तथाकारी और यथाकारी, तथाबादी होते हैं। इस प्रकार यथाबादी तथाकारी यथाकारी तथावादी। इसलिये । चुन्द इस ० सारे लोक ० म तथायत विजेता (==अभिम्), =अ-पराजित (=अनिम्मृत), एक बात कहनेवाले, बच्टा और वशवर्ती होते है। इसलिये ०।

## १०--श्रव्याकृत श्रीर व्याकृत बातें

१-अव्याकृत-"हो सकता है, चुन्द । दूसरे मतके परिवाजक ऐसा पूछे--'आवस । क्या तथागत मरनेके बाद रहते हैं' यही सच है और वाकी सब कुठ ? ०' (उन्हें) ऐसा कहना चाहिये-'आवसो ! भगवानूने ऐसा नहीं कहा है—'तथागत भरनेके बाद रहते है, यही सच, और बाकी सब झुठ।' यदि दूसरे ० ऐसा पूर्छ—० 'नया तथागत मरनेके बाद नहीं रहते, यही सच ० ?' ० उन्हें ऐसा कहना चाहिये—'आबुसो । भगवान्ने ऐसा भी नहीं कहा है—तथायत मरनेके बाद नहीं रहते, यही सच 0'। यदि 0 पछे-0 नया तथागत मरनेके बाद रहते भी है और नहीं भी रहते हैं, यही सच 0' oभगवानने ऐसा भी नही कहा है। oयदि पूछे--o'क्या oन रहते है और न नही रहते हैo?'oभगवानने ऐसा भी नहीं कहा है। • यदि पूर्छे— 'आयुस । अमण गीतमने इस विषयमें क्यों कुछ नहीं कहा ?' on) उन्हे ऐसा कहना चाहिये-'आवसी 1 न तो यह अर्थोपयोगी है, न धर्मोपयोगी, न बहाचर्योपयोगी न निर्वेदके लिये है, न विरागके लिये, न निरोधके लिये, न ज्ञाति (= उपयम)के लिये है, न ज्ञानके लिये, न सम्बोधिके लिये हैं, न निर्वाणके लिये। इसी लिये भगवानने उसे नहीं कहा।'

२—स्याकत—''॰यदि ऐसा पर्छे—'थमण गीतमने क्या कहा है ?'॰ऐसा उत्तर देना चाहिये— भगवानने वहा है-- 'यह द ल है, यह दु ल-समुदय है, यह दु ल निरोध है, यह द लिनिरोधगामिनी प्रतिपद है। 'व्यदि ऐसा पूछे- 'आवस । श्रमण मौतमने इमे निम लिये बताया है ? 'व्ऐसा उत्तर देना चाहिये-'आवसो । यही अर्थोपयोगी, धर्मोपयोगी ० हैं। इसीलिये भगवानने इसे बताया है।'

## ११-पूर्वान्त श्रोर श्रपरान्त दर्शन

"बुन्द । जो पूर्वान्त सबधी दृष्टियाँ (=मत) है, मैंने उन्हें भी ठीकसे कह दिया, बेटीनने विषयम में और क्या बहुँगा ? चुन्द । जो अपरान्त-सबधी दृष्टियाँ हैं, मैने उन्हें भी ० वह दिया ० ।

१--पूर्वान्त दर्शन-"चुन्द । वे पूर्वान्त सवधी दृष्टियाँ मीन है जिन्हे मैने ० वह दिया ० ? चन्द्र । दितने धमण ब्राह्मण ऐसा वहनेवाले और इस सिद्धान्तके माननेवाले है—'आत्मा और लोक धाइवन (≔िनत्य) है', यही सच है और दूसरा झूट।—'आत्मा और लोव अशास्वत है' ०। 'आत्मा और लोक शास्त्रन और अशास्त्रत दोनो हैं । 'आत्मा और लोक न शास्त्रन और न अशास्त्रत है ।'। 'आतमा और लोक स्वयकृत ०। 'आतमा और लोक परकृत ०। 'आतमा और लोक अधीत्य-(==अभावसे)

ममुत्पन्न है', यही सच और दूसरा झुठ। मुम-दु य शाहतत है ०। ० अभाहतत है ०। ० शाह क्र अभाहतत दोनो है ।। व भारवन न नमारान ३०।० स्वयप्तन ०।० पर्मन ०।० स्वयप्तन और परमन ० मुत्र-दुत्र न स्वयद्वत न परवृत बन्ति अधीत्य-ममृत्यत्र है, वही मच और दूमरा झूठ।'

"चुन्द ! जो थमण ब्राह्मण ऐसा बहते और समझते हैं--धान्मा और लोर पारश्त हैं--धर्म सन और दूसरा मूठ', उनने पास जावर में ऐसा पूछता हूँ-'आवुस । ऐसा जी वहने ही-'आ मा भीर लोन शास्त्रत है <sup>7</sup>' सो न हा जाता है ; किन्तु जो नि वह ऐसा महते है—'यही सन है और दूसरा भूठ'

उसमें में सहमत नहीं। मो किम हेतु ? चुन्द ! नयोकि दूसरा समझनेवारे भी प्राणी है। "चुन्द । इस प्रज्ञप्ति (==व्यान्यान) में में रिमी को अपने समान भी नहीं देखना, बदरर कही-

से वितय प्रज्ञान्तिमें में ही वद-चडकर हैं।

"तो चुन्द । जो श्रमण या ब्राह्मण ऐसा कहते और समझते हैं-- आत्मा और लोह गाहात है • । अशास्त्रत • । • । सुरा-दु व शास्त्रत •, यही सब और दूसरा झूठ--उनने पास जार र मैं ऐसा बहता हैं-आबुस ! ऐसा जो कहते हो ० सी० है ? जिन्तु जो कि वह ऐसा कहते हैं- पही गच और दूसरा झूठ', उसमे में महमत नहीं। सो निस हेतु ? चुन्द ! क्योवि दूसरा समझनेवाले प्राची भी है।

"चुन्द ! इस प्रज्ञाप्तिमे, में विमीको अपने समान भी नहीं देखता,बदवर पहाँम ! बन्दि

प्रकृष्तिमें में ही वढ-चढवर हैं।

"बुद । जो पूर्वान्त-सबधी दृष्टियाँ है, मैने उन्हें भी जैसा वहना चाहिये था, वह दिया, और

जैसा नहीं बहुना चाहिये था, उसके निषय में में और क्या बहुँगा ?

२-अपरान्त बर्जन-"भुन्द । अपरान्त-भवधी दृष्टियाँ वीन है बिन्ह जैमा बहुना चाहिये था मैने वह दिया ०, औसा नहीं वहना चाहिये था, उसके विषयम में और क्या वहाँगा ? घुन्द ! विनने श्रमण ब्राह्मण ऐमे बादके ऐसे मतने माननेवाले है--'आत्मा रूपवान् है, मरनेके बाद अरोग (=परम मुखी) रहता है'---०। आत्मा रूप-रहित है ०। आत्मा रूपवान् और रूपरहित है ०।०न रूपवान् और न रूपरहित ०।० सज्ञाबाला है ०।० सज्ञा-रहित ०।०न सज्ञाबान् और न मज्ञा-रहिन ०। उच्छित्र और नष्ट हो जाता है, मरनेके बाद नही रहता ।

"चृन्द ! ० उनके पास जावार में ऐसा कहता हूँ--"आवृगः है ऐसा, जैसा कि कहते ही--आत्मा रूपवान् है । किन्तु जो कि वह ऐसा कहते है- 'यही सन और दूसरा झूठ', उससे मैं सहमत नहीं। गी विस हेतु ? चुन्द । बयोनि दूसरा समझनेवाले प्राणी भी है। ० निसीको अपने समान नहीं देवना ०।

चुन्द । अपरान्त-सबधी दृष्टियां ये ही है बिन्ह कि ० मैने वह दिया ०।

#### १२-स्मृति प्रस्थान

"बुन्द । इन्ही पूर्वान्त और अपरान्त सबधी दृष्टियो <sup>१</sup>के दूर वरनेने लिये, अतित्रमण करनेक लिये, इस तरह मैंने चार स्मृतिप्रस्थानोका उपदेश किया है। कीनम चार?-(१) ० कायाम कायानुषद्यी हो ॰ विहरता है। चुन्द । इन पूर्वान्त और अपरान्त सबसी दृष्टियाके दूर करनेके लिये ही ० मैने चार स्पृतिप्रस्थानोका उपदेश किया है।"

उस समय बायुष्मान् उपवाण भगवान्के पीछे हो, भगवान्को पक्षा झल रहे थे। तव आयुष्माम् उपवाणने मगवान्मे वहा-- 'आश्चर्य भन्ते । अद्भुत भन्ते । यह पर्मोपः

देश (= धर्मपर्याय) पासादिक (=वळा सुन्दर) है।" "तो उपवाण । तुम इस धर्मपर्यायको पासादिक ही करके धारण करो।" भगवान्ने यह कहा। सतुष्ट हो आयुष्मान् उपवाधने भगवान्क भाषणका अभिनन्दन किया।

९ पूर्वान्त अपरान्त दर्शनोके लिये देखो गृष्ठ ५–१४ ।

देशो महासतिपद्दान सुत्त २२ (वृष्ठ १९०)।

## ३०-लक्खण-सुत्त (३।७)

१—बसीस महापुरुष-लक्षण । २—किस कर्म विपाकसे कौन सक्षण ।

ऐसा मैने सुना। एक समय भगवान् श्रावस्तीमं अनायपिण्डिक आराम जेतवनमें विहार करते थे।

वहाँ भगवान्ने भिक्षुओको सबोधित क्या—"भिक्षुओ!"
"भदन्त!" कह उन भिक्षुओने भगवान्को उत्तर दिया।

#### १-वत्तीस महापुरुप-लद्मगा

भगवान्ते यह कहा—"भिक्षुओ । महापुरपोके वसीस महापुरप-कक्षण है, जिनसे युक्त महा-पुरपोकी वो ही गतियाँ होती हैं तीसरी नही।—(१) यदि वह परमें रहता है तो मामिक, धर्म-राजा, नारो ओर विजय पानेवाला, झानित-स्थापक, सात रत्नोमें युक्त चक्रवर्ती राजा होता है। उसके ये सात रत्न होते हैं—चन-रत्न, हिता-रत्न, अवन-रत्न, मणि-रत्न, हमी-रत्न गृहर्गकिर-रत्न, और सातयाँ पुन-रत्न—एक हुआरमें भी अधिक सुर-वीर, दूसरेकी चेनाओका मर्दन करनेवाले उसके पुत्र होते हैं। वह सागर्यमंत्र हस पृथ्वीको वण्ड और शक्त विना ही धर्मसे जीत कर रहता है। (२) मिंद वह परने वैपर होतर प्रक्रजित होता है, (तो) ससारके आवरणको हटा देनेवाल अहंत् सम्यद् सम्बुद्ध होता है।

भिशुंबां! वह महापुरुषिक बत्तीस छक्षण कौनसे हैं, 'जिनमे युक्त होनेसे ०' यदि वह परसे देपर हो प्रविज्ञ होता है । भिशुंबां! (१) मुप्रतिष्ठित-पाद (=जित्तमा पर जमीन पर वरावर बैठता हो) है, यह भी महापुरुष छक्षणांमे एक हैं। (२) भीचे परेले उक्कमें सर्वत्तिपर-पार्र्ण नाभिन-निम्न (=पुद्री)-युक्त सहस्र करोबाला पक होता है। (३) आवत-पार्णण (=चीळी पुर्द्रीताण) है। (४) ० दीर्ष-अपुरु । (५) ० मृद्र-तरण-हस्त पाद०। (६) जाल-हस्त-पाद (=युक्त निम्न) ०। सिस्लीले जुळी (७) ० उस्तव्याव (=युक्त निस्त पादमें अपर अवविष्का हो। (८) ० एणी-जप (=युग जेवा-पेड्जीवाला) ०। (९) ० (सीपे) एळे, विना मुक्ते रोतो पुरु मोत्रो अपने हायके तळवेसे छुता है (आजानुवाह) ०। (१०) कोपाच्छादित बीत-पुद्धा (=युप्प-इन्दिन)। (११) युक्त वर्णाण क्यान समान ज्वानव्यान। (१२) युश्न-एवि (विन-अपरी वर्ण्यका) है० विव्यान निया पर सैल-पुक्त नही विपटवी०। (१२) एक्न छोन एक एक रोम कुप्पों एक एव गोम बाला ०। (१४) ० उक्किय-लोम ० उसके अजन समान नीले तथा पर सिल्य नीम व्यव्यान पर सिल्य क्यान समान नीले तथा पर सिल्य नीम व्यव्यान वर्णाण क्यान समान नीले तथा पर सिल्य वर्णाण क्यान समान नीले तथा पर सिल्य क्यान समान नीले तथा पर सिल्य अपने वर्णाण क्यान समान नीले तथा पर सिल्य अपने वर्णाण क्यान समान नीले तथा पर सिल्य अपने वर्णाण क्यान समान नीले तथा पर सिल्य अपने साहिने और श्रेष्ठ द्वालिक लोमीने सिर अपराने उठे है०। (१५) आहम्स्वन्ता । (१९) स्वत्न अपने उत्त अपने समान नीले तथा (वर्णाण क्यान अपने वर्णाण क्यान समान नीले तथा (वर्णाण क्यान समान नीले तथा पर सिल्य क्यान समान नीले तथा पर सिल्य क्यान समान नीले तथा स्वतिप्त स्वत्व हिन्स क्यान समान नीले तथा स्वतिप्त स्वत्व हिन्स समान नीले तथा स्वतिप्त स्वतिप्त स्वतिप्त स्वतिप्त स्वतिप्त स्वतिप्त स्वतिपत्ति स्वतिपति स्वतिपति स्वतिपति स्वति

मिलाओ सह्यायु-मुत्त ९१ (मिलामनिशाय पृथ्ठ ३७४-७५) ।

(१७) सिह-पूर्वर्द-गम (=जिसना छानी आदि घरीरमा उसरी भाग गिहनी भीनि विद्यान हों) ।।
(१८) विद्यानसम् (=जिसना दोनो न घोरा विच्छा भाग विन्तूर्य है) ०। (१९) स्प्रशेषपरिमडल ० जितनी घरीरमी ऊँचाई, उनना व्यायाम (=घीठाई) (और) विजना व्यायाम उनमी
ही घरीरमो ऊँचाई। (२०) सम्बन्ध-र (=ममान परिमाण पे पर्वत्राम) ०। (२१) रामा-गमी
(=मुन्दर चिरावोबाला) ।। (२२) छिह-हुन्तु (=चिन्-गमान पूर्ण दोठीवाला)।(२३) मध्यार्गमदक्त ।। (१४) सम-दत्त ।। (१५) विव्य-दत्त (=धीनोई बोल गोई छेत न होना) ०। (२६)
सु-सुक्ल-दाढ (=ध्यून सफेर खडवाला) ०। (२०) प्रमृत-विह्य (=छम्पी जीमवाला) ।।
(२८) प्रहास्वर, वर्रावर (प्रशिव) स्वर्यकाला) ।। (२९) अभिनील-नेव (=अल्पी) गुण जीनि निर्धा अर्थलोबाला) ०। (३०) गोन्यका (प्रस्त जीग एकप्याला) ।। (३०) औरोरं वीचय देवन वीमा क्यास सी ऊर्मा (=दीमराजी) है।। (३२) उज्जीपसीर्या (=पगढी पिरवाला) ० है। प्रिभुक्षो ।
यह महापुरर-व्यायोग है।

### २-किस कर्म-विपाकमें कीन लदाएां

"भिश्वुओं ! इन यत्तीस महायुख्य-जदाणोगी बाहरने व्हर्षि भी जानन है, मिनु यह नहीं जानते हि बिस वर्षने करनेते विस कराणका साम होना है।

१—काधिक लदाचार— (१) 'धिरहुको ' तथागत पूर्व-जन्म— पूर्व प्रव, पूर्व-नियाममे मनुत्य हो, फायिव सदाचार,— दान, गोलावरण, उपोमस-जत, भाता-ियता, ध्रमण-जाह्मणरी गवा, यळे लोगोर सत्वार और हुसरी स्कृतिको स्थिर पृष्ठ हो परनेवाने थे । वज पृष्य क्योंक सम्बद्ध, विपुल्लास कारा छोट, मरतेके बाद सुगीत स्वगंत्रोव थे जनसे हैं। वहाँ अत्य देवोमे दिखा आयु, वर्ष, गुत, पार, मुत्र, रूप, सब्द, गग्य, रम, स्पर्य देश खागोने कड काते हैं। वे यहाँन ज्यून हो पड़ी था इस सह्युद्धर-तक्ष्मण्डो पा सुग्रीतिष्ठतपार होते हैं ०। उस लखणमे युक्त हो, यदि यस्य रहते हैं, तो ० वरवर्ती राजा होने हैं। राजा हो बचा पाते हैं ' विची भी मनुष्य चचुने अतेब होता—राजा हो यहाँ याने हैं। यदि ० प्रजानन—राम, होते हैं, तो ० अहत् सम्बन्द सबुद होते हैं। बुढ हो स्था पाते हैं ' अस्तरिक शत्रु—अनिय—राम, देश, मोह, और ध्रमण, बाहाल, देव, मार, जहां। या सतारम विमी भी दूतरे दिरोधी, वाह्य प्रपूप अजेब रहते हैं।'' बढ़ हो भावानने यह वात वही। वहाँ यह पढ़ा यह हैं। चहां है

सत्य, धर्म, दम, मयम, बीच धील और उपोनध-वर्म, द्वान, अहिसा, और अच्छे कामीमें रत रहनर, दुढ हो उन्होन आवरण रिया ॥१॥ वह उस करेसे स्वर्ग गये, और शिद्धा, रित तथा मुदनों अव्यव्य करते रहें। फिर, बहाँसे च्यून हो यहाँ आ, उन्होंने सम-यारोंने पृष्वीको मर्या विश्व ॥॥॥ सामुद्रिक कालोंने आवर कहा—सम्प्रतिष्ठिण पारवाल्की प्रवच्य क्यी नहीं होनी। गृहस्य हो या प्रवज्ञित, यह लक्षण दम वानवा घोतक है॥३॥ परपर रहते यह विक्यी प्रयुवो द्वारा अनेय रहता है। उस करेंके फलते दस ससारमें वह विश्वी को मनुष्यसे जेय नहीं होवा॥४॥ परि वह विकास निप्नामताकी और रविवाला हो प्रवच्या चेना है, तो वह अरेष्ठ नरोसाम फिर जावाणमनमें नहीं पळना, यही उनकी धर्मना है, ॥५॥

२—प्रिय कारिता—(२) "भिसुनो । तयागत पूर्व-जन्म ० मे मनुष्य होकर लोगांक वर्छ प्रियकारी ये। उन्होने उद्देग, चचलता और भयको हटा, घार्मिक बातोकी रसाका विधानकर विधिन्नवेत्र दान दिया। (अत ) वे ॥ सुगतिको प्राप्त हुये। (फिर) वहीं से च्युन हो यहाँ गा पैरने तत्रकोर चन्न-प्रम महापुरुप-स्थापनो पाते है। वे इस ल्क्षानते युक्त हो यदि घरमें रहते हैं । राजा होचर क्या पाते हैं ? ब्राह्मण, गृह्यति, मेंगम (च्नागरित्त सभासद्), जानगद (च्यीहाती समासद्), कोपाप्यश, मन्त्री, द्वारीररक्षक, द्वारपाल, सभासद्, रावा और अधीनस्य नुमार—यह उनका बहुत बळा परिवार होता हैं। राजा होकर यह पाते हैं। यदि » प्रवजित होते हैं, ० अह्त सम्यक् सबुढ होते हैं। बुढ होकर वहा पाते हैं ? यह भिस्-भिस्तुणी, उपासन-उपासिका, देव मनुष्य, असुर-नाग-गच्चवं यह उनका बहुत सळा परिवार होता है। बुढ होकर यही पाते हैं।" मगवान्ते यह बात कही। वहाँ यह नहा गया है—

(र हाता ह | बुड हावर यहा पात हा | स्पानान यह बात बहा। बहा यह नहा गया ह--पहले, पूर्व जनामें मनुष्य हो बहुतांक सुखदायक थे।
उद्धा, त्रास और भयवो हुर करलेखाले, रक्षा-=आवरण---गृदिग्में कमें रहे थे।।६॥
सी उस कमेंसे देवलोक्से ला, उन्होंने सुख, कींडा रितको अनुभव विया।
बहित ब्युत हो फिर यहां ला, दोनो पैरोमें सहल अरोवाले फैंडी पुट्टीके चक्रको पाये।।७॥
सी पुष्य कराणोवाले कुनारको देख, आये हुये ज्योतिपियोने कहा-यह शत्रुपर्यन (त्रया) बळे परिवारवाले होने क्योंकि (इनके परा) समत्तनिम चक्र है।।८॥
यदि सुत (पुरा) प्रजनित नहीं हो तो चक्र चलाता है, पृथ्वीका वासन करता है।
सानय उस सहायको अनुगामी तेवक बनते हैं।।९॥
यदि वह विवसण निजानताली और लीचवाला हो प्रजित हो जाता है।

तो देव, मनुष्य, असुर, प्राणी, राक्षस, गन्धर्व, नाग, पक्षी, चतुष्पाद । उस देव-मनुष्योसे पूजित अनुषम महायशस्वीकी सेवा करते है ॥१०॥

काह अमप-काह्मण या दव ० वहां भार सवता ०।" वहां यह नहां पया ह— अपनी मृत्यु, तथ और अपको देख, वह दूसरेको मागतेस विरत रहे। उस सुचरितसे स्वर्ग सुकृतके फल विपावको भोगा ॥१॥ वहांसे ज्युत हो यहाँ जा तीन स्थाण पाये— पूड़ी वळी होतो है, जहांके ऐसा तीथा, सुभ और सुजात सरीर होता है ॥१२॥ और सिम्मुकी भुजाके समान अनोहर सुन्दर भुकाये तथा अंसुली मृदु, तहण और सम्बी

होती है।

महापुरपके इन तीन श्रेष्ठ उलापोसे युक्त कुमारको यीर्घजीवी बतलाते हैं ॥१३॥

यदि गृहस्य होता है तो दीर्घायु होता है, और यदि प्रवजित होता है तो उससे भी अधिक दिन

है ०।० बुद्ध होकर मुन्दर भोजन और पान पाता है।'

० यह वहा गया है--गुन्दर और स्वाहिष्ट साद्य भोग्य खेळा अवनंते दाता थे। इस सुचरित समेरी वट नव्दन-शावनमें बहुत दिनो तक प्रमीद सबते रहे ॥१५॥ यहाँ आरण यह मध्य-उत्पद प्राप्त करते हैं उनके हाथ पैकी साथे मह होते हैं। नशानत उनको याद्य भोज्यका लामी होना बक्को है ॥१६॥ यह (स्थाय) गुरुष्य होनेपर भी यही बनलाना है, प्रप्रतित होने पर भी वर उसे पाने है। बाहै उत्तम लाय-मोज्यका छाभी, (तथा) मधी गुरस्य-वधनीका छेक्क पता गया है ॥१०॥ ५--मेल क्राना--(७-८) "जो ति मिक्षो । ० दान, त्रिय नान, प्रयाणी (=: उपनारना वाम) और गमाननाना व्यवहार--- वन चार गबह-अन्तुओंगे कोगा ना गबह करी धे उम वर्मने वरनेमे ० लक्षण०--(७) हाच पैर मुदु नरण, तथा (८) आहनारे होने है। ० मना हीनेवर बाह्यण, महपनि, कोपाध्यक्ष ० गभी परिजन उनने मेठमें नहीं है। ० बुद्ध होनेपर भिन्न,

दान, अर्थ-वर्षा, प्रिय यसन और गमान भावने, करके बहुत कोगोना सप्रह, उस अप्रमाद मुगर्ग स्वर्ग जाता है ॥१८॥ यहाँसे च्यत हो यहाँ आ मृद्=तरण और जानपाल। अत्यन्त रुचिर, मृत्दर और दर्शनीय शिश जैसे हाय पैरतो पाता है ॥१९॥ परिजनका प्रिय होता है, मधह करते इस पृथ्वीको क्या में उपना है। प्रियवाना और हित-मुगवा अन्वेषक वन प्रिय गुणोक्ता आचरण वरता है ॥२०॥ यदि सभी वाम-भागोनी छोड़ना है, सी जिलेन्द्रिय हो लीगोरी धर्म वहता है. वसके धर्मीपदेशने प्रसन्न हो लोग धर्मानुसार आचरण करने है ॥२१॥

भिश्रणी ० उनवे सभी परिजन मेलमे रहते हैं।"०

६-अर्थ-धर्मका उपवेश--(९-१०) "भिश्वभी। ० लोगोडी अर्थ-पवधी, और धर्म-मंत्रभी बातें करते. निर्देश करते थे, प्राणियोंके हिन और मुख्ये निर्धे धर्म-यज्ञ करने थे ० दो लक्षण---उपग--वाद (=अपरे उठे मुल्फोताला पैर), और उध्वीयारीय (=मरीररे लीम अरागी और गिरे रहते है, साधारण लोगोरे लोम नीचेरी ओर)। ० राजा होरर वामभौगियामें अप, थेळ=प्रमण उत्तम

भीर प्रवर होने हैं । बुढ़ होतर सभी सत्वीम अग्र, धैय्ठ । " ० यह वहा गया--पहले बहुतोसी अर्थपर्म संदर्धी-वाले गड़ी, उपदेश गी। प्राणियोंके हित और मृगवा दाना बन, मत्मर गहिन हो धमे-यज्ञ विमा ॥२२॥ उस स्वरित वर्मसे यह स्वनित्रो प्राप्त हो प्रमदिन होना है। महाँ आवर उत्तम और प्रमुख होनेवे लिये दो लक्षण पाना है ॥२३॥ उसके लोग ऊपरवी ओर बिरे रहने हैं, पैरवी घटुड़ी (=गुन्फ) मिनी होनी है। वह मास, रिपर तथा चमळेने अच्छी तरह ढनी, और चन्याने ऊपर योगायमान नृत्ती है ॥२४॥ वैसा व्यक्ति घरमे रहता है तो नाम-भोगियोमें श्रेष्ठ होता है। उसमें बददर कोई नहीं होता। वह सारे जम्बदीयरो जीतवर रहता है स्थान अनुपम गृह-त्यागवर प्रविवत हो सभी प्राणियोमे श्रेष्ठ होता है। उसमें बढ़कर बोई नहीं होता, वह सारे लोजको जीतकर विहार करना है ॥०६॥ ७-सत्कार पूर्वक शिक्षण--(११) "जो जि मिशुओ। पहेंते जन्ममें ० शिल्प, जिला,

आचरण और (नाना) नर्भोको बळे सत्कारपूर्वंव सियाते ये—िक (विवाधीं) बीघ्र जान जायें, धीघ्र सीख जायें, देर तक हैरान न हो। = छदाण—पूगके समान जमा होती है। ० चत्रवर्सी राजा हो राजाके योग्य, राजाके अनुबूळ (बस्तुओं) को घीघ्य पाते हैं ०।० बुद्ध होवर ध्रमणोने योग्य० वस्तुओं तथा भोगों को क्षीच्र पाते हें ०।"

"oयहाँ कहा गया है-

'सिरप, निजा और आचरणने नमोंनो कैसे शीघ जान ले, यह चाहता है।'
जिसमें निसीको कट न हो, इसिट्ये बहुत शीघ पढाता है, क्लेख नहीं देता ॥२०॥
जस सुखरायक पुष्यक्रमंत्रों करने परिपूर्ण सुन्यर जयाको पाता है।
(जो कि) गोल, सुजात, चढाक-उतार, कज्वरोमा तथा सूक्ष्म क्रमें वेटित होती है ॥२८॥
जस पुरुषकों लोग एष्णीजय पहने हैं, इस लक्ष्मको शीघ सम्पत्तिदायक वताते हैं,
सवि वह परहीमें रहना पत्रव करता है, और सखारमें आकर प्रवृत्तित नहीं होता ॥२९॥
यदि वह परहीमें रहना पत्रव करता है, और सखारमें आकर प्रवृत्तित नहीं होता ॥२९॥
यदि वैसा विषयण (पुरुप) निष्कामताको इच्छाते प्रवृत्तित होता है,
तो गोग्यताके अनुकूल ही वह अनुप्रम गृहत्यांची उसे शीघ पा लेता है।।३०॥

८—हितकी जिकाला—(१२) "जो कि भिलुओ । वह ० यमणो—प्राह्मणोके पास जाकर प्रवन करते थे—"भन्ते । त्या कुगल (=्यालाई) है, और बया अ-कुग्नल ? बया सदीप है, क्या करना पेरे लिये विरकाल तक अहित, दु पवे लिये होगा? त्या करना मेरे लिये विरकाल तक अहित, दु पवे लिये होगा? त्या करना मेरे लिये विरकाल तक अहित, दु पवे लिये होगा? त्या करना मेरे लिये विरकाल तक शहित, दु पवे लिये होगा? त्या करना मेरे लिये विरकाल तक हित, सुवके लिये होगा? वदा करने वरित्तर पूली नहीं लक्ष्मण ०—० सूक्ष्म-छित (=्यातलियने चर्मावाला) होते हैं। ० जनके धरीरपर पूली नहीं लक्ष्मी। चक्रमाना कीर नक्ष्मी एवा होने एवा होगा होते हैं। काप-भौगियोमें न कोई उनके सामान और नक्षी वदकर महावाले होते हैं। ० बुढ़ होकर महाप्रज, पूथुप्रज, तीववृद्धि, शिप्तवृद्धि, तीव्याप्त, विद्याप्त, पूथुप्रज, तीववृद्धि, शिप्तवृद्धि, तीव्याप्त, नविवृद्धि, होता। ०

यहाँ कहा गया है—

पहुंचे पूर्व-जन्मोमें, जाननेनी इच्छाते प्रविज्ञांके पास जनकी सेवा करके प्रकृत किया करता था, और उनके उपवेद्योपर ध्यान वेता था ॥३१॥ प्रज्ञा-प्रदाता कर्मोसे मनुष्य होकर सूक्ष्म-ध्यव होता है। उत्पत्तिक लक्षणको जानवेवाले कहते हैं—वह सूक्ष्मदात्रोको ब्रह समझ जायेगा ॥३२॥ यदि वह प्रविज्ञित नहीं होता, तो अववर्ती राजा होकर पृथ्वीपर राज करता है। न्याम करते, अयोके अनुशासन और परिष्रहमें उसके समान या उससे बढकर कोई नहीं होता ॥३३॥

यदि वह • प्रवित्त हो जाता है,

तो अनुभा विदोध प्रज्ञाका लाग बरता है, वह थेट महामेवाते वोधि प्राप्त करता है। ।३४।

९—अकोध और वहन-दान—(१३) "जो कि भिश्नुओं । ० कोबराहित बहुत परेसातकरते
वाले नहीं थे, और बहुत नहनेपर भी ढेंध, नोग, बोहको नहीं प्राप्त होते थे, बहुत कहनेपर भी
उन्हें बाते नहीं क्यती थी, न वह कृषित होने थे, न मारपीट करते थे और न कुछ कहते थे। भोग,
देंदा, दोर्मनस्य नहीं प्रकट करते थे। और उन्होंने बलगी, कमाद कोपेय और कम्बलके
सूश्मवरनोने सूश्म और मुद्र आस्तरणे (—विछीनो) और प्रावरणे (—बोहेतनो)का दात दिया
या। सो उप कर्मके वरनेते ० रक्यं ०। वहाँवे च्युत हो यहाँ आ थह खराष पाये—सूबयं-वर्णः—
वाजनके समान पर्मवादे। ० धनवर्षी राजा होकर अलसी, क्यास, कोपेय और कम्बलके सूश्म

बस्त्रोने सुक्ष्म और मृदु आस्तरणो और प्रावरणोंने पानेवाछ होते हैं। व बुद्ध होतर • प्रावरणोंन पानेवाल होते हैं ०। व वहाँ वहा वधा है—

यह पूर्वजन्ममें अ-शोधी रहा, और सूक्ष्म राजधाले सूक्ष्म वस्त्रीको,

जैसे पृथ्वीको सूर्व वैसे दान करता रहा ॥३५॥

उसके कारण यहाँसे मरवर स्वर्गमें उत्पन्न हुआ, और पुष्पपालको भोगनर,

करक्तरको जैसे इन्द्र वैसे मचनके शरीर जैसे (सरीर)नाला हो यहाँ उत्पन्न हुआ ॥३६॥ प्रद्रज्याकी चाह छोट्ट विष् यहमें रहता है, सो महती पृथ्वीको जीतकर सामन करता है।

वह सात रत्नोको तथा सुचि, विसल, सुक्ष्म चर्मको भी पाता है।।३७॥

वह सात रत्नीको तथा शुनि, वियल, सूक्ष्म वर्मको भी पाता है।।३७॥ यदि वेयरवाला होता है, तो सुन्दर आच्छादन और प्रावरणके वस्त्रीनो पाता है।

वह वर्बक्ते कियेका फल भोगता है, (बयोकि) वियेका लोप मही होता ॥३८॥

१०—सिं करना—(१४) "जो कि भिंसुजों । विर्माण में कुन, अतिबिरकालमें बले नामें नामितावारों, मिन्नों, सुदिरों बीर सवाजोंकों मिलानेवाले ये। माताकों पुनरें सिलानेवाले ये। पिताने पुनरें सिलानेवाले ये। पिताने पुनरें सिलानेवाले ये। पितानेवाले ये। प्रतिके प्रमितितेव। माताकों मिलानेवाले ये। पितानेवाले प्रतिके प्

म्हले अहीतक पूर्वजमोर्गे विर-सुन्त चिर-अवासी
पातिवाको, सुद्रहो, सक्षाजीको उसने मिलामा, मिलाकर मोद करता था ॥३९॥
उस ममेरे स्वर्म जा, उसने सुल, जीडा, रितेको जनुभव विमा ।
बहाँहे च्युत हो, फिर महाँ जा कोडामजादित देकी विस्तको पाना है ॥४०॥
गृहस होनेपर उसके बहुतते पुज, सहस्रो अधिक आरमक होते है,
जो कि मूर, बार, शब्द-जमाणक, जीवि-त्यायक कोर मियवद होते है।
गृहस्य होने पर उसके बहुतते बननानुमापी पुज होते है।
गृहस्य हो या प्रवीचत, यह लजन यह वातका चौरक है। १४॥
गृहस्य हो या प्रवीचत, यह लजन यह वातका चौरक है। १४२॥

(इति) प्रथम भावतार ॥५॥

१२—योग्य-अयोग्य पुश्यका वयाल—(१५, १६)' जो कि प्रसूत्वां ¹ ०जनता (=महाजन) के सवाहरू, सम-निषम पुश्यका ज्ञान रखते से, विशेष पुश्यका ज्ञान रखते से—'यह इसके योग्य १९ं, 'यह उसके योग्य १९ं, 'यह अपके मराज्ञ के स्वतं के

तुलना, परीक्षा और चिन्तन करके जनताके सम्रहको देख,

यह इसके शोष्य है—-इस प्रभार पहले वह पुरुषोमें विशेषताना (स्वालं) करता था ॥४३॥ (इसीसे)पृथिवीपर खळा हो विना सुके हाथसे दोनो जानुओनो छता है। और वचे हुए पुष्पके विपादमें (वगेद) वृक्ष जैसे परिपडल (भरे बरीरवाला) होता है।।४४॥ नाना प्रकारके लक्षणोके जाननार, चतुर पुरुषोने यह सविष्य चचन निया—

(बहु) छोटे बच्चेपानेसे अनेक प्रकारके यृहस्योवे योग्य (भोगो)को पाता है ॥४५॥ यहाँ राजा हो भोषोवा मोपानेवाला होता है, उसके यृहस्यावे योग्य (भोग) बहुत होते हैं। यदि सारे भोगोका त्याव करता है तो अनुपम, उत्तम, श्रेष्ठ धनको पाता है ॥४६॥

इसरोकी मदा, शील, श्रुत, बुद्धि, त्याय, वर्ष, बहुतकी सकारयो, धन, धान्य, पर-बेत, पुत्र, द्वारा, चीपाये, ॥४७॥ जाति-माई, वन्य, पित्र, वर, वर्ण, और पुत्त दोतो, न क्षीण हो—यह चाहता बा, और उन्हे समुनत (देवना) चाहता वा ॥४८॥ (इस) पूर्वके किये सुनरित कमेसे वह सिह्यूनीई काय, समवर्तक्तम, और चितालरास होता है, इसका पूर्व कारण क्षय न (चाहना) है ॥४६॥ मृहत्य रहनेपर धन धान्य, पुत्र-दारा, चीपायोधे बढता है।

मृहस्य रहनपर धन धान्य, पुत्र-दारा, चापायात बढता ह। धनत्यागी प्रज्ञजिन हो महान् धर्मता सम्बोधि (≔बुदत्व)को पाता है ॥५०॥ १३—पीळा न धेना—(२०) "जो कि मिसुओ! ब हाण, डला, तण्ड या घरनसे प्राणि

१३—पीळा म बेना—(२०) 'चो कि प्रस्तुका' । हाम, ठळा, तण्ड या धरम्म प्राण्य योको पीडा न देते थे। तो जस कमें करलें ० रवमं ०। वहांम च्युत हो, यहाँ आ इस नहामुख्य प्राण्य पीको पीडा न देते थे। तो जस नहामुख्य करने विदाय (चर्त्तवाहिनियाँ) समान वाहिनो और कमरको पात को पात्रवालो जल्प होती है। ० चक्ववर्षी राजा होकर ० नीरोण=निरातक, न-अतियोतिन-अति उच्चा, समान विपाक नाळी पाचनश्वित (=गहनी) से युन्त होते हैं ० ।० बुद्ध होकर ० नीरोण, निरातक ० समान विपाक-वाळी पाचनश्वितसे युन्त होते हैं।० यहां यह कहा गया है—

हाब, इड, डले, या शस्त्रसे मारने-पीटनेसे

तिवा देने या इतनेके लिये नहीं सताया, वह जनताको न स्रतानेवाला था ॥५१॥ उससे यह मरकर मुनति पा बानन्द करता है, युवफ़कवाके कमीने मुख पाता है, (उसकी) पाचनवानिव स्वय ठीक रहती है। यहाँ बाकर वह रतामसाना होता है।॥५२॥ इसीचे अविन्तुरों और विजयानोने कहा—यह तर बहुत सुकी होग। मृहस्य ही या प्रवजित, वह लक्षण इस बातका चोतक है।।५३॥

१४—प्रिय वृष्टि—(२१, २२) "जो कि भिक्षुजो । विद्धीं उस्टी नजर न देवते ये, सरल सीधे मन, और प्रिय चबुते लोगोको देखते थे। सी उस नमॅके करनेसे ० स्वर्ग ०। वहाँसे च्युत हो, यहाँ का इन वो महापुरूप-स्वामोनो पाते है—(२१) अभिनीतनेत, और (२२) गोगध्म 
०।० वस्त्रक्ती राज्य होत्तर ० जनाता (=बहुवन)वे धिय-स्वंन होने हैं, बाहाल, वेस्त, नागरित 
सभावद (=नंगय), वीहांजी समागद (=जनावपद), गवन विच्नतेत्व्द), महामाद्य, अनीतरम 
(=न्तेत्वानपत्र), हारपाल, व्यवाय, पारिष्य राज्य, मोग्य(=मोग्यि) हुमागोत्र भिन्नन्त्राय होने 
हैं ०।० युद्ध होन्द जनानों भिन्न स्वंत होते हैं, मिशू, मिशुणी, उपायन, उपासिता, देत, मनुष्य, 
वसुर, नाग, नायवं—सयने शिव=मनाप होते हैं। 'व यहां यह वहा प्रमा है—

न तिक्की न उस्ती नबरखे देखा था,
सरफ तथा सीधे मन, प्रिन चयुक्ते सोधोंचो देखता था ॥५४॥
दुर्गास (==वर्ग) में बह फर्काबगर भोगता है, मोद र पता है।
शौर यहाँ (आ) अभिगीत मेन, लोर चोपस्य मुन्धवन होता है।।५५॥
शित्युक्त—चुतु, र सामोंचे बहु पहित,
हुभ्म नेंत्रों (की परम) में हुख्य पुष्प वसे प्रित होता है।।५६॥
सिम्म साँग (की परम) में हुख्य पुष्प वसे प्रित होता है।
पदि मुहस्य न होता है।
वि मुहस्य न हो अगल होता है।

्थ — सुकार्यमें अपुजायम — (२२) 'जे कि मिस्नुवा'। ० बच्छे वासोमें सहस जनते के आपूजा से, मारिक सुक्तिंत, प्रानीसन पुर्वारा, तान हेने, सीक स्वरण करते, उपरोक्षर (च्यपतादा) करते भारता पिता-अनवन-बाह्यणको तथा, पुरू ज्येण्यले समान, बीर (हुसरे) जय उन अच्छे सामीन सोनीन अप्रान से सी उन कर्मके करोने । नहीं ज्युत ही उद्देश का हस मह्युपर-स्वागको पाते हैं, उच्चीय क्षीणी होते हैं ०। ० चकवर्षी राजा होत्रर ० — बाह्यज-वेंस्य, नंगम-आनवद, गणह, मह्यामार, अनीकस्य, हाराल (व्यवितादी), अमारन, पारिस्त, राजा, सीपीस, सुनार-अनवत उनकी अनुपातिमी होती हैं ०। ० वह होत्तर ० मिस्नु-विध्युची, ज्यासक-जयाति, वेद, मनुष्य, असद्द, नात, स्वर्थ— सहाजन जनके बतुनार्यी होते हैं ०। ० यहां यह विध्यान स्वर्थ, मनुष्य,

धर्मके सु-आभागमाँ प्रमुख था, धर्मवयिषें रत था, बनताम क्षापा था, बन (उनमें) स्वर्गेय दुव्यस्य एक घोषा ॥५८॥ दुर्भारतका क्रम अनुभवकर यहाँ का उप्पोप-धीरेरच का पाया। अस्त्र-वर्ग्याद्वारों अभियायक्य मेक्स-—ह्य स्मृद वक्षेत्र प्रधान होका ॥५५॥ यहाँ मनुष्य (शिक) में पहुले उससे पास प्रतितर्भय (≔विन) के जाते हैं, बीद लीत्य भूपीत होता है, तो बहुत्वे प्रतिहासकर पाता है। सर्वेद कर्मनृत्य प्रवृत्तिक होता है, तो घयोमा जाननारः≔विचयी होता है। मुक्तमें अनुस्वत्र हो, उसके जनुवासन पर बहुत्वेद चलनेवाले होते हैं।।६१॥

६५—साम्बादिता—(२४-२५) "वी कि पिसूकी! ब जुरूको स्थाप सरम्वादी, सरमस्य, स्थाता=विकासपात्र, सोगीरे व्यक्तिसामाया नहीं में थी उस नर्केट करते व पर्यो । इद्दीर ब्यु हो, तहाँ था इस दो महापुरण रुपायो पासे हैं—(२४) एकंक्जोमा और (२५) उनसे दोनों मोहोकों भीव वरोत सोमान पर्देशी मीती उन्मी सप्य होती है । । वचनार्यी एजा

प्रत प्रत यस समयके राजकार्यसे सबच रखनेवाले प्रतिके नाम है।

अपर जिन्हमं बाह्यण, बैदय आदि प्रतिहारक है। इसीसे योछ प्रतिहार, और प्रतिहारो दाव्य
 यने। पीछे प्रतिहार एक राजपूत राजवाकी उपाधि हो गया।

यह इसके मोग्य है--इस प्रकार पहले वह पुरुषोमें विशेषताका (स्याल) करता था ॥४३॥ (इसीसे)पथिबीपर खळा हो बिना झुके हायसे दोनो जानुओको छ्ता है। और वचे हुए पुष्पके विपानसे (वगँद) वृक्ष जैसे परिमडल (भरे शरीरवाला) होता है ॥४४॥ नाना प्रकारके लक्षणोके जानकार, चतुर पुरुषोने यह भविष्य कथन किया-

(वह) छोटे बच्चेपनसे अनेक प्रकारके गृहस्थोके योग्य (भोगो)को पाता है ॥४५॥ यहाँ राजा हो भोगोका भोगनेवाला होता है, उसके गृहस्योके योग्य (भोग) बहुत होते हैं। यदि सारे भोगोका त्याग करता है तो अनुपम, उत्तम, श्रेष्ठ धनको पाता है ॥४६॥

१२--परहिताकांका--(१७-१९) "जो कि भिक्षुओ । • बहुत जनोका अर्थाकाक्षी=हिता-प्रज्ञा बढे, घन-घान्य बढे, खेत-घर बढें, दोपाये-चौपाये बढें, पुत्र-दारा बढें, दास-कमकर बढें, जातिभाई बढ़ें, मित्र बढ़ें, बंधु बढ़ें। सो उस कर्मकें करनेसे ० स्वर्ग ०। वहाँसे च्युत हो, यहाँ आ तीन महापुरुप-लक्षणोको पाते है-(१७) सिंह-पूर्वाई बाय होते है, (१८) चिवातरास (=दोनो कथोके बीचका भाग भरा ); (१९) समवर्त-स्कथ (=समान परिमाणकी गर्दन) होते है। • कनवर्ती राजा होकर । अपरिहाण धर्मा होते है---उनका धन-धान्य सीण (=परिहाण) नही होता, खेत-घर, दोपाये-चौपाये, पुत्र-दारा, दास-कमकर जाति-माई, वधु, मित्र-सभी सम्पत्ति सीण नही होती ० । ० बुद्ध होकर ० अपरिहाणधर्मा होते है--उनकी श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग, प्रज्ञा-सभी सम्पत्ति क्षीण नहीं होती ०। ० यहाँ यह कहा गया है---

दूसरोकी श्रद्धा, शील, श्रुत, बुद्धि, त्याय, घमं, बहुतसी भलाइयो, धन, घान्य, घर-बेत, पुत्र, दौरा, चौपाये; ॥४७॥

जाति-माई, बन्ध, मित्र, बल, वर्ण, और सूख दोनो;

न क्षीण हो-यह चाहता था, और उन्हें समुन्नत (देखना) चाहता था ॥४८॥

(इस) पूर्वके किये मुचरित कर्मसे वह सिहपूर्वाई-काय,

समवर्त्तस्कथ, और वितान्तरास होता है, इसका पूर्व कारण क्षय न (वाहना) है ॥४९॥

गृहस्य रहनेपर धन-धान्य, पुत्र-दारा, चौपायोमे बढता है।

धनत्यागी प्रवृत्रित हो महान् वर्मता सम्बोधि (=बुद्धत्त्व)को पाता है ॥५०॥

१३-पीळा न बेना-(२०) "जो कि निक्षुओं । ० हाथ, डला, दण्ड या शस्त्रसे प्राणि-योको पीडा न देते थे। सो उस कर्मके करनेमे ० स्वर्ग ०। वहाँमे च्युत हो, यहाँ आ इस महापूरुप-लक्षणको पाते है-रसमसमी=उनके कठमे शिराये (=रसवाहिनियाँ) समान बाहिनी और क्रमरकी और जानेवाली उत्पन्न होती है। • चक्रवर्ती राजा होकर • नीरोग=निरातक, न-अतिशीत-न-बति उष्ण, समान विपाव-वाली पाचनशन्ति (=पहनी)से युनत होते हैं ० 1० वृद्ध होकर ० नीरोण, निरातक • समान विपाक-वाली पाचनशक्तिमे युक्त होते हैं। • यहाँ यह कहा गया है-

हाय, दड, डले, या शस्त्रसे भारने-पीटनेसे

पीडा देने या डरानेके लिये नहीं सताया, वह जनताको न सनानेवाला था ॥५१॥ उससे वह मरकर सुपति पा जानन्द करता है, सुखफलवाले वर्मीसे सुख पाता है, (उसकी) पाचनशक्ति स्वय ठीक रहती है। यहाँ आकर वह रसागसग्वी होता है।।५२।। इसीसे अतिचतुरो और विचक्षणोने कहा—यह नर बहुत सुली होगा।

गृहस्य हो या प्रत्नजित, वह लक्षण इस वातका द्योनक है ॥५३॥

१४ — प्रिय वृष्टि — (२१, २२) "जो कि भिक्षुओं। ० तिछीं उल्टी नजर न देसते थे, सरल सीधे मन, और त्रिय नहासे लोगोनो देखते थे। सो उस वर्षके वरनेसे वस्वर्गक। वहाँसे च्युत हों, गहाँ या इन दो शहापुरर-स्थापोगो पाने हूँ—(२१) आँगनीसनेत, और (२१) गोगश्म • 10 चननतीं राजा होगर • जनता (=बहुजम)गे विश्व-दर्मन होने हैं, बाह्मण, बेरव, नागरित समावद (=न्नेगम), दीहावी समावद (=जनतप्द), गजदर्ग (=ल्पिडेंट्र), मरामाद्य, अनीतरप्द (=सेनानापक), दारपाल, जमाद्य, पारिषय राजा, गोग्ध (=क्ष्मीगिष्य) बुपारोत्ता विश्व=धनाप होने हैं • । बहुद होनर जनताने शिष दर्थन होने हैं, मिसु, मिसुणी, उपासन, उपासन, उपासना, देश, मनुष्य, असुर, साम, गथदे-स्थाके थिय:=भनाप होते हैं। • वहाँ यह सहा गांध है।

न तिस्तिं म जल्टा जबस्से .. देवता था, सरक तथा सीयं सन, प्रिय चस्ति क्षेत्रीयो देसता था ।१५४॥ सुनति (==क्ष्यों) वं वह ककियाण गोतता है, मोद नरका हैं। और कहीं (सा) अस्तितिक नेन, और पोषस्य सुन्दाने होना हैं ॥५५॥ शमियुनत=चतुर, कल्लाोयें वह परित, सुन्दा मेंकी (की परस) में बुनाक पुरुष को प्रियदकीन नहते हैं ॥५६॥ क्षित्र वहांने (पुरुष) मुहस्य महेत्यर कोपोका प्रिय होता है। स्वित्त सहस्य नहीं को अस्य होता है। वो बहुतोका प्रिय, सोनवस्यर होता है। ॥५॥॥

१९— सुप्राविमें स्वृत्तावान—(२३) "ची कि निश्तेणी । बच्छे हारोमें बहुन जतीर अनुवा में, कामिक कुपित, मानशिक मुचीय, तान देने, पीत व्ह्वण परते, उपोषण (=द्यापा) करते, माता-विदा-स्वर्ण-सुप्रावणी देवा, इन व्योद्धले सामान, जीर (क्षूपर)) जन तन मत्ये मारमें कीतोने स्थान वे हैं से जब कार्यें करते के वर्षा व विद्वार स्वित व्यूव हो बहुं या इस महापुर-स्थाना पाते हैं, इस्लीय-मीवी होते हैं ०। व प्रकाशी राजा होपर - व्याह्म-वेदण, नेगम-जानवर, गानह, महाप्ता-, अनीकरस, हारपाल (=दीवारिक), आगद, पारिया, राजा, मीवीप, कुपार-जानवा उनहीं अनुवाधिकों होती है ०। व दुव होपर व निय्व-विद्यानी, ज्यावक-ज्याविक्य, देव, नृत्य, अपस्ता, गान्य--सहाक्षण अनेक समुमारी होते हैं ०। व व्यव सह सह पत्र हैं —

धर्मके सु-आकरणमे प्रमुख था, वर्गनवर्धमें रत था,

जनतास्त्र काभुगा था, जब (अपने) स्तरित पुष्पाया चन्न योगा ॥५८॥
मुखरितका एक अनुमक्तर सही का उच्चीप-योग्येन एक याथा ।

इस्तर-पार्ट(स्मोने मिद्यम्कार विष्टा का उच्चीप-योग्येन एक याथा ।

सही मुन्य (कोन) में बहुके उसके पान प्रीत्योग्य (=चित) के जाये है,

यदि पत्रिय भूगति होता है, तो बहुति अतिहासके पाना है ॥६०॥

पीव वह मृत्य अपनिक होता है, तो प्रमोना जानतरः—विकसे होता है।

मुन्य अनुरत्य हो, उसके अनुकासन पर बहुतने अनेत्र होते हैं।। इसा

हर्र—सरवार्याता—(१४-२५) जा कि मध्युवा' ० मुल्ता स्ताम सतवारा, सरदारा, स्याता—किवासमान, लोवीं अनिवराणाना नहीं ये दो जब वर्षके करनेते ० तर्या ० तहीं चन्तु हो, सर्व आ इक दो महायुव्य-स्वामीको गाते हे—(१४) एक्नलोग बोर (१५) चनके दोनो भोहोके बीन श्लेत कोमण स्ट्रिंग जोती कवाँ उत्पन्न होनी है ०।० धनवर्ती राजा

यह सब उस समयके राजकार्यसे सबंध राजनेवाले वरोंके भाग है।

उत्पर तिनामें ब्राह्मण, वंदम व्यवि प्रतिहारक है। इसीक्षे पीछे प्रविहार, और प्रतिहारो दाष्ट्र
 वने। पीछे प्रतिहार एक राजपुत राजवज्ञकी उपाधि हो बया।

होकर ० ब्राह्मण-वैश्य ० कुमार-—महाबन उनके समीपवर्ती होते है ० । ० बुद्ध होकर ० भिशु-भिसुणी ■ नाग- गधर्व-—महाजन उनके सपीमवर्ती होते हैं ० । ० यहाँ यह कहा गया है---

पूर्वजनमर्से उसने सत्यप्रतिज्ञ, दोहरी वात न बोलमेवाला ही झूठको त्यागा था, किसीका वह ल विश्वासी न था, मूतः—तथ्य (—सत्य) ही बोलता था।।६२॥ (इसीने) मीहोक बीच हवेत, सुमुक्त कोमाल तुल जेंसी कर्मां उत्पात हुई। रोन-क्योमें दोहरे (रोग) नहीं जन्मे, वह एवँक लोमिवताण था।।६२॥ वहततों उत्पत्तिक लक्षाणें जानकार लक्षाणकों ने जाकर लक्ष्मा मिवयक्ष्मण किया—इसकी कर्णा और लोग जी सुस्थित है, उसकी स्कृति दोग वाहर्ववर्सी होगे ॥६४॥ मृहस्य रहनेवर लोग वाहर्ववर्सी होगे (यह) किये कर्मीस (उनका) अग्रस्थायी होगा। स्यागमय अनुपत्त प्रज्ञाच ले बुढ़ होनेपर लोग उपवर्षन हाईचे ॥६५॥

एकतावालोंको फोळनेनाली, फूट बढानेवाली, विवादकारी, कल्हप्रवर्द्धक, अकृत्यकारी, और मिलोको कोळनेवाली वातको नहीं बोलते थे ॥६६॥ अविवाद-बर्द्धक, फूटोको मिलानेवाले सुवचनको ही बोले को लोगोंके कल्हको हुर करते थे, एकता-सहितोके साथ आनन्व और प्रमीव करते थे ॥६७॥ इससे स्वर्गों के बहु फलीव्याकको अनुभव करता, बही और करता रहा,

यहाँ (जन्मकर) उसके मुखर्म चालीस अविरल, जुळे दाँत होते हैं ॥६८॥

यदि क्षत्रिय भूपति होता है, तो उसकी परिषद् न फूटनेवाळी होती है। यदि विरक्ष विमन्न श्रमण होता है, तो उसकी परिषद् अनुरक्त अधन होती हैं।।६९।।

१८—मयुरभाधिता—(२८, २९) ची कि शिक्षुओं। ० कठोर वचन त्याग कठोर बचनसे विरत रहते यो । जो वह वाणी नेठा सरूठ कर्णमुखा, प्रेमणीया, हृदयगमा, पौरी (=सम्य, नार्गारक), वह-जनकाला=बहुजनमनापा है, वैद्यी वाणीके वील्नेवाले थे। सो उस कर्मके करतेते ० स्वर्ग ०। वहाँसे च्युत ही यहीं आ इन दो महागुरुप-लक्षणोको पाते है—(२८) बहास्वर, (२९) कर्रावक्माणी ०। ० चनवर्त्ता राजा होकर ० आदेय-वाक् होते हैं, उनकी वातको बाह्यण-वस्य ० कुमार प्रहण करते हैं ०। ० वृद्ध होकर आदेय-वाक् होते हैं, उनकी वातको भिष्ठ भिष्ठुणी = नाग, समर्व यहण करते हैं ०। ०

यहां यह कहा गया है— गाडी क्षमद्धा और पीडादायक, बाधक, बहुजनमदंक,

माला सम्बद्धा आर पाडायाया, पायम, पहुरायाया, मठोरतीस्ते वचननो वह नही बोलताथा, सुसगत सनारण मधुर वचनको ही बोलताथा ॥७०॥ मनको प्रिय, हुरयगम, वर्णमुख बचननो वह बोलताथा

(इस) ब्राचिक सुचरितके फलको (उसने) अनुभव तिया, स्वर्गमें पुण्यफलको भोगा ॥७१॥

मुर्चारमा के को नोगक यहाँ आ वह ब्रह्मकर होता है, उसकी जिल्ला विषुष्ठ और पूचुर होती है, और यह आदेव-तार होता है ॥५२॥ बात करनेयर गृहायको बर्चुर करना है। यदि वह बर्चुरा वसकित होता है; बहुतोंकों बहुत्त्वा मुर्चारिता गुर्मायकों (उस गुरुव) में वनको बनार बहुत करनी है ॥५३॥

१९—आव्यू में बबन—(३०) "बी ि भित्नी । ० वर प्राट छोट बन पारंग निरम पन्ने में, बालवारी (=वमब देगार बोचनेवारे), मृत्र (=वमबं)-वारी, वर्षवारी, मर्मग्री, फिनाप्ती हो, ताराचेनित, वर्षन्त-वाहिन, वर्ष-वाहिन, वाहिन, वाहिन

बुको क्यतमे बाधाद गही थी, अनावन याना बही गाना न था. (क्यानो खाने) अहितारी हत, और यहुनतार हिर्मुगारी गरा था १००॥ इसाउिये बहुति च्यूत हो स्थार्थ उत्त्य हो (उमा) गुरारी प्रत्येशसारो भोगा, च्यूत हो गही आवर गिर्हुन्दुरारी माण थिया। ३५॥ (इसमे यह) अनुवेद्य, गनुआधारील, महानुभाव, मुदुबेय राजा होता है,

देयपुरमें बल्बहमरे भीचे इन्द्रसा समाग ही होग है ॥०६॥ यदि वैसा पुरुप येने वारीरपाला होगा है, तो यही दिनाका प्रतिदेशामा और बिडियामामे, सब्दं, असर, बदा, रासस, सुर इतन मुझेय नहीं कीना ॥००॥

निस्मा-आमेशने छोळ उनने गत्यार, गुनि, धर्मानुनु-बीनिया भी ।
अ-हिन्नो हटाया, और बहुन जनोरे दिन-गुप्ता आवरण दिया ॥३८॥
निपुण, विद्यान, अनुष्ठा हराया प्रयोगित (क्यों) को नग्ने यह युग्य गर्यसे मुख्यात्र
अनुमत नरता है, येट देवसोव के सम्मान पित प्रीरामे युन्त हो रामा नरता है ॥३९॥
वहाने च्युत हो के बुहुनने फर्नो मनुष्य-मीन वा समान और सुद्र गुनुनन दोनोरी पाता है ॥८०॥
चतुरो हारा सम्मान बहुनने मामुदिन आगा मनुमोने सागर जगार समिन्य-नथा दिया— समरान और सुनि-गुनुनल-दन्त, सुनि परिसाणाने युन्त होता है ॥८८॥
स्वाता सुनि वरिसार बहुन करोमान होता है, बह महुगुरिवरिस सामन वन्ता है, क्नियुष्ट इस्तिनोत नही, न (वहां) देवसोवीन होता है, बह महुगुरिवरिस सामन वन्ता है, यदि सापु होता है, तो पापरहित, उपके कपाटवाला, डर-बाघा रहित, द्यामित-मल ध्रमण होता है, और इस लोक परलोक दोनोहीको देखता है ॥८३॥ उसके उपदेशानुगामी बहुतसे मृहस्य और सापु निदित अन्धुचि, पापको हटाते हैं, वह द्युचि परिवारसे युक्त होता है, और मलके काँटे तथा कल्निनेश्य (—पापके मालिय) को हटाता है ॥८४॥

### ३१-सिगालोवाद-सुत्त (३।८)

पृहस्यके कार्तर्थ (इह स्रोक और परलोकको विजय)। १---चार वर्ष-केदोशा नारा। १---चार वायके स्थान ॥ ३---छं सम्पतिके नाराके कारण। ४----विश्व और अभित्र। ५---छं विज्ञाओको पूजा।

ऐता मैने मुना--एक समय यगवान राजगृहमें, वैजूबन कलन्दकनिवायमें बिहार १९ रहे थे। उस समय द्यागल (=िमराल) गृहपति-मुत्र (=ैववका सळरा) सवेरे उठनर राजगृहते किक प्रोग-वरम, भीगे-वेरा, पूर्व, दिशिण, परिचम, उत्तर, उत्तर और तीचे समी दिशामोनी हाम जीळ नमस्तार करता था। तब मगवान् पहिनकर पात्रचीचर के राजगृहमें भिक्षाने नियं प्रवेश करने कि । मगवान्त पहिनकर पात्रचीचर हाम जोळ नमस्तार करते वैद्या। देशका मुनाल गृहपति-मुत्रची सेवेर उठकर ० दिशाओं हाम जोळ नमस्तार करते देशा। देशकर द्यागल गृहपति पुत्रचे यह वहा--

"गृहपतिपुत्र । क्यो तू सबेरे उठकर ० दिलाओको ० नमस्कार कर रहा है 7"

'क्रलें ( $\approx$ स्वामी) मरते वकत पिताने मुक्तसे कहा था- $\sim$ तात रितामीरो नमस्वार करना।'सो भन्ते रिपनाक ववनका संकार=गुरुकार, मान=पुता करते, सबेरे उठकर० दिसामीको नमस्कार कर रहा हूँ।"

## गृहस्थके कर्तव्य

"गृहरति पुत्र ! आर्यभमें छै दिशाशोको नमस्कार इस प्रकार नहीं किया जाता।"
"अच्छा हो, भन्ते ! भगवान् मृत्ते वैसे वर्षका उपदेश करें, जैसे कि आर्य धर्मम छै दिशासाको नमस्कार किया जाता है।"

"तो गृहपति पुत्र ! सुन, अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ।"

'अच्छा, भन्ते ' '-- (कह) धृगाल गृहपनि पुत्रने भगवान्त्रो उत्तर दिया।

इहलोक और परलोककी विजय--

सगवान्ते यह नहा-"जब गृहर्गात-पुत्र । जायं श्रावक (्जायं वर्गान्त्रायो शिप्प) के (१-४) बार मर्ग-कहम (ज्जाकके मत) नष्ट ही गये रहते हैं, (५-८) बार स्थानोंचे वह पायम नहीं करता, (९-१४) वह छं अथाव (ज्हानीने मुलीना वेवन नहीं वर्गा-जह इस प्रवार बोदह पायाँने दूर हो, छें दिशानोंकी आच्छादितकर योंनी लोकोंके विजयमें नगाता है, तो उपनय यह लोन भी मुनीवित होता है और परलोन भी-जह नाया छोळ मरनेके वाद मुनिव स्वर्ण लोन में जपन होना है।

#### १-चार कर्म-वलेशोंका नारा

'कौनसे उसके चार वर्ष-केश जय्द हो गये रहते हैं ?—(१) गृहगनि-पुत्र । प्राणि-मारता वर्ष-केश हैं, (२) चौरी (=अदसादान) वर्ष-केश हैं, (३) वाष(=स्त्री-गवर्ष)-नवर्ष दुराचार वर्ष-केश हैं, (४) गुरु बोलना वर्ष-केश हैं। ये चार वर्ष-केश उसने नष्ट हो गये रहते हैं।" भगवान्ने यह कहा। यह कहवर सुगत बास्ताने यह भी बहा— "प्राणातिपात, अदत्तादान, मृपाबाद (जो) वहा जाता है। और परवार-गमन (इनकी) पडित जन प्रश्नसा नही करते ॥१॥

## २-चार स्थानोंसे पाप नहीं करना

स "दिन चार स्थानोसे पापकर्मको नही बरता? (१) छन्द (=राग)वे रास्तेमें जाकर पापवर्म करता है। (२) डेपके रास्तेमें जाकर पापवर्म करता है। (२) अपके ०। धूरिक गृह्सित-पुत्र । आर्थ ध्यावक न छन्दर्ने रास्ते जाता है, न डेपके ०, न मोहके ०, न मयके ०। (अत ) हन चार स्थानोसे पाप-वर्म नही करता।=भगवान्ते यह बहा। यह बहुकर सास्ता सुगतने किर यह भी बहा=

"छन्द, द्वेप, भय और भोहसे जो घर्मेका अतिनमण करता है। पृष्णपक्षके चन्द्रमाकी भौति, उत्तवा यश शीण होता है।।२।। छन्द, द्वेप, भय और मोहसे जो घर्मेका अतिक्रमण नही करता। शुक्रपक्षके चन्द्रमाकी भौति, उत्तका यश वढता है।।३।।

## ३-छै सम्पत्तिके नाराके कारगा

1 "कौनसे छै भोगोके अपायमुख (=िवनाशक कारण) है—(१) शराय नशा आदिवा सेवन 1 (२) विकास (=सध्या)में चौरस्तेकी सेर (=िविमखा-चरिया)में तत्पर होना 1 (३) समज्या (=समाज=नाव-तमाया)का सेवन 1 (४) जुला, (और दूसरी) दिमाग-विगा- किनेकी बीजें 1 (५) बुरे मित्र (=पाप मित्र)की मितार्द 1 (६) आरुस्यमें फँसना 1

१— महाा— "गृहपति-पुत्र । याराव-गद्या आदिक सेवनमे छे दुष्परिणाम है। (१) तत्वाल धनकी हानि। (२) कलहका बबना। (३) (यह) रोगोक्त घर है। (४) अयस उत्पन्न करनेवाला है। (५) छज्जा का नाम्य परनेवाला है। और छठें (६) बुद्धि (=अप्रा)को दुर्वल करता है।

२—बोरस्ते की संर—"मृहपति-पुत । विकालमे चौरस्ते ही सेरके छै दुप्परिणाम है—(१) स्वय भी वह अ-गुरा=अ रक्षित होता है। (२) उसके स्त्री पुत्र भी अ गुरा=अरक्षित होते है। (३) उसके स्त्री पुत्र भी अ गुरा=अरक्षित होते है। (३) उसकी घत सम्पत्ति भी ० अरक्षित होती है। (४) बुटी वात उसपर लागू होती है। (६) (वह) बहुतमे दुख-कारक कामोका करनेवाला होता है।

३—माब-समाशा—"मृहपति पुत्र । समज्याभिचरणमे छै दोप (=आदिनव) है—(१) (आज) कही नाच है (इसकी परेशानी)। (२) कही गीत है ? (३) वही वाद्य है ? (४) कही आस्थान है ? (५) वही पाणिस्वर (=हायसे ताळ देकर नृत्य-गीत) है ? (६) वही हुम्म-पूण (=बादत-वियोप) है ?

४—जुप्ता—"मृहपति-पुत्र । जूत-प्रमादस्थानके व्यस्तर्मे छै दोष है—(१) ज्य (होनेपर) वैर उत्पन्न करता है। (२) पराजित होनेपर (हारे) वनकी सोच करता है। (३) तत्काल धनका नुक्सान। (४) समामें जानेपर (उसके) वक्तका विश्वास नहीं रहता। (५) मित्रो और अनात्यो हारा तिरस्कृत होता है। (६) सादी-विवाह करनेवाले—यह जुवारी "वादमी है, स्त्रीका भरण-पोषण नहीं कर सकता—सोब, (कन्या देनेमें) वापित करते हैं।

५—दुट्टको मिताई—"गृहपति-पुत्र । दुट्ट मित्रकी मिताईके छै दोप होते हैं—जो (१) पूर्त, (२) दोण्ड, (३) प्रवक्त (—चिपासु), (४) श्वचन्त, (५) वक्क और (६) गुण्डे

(=साहसिक, खूनी) होते हैं, वही इसके भित्र होते हैं।

भगवान्ते यह वहा। यह वहार शास्ता गुनतने फिर यह भी ग्रा--'जो (मदा)पानमें समा होना है, (सामनेही); प्रिम बनना है, (वह मित्र मही) को याम हो जानेपर भी, मित्र ग्हना है, वही समा है ॥४॥ अति-निद्रा, पर-स्त्री-गमन, वैर उत्पन्न वरना, और अनर्थ करना, बुरेनी मित्रता, और बहुत नजूनी, बढ़ छै मनुष्यको वर्जाद कर देने हैं ॥५॥ पाप-मित्र (= बुरे मित्रपाला), पाप-मन्ता और पानाचारमं अनुसन्, मन्त्र्य इस लोग और पर(लोग) दोनोहीने नष्ट-भ्रष्ट होता है ॥६॥ ज्ञा, स्त्री, बारकी, नृत्य-गीत, दिनही निद्रा अ-गमयरी गेवा, मुरे निकाया होना, और बहुत बजुमी, यह छै मनुष्यको बर्बाद कर देने है Hall (जो) जुझा बेलते है, सुरा पीते हैं, पराई प्राण प्यारी श्त्रियों (ना समन करने हैं); पश्चितका नहीं, नीचवा नेवन बरते हैं, (वह) कुरण-पक्षा चन्द्रमार्थने कीय होने हैं ॥८॥ जो बारणी (-रत), निर्धन, गुहुनाब, नियनचळ, प्रमादी (होता है), (जी) पानीकी तरह ऋणम अवगाहन करना है, (वर्) बीध ही अपनेको स्पानुस करना है ॥९॥ दिनमें निदाशील, रातके उटनेको बुरा माननेवाला, सदा (नवारमे) मस्त=वींड गृहस्थी(=घर-शावास) नही कला सक्ता ॥१०॥ 'बहत शीत है', 'बहत उप्ण है', 'अब बहुत सच्या हो गई', इस तरह करते मन्ष्य धन-हीन हो जाते हैं।।११॥ जो पुरुष गाम गरते दीत उष्णवी नृषमे अधिव नही मानता। मह मुखने बचित होनेवाला नही होता॥१२॥

#### ४-मित्र श्रीर श्रमित्र

स-मित्र इतमें अमित्र---"गृहावि-मृत्र । इन वारोनी निवर्त रुपमें अमित्र (चातु) नाम वाहिने - (१)वर-प्रमहाराजनी मित्र-प्रमा अमित्र वालवा चाहिने । (१) पेचल वाल वाले वालेको । (१) अपाव (=हानिकर प्रस्ता में) सहायका वालेको । (४) अपाव (=हानिकर प्रस्ता में) सहायका वालेको ।

१---पर-धनहारक---"वार बातीने पर-धन-हारक होता है। भोठे (धन) डारा बहुत (धाना) बाहवा है। (३) भव (--विवासि) का नाम करता है, (४) और स्वार्षक क्रिये सेवन करता है।।१३॥

२—महूनी-"गृहपतिनुष<sup>ा चार</sup> वानोने वधीपरम (=हेवन वान ववानेवाने)रो० ा— (१) भूत (बाक्तिक बस्तु)की प्रथाया गरता है। (२) यविष्यारी प्रशास गरता है। (३) निर्देश (बात)की प्रशास करता है। (४) वनेवानके नायमें बिगति दिननामा है।

३—सुमानदी-"पुरुर्गा-पुत्र ! नार वादोंगे विषयाणी (व्यी हुन्र)नो०।—(१) यूरे नाममें भी अनुमति देता हैं (२) अच्छे व्यथमें भी अनुमति देता है। (३) गामने तारीङ वस्ता है। और (४) रीड-पीछे निस्ता करता है। ४—नास में सहायक—"गृहशत-पुत्र। चार बातोसे बपाय-सहायक्को० —(१) सुरा, भरम, मच-पान (जैते) प्रभादके काममें फॅलेगे साथी होता है। (२) बेवनत चौरस्ता पूमनेमें साथी होता है (३) समज्या देसनेमें साथी होता है। (४) जुबा खेलने (जैके) प्रमादके काममें साथी होता है।

भगवानुने यह कहकर, फिर यह भी कहा—
'पर धनन्हारी मिन, और जो वचीपरम मित्र है।
प्रिप-माणी मिन और जो अपायोगें खला है।।१४॥
यह चारो अभित्र है, ऐसा बानकर पश्चित पुख्य,
खतरे-बांध रास्तेषी भाँति (उन्हे) हुरसे ही छोळ है।।१५॥

स—मिन—"बृह्यति पुत्र । हन चार मित्रोको सुद्ध्य जानना चाहिये—(१) उपकारी मित्रको सुद्ध्य जानना चाहिये । (२) सुख दु बको समान भोगनेवाले मित्रको०। (३) अर्थं (की प्रास्तिका उपाय) बतलानेवाले मिन्रको०। (४) अनुक्पक मित्रको०।

१—उसकारी—"गृहपति-पुत चार बातोमे उपनारी मित्रको सुह्द जानना चाहिये— (१) प्रमत (=मूळ गरनेबाल)को रक्षा करता है। (२) प्रमतकी सपतिकी रक्षा करता है। (३) भयभीतका रक्षक (=धरण) होता है। (४) काम पळ जानेपर, उसे दुगना लाम उत्पन करवाता है।

२—समान मुख हु की—"गृहपित-पुत्र ! चार वातीसे समात-मुख-दु क मित्रको सुहृद् जानना पाहिये—(१) इमे गोय्प (वात) वतलाता है। (२) इसकी गोया-वातको गुप्त रक्तता है। (३) आत्रव्में इसे नहीं छोळता (४) इसके लिये प्राण भी वेनेको तैमार रहता है।

३—िहितवादी—"गृहपति-पुत्र । चार वालोले अर्थ-आख्यायी (==हितवादी) मित्रको सुद्ध् जानना चाहिये—(१) पापका निवारण करता है। (२) पुष्पका प्रवेश कराता है। (३) अ-श्रुत (विद्या)को श्रुत करता है। (४) स्वर्गका सार्थ वतलाता है।

४--अनुकर्मक-"मृह्पति-पुत्र । पार वार्तासे अनुक्षक सित्रको सुद्धर् जानना पाहिएे-(१) भित्रके (धननपत्ति) होनेपर सुज नहीं होता। (२) न होनेपर भी सुध नहीं होता। (३)
(मिन्नकी) निन्दा करनेवालेको रोकता है। (४) प्रवसा करनेपर प्रससा करता है।

यह रुहुकर किर यह भी नहा—
"जो निम उपनारक होठा है, सुक्दु बमें जो सखा (नगा) रहता है,
जो निम उपनारक होठा है, सुक्दु बमें जो सखा (नगा) रहता है,
जो निम हिन्ताबी होता है, जोर जो निम अनुक्यक होता है।।१६॥
यही चार निम है, बुद्धिमान ऐसा आनन्य,
सत्वार्य पूर्वक माता पिता और पुत्रको माति उनकी सेवा नरे॥१७॥
सत्वार्या पीतन म्यूमक्सीमी मानि मोगोको सम्म कर,
प्रव्यक्ति अनिकी माति प्रकायमान होगा है।
(उसके) मोग (=-पपति) जैसे नन्यीक बढता है, मैंसे बढते हैं॥१८॥
सम प्रकार मोगोमा सम्पन्य अनै-सपत्र मुख्यक्ता (जो) मृहस्य,
वार मागमें मोगोमो निमानित नरे, वही निमोको पावेंग॥१९॥
एक मागने स्वय मोगे, दो भागोको नाममें रुगाने।
चोर्य मावको आपत्तालमें काम आनेने लिये रम छोळे॥२०॥

निचर्जा-दिसाका प्रत्युपस्थान करना चाहिये—(१) वलके बनुसार कर्मांन्त (=काम) देनेसे, (२) भोजन-वेतन (=क्ता-वेतन)-प्रदानसे, (३) रोगि-सुव्यूयसे, (४) उत्तम रसो (वाले पदायों)को प्रदान करनेसे, (५) सगयपर छट्टी (=जीखम) देनेसे। गृहपति-पुत्र ! इन पाँचो प्रकारीसे .. प्रत्युपस्थान किये जानेपर दास-कर्म-वर ..पाँच प्रकारसे मालिकपर अनुकपा करते है—(१) (मालिकसे) पहिले (विस्तरसे) उठ जानेवाले होते है। (२) पीछे सोनेवाले होते है। (३) दियेको (ही) लेनेवाले होते है। (४) कामोको अच्छी तरह करनेवाले होते है। (५) कोति-प्रशसा पंलानेवाले होते है। (४)

६—सामु-आहाणको सेवा— "गृहपति-गुत्र । याँच प्रकारसे कुळ-गुत्रको श्रमण-प्राहाण-क्यो क्रयरको-दिसावा प्रत्युवस्थान वरना चाहियँ—(१) मैत्री-भाव-युक्त कायिक-कर्मसे, (२) मैत्री-भाव-युक्त कायिक-कर्मसे, (२) मैत्री-भाव-युक्त वाचिक-कर्मसे, (३) अमिर्य (च्लान-मानवी कर्तु)के प्रदान करतेसे। गृहपति-पुत्र । इन याँच प्रकारिसे प्रत्युवस्थान विग्ये गये अमण-बाह्यण ... . इन क्षेत्र अवस्थान क्रुत्र अनुकंपा वरते हैं—(१) पाप (च्लुद्रतः ) से निवारण करते हैं। (२) क्रयाण (च्लुक्त) में प्रवेश करते हैं। (३) व्याण (च्लुक्त) क्रयार अनुकंपा वरते हैं। (४) अन्युतः (विद्या)को मुनते हैं। (५) थूत (विद्या)को वृद्ध कराते हैं। (६) व्याण त्यान क्रयार अनुकंपा वरते हैं। (५) अन्युतः (विद्या)को मुनते हैं। (५) थूत (विद्या)को वृद्ध कराते हैं।

माना-पिता पूर्वदिशा है, आचार्य दक्षिण दिशा । पुत्र-न्त्री परिचम दिया है, मित्र-अमात्य उत्तर दिशा ॥२१॥ दास-वर्भकर नीचेकी दिशा है, श्रमण-ब्राह्मण ऊपरकी दिशा। गृहस्थको अपने बुलमें इन दिशाओको अच्छी तरह नमस्कार करना चाहिये ॥२२॥ पश्चित, सदाचारपरायण स्तेही, प्रतिभावान्, एकान्तसेवी तथा आत्ममयमी (पूरच) यदाकी पाता है ॥२३॥ उद्योगी, निरालस आपत्तिमें न डिगनेवाला, अट्ट नियमबाला, भेषावी (पुरप) यसको प्राप्त होता है ॥२४॥ (मिन्नोना) मग्राहन, मित्रोना काम नरनेवाला उदार डाह-रहित नेता, विनेता, तथा अनुनेता (पुरुप) यशको पाता है ॥२५॥ जो वि यहाँ दान प्रिय-वचन, अर्थचर्मा वस्ता है, और उस उम (व्यक्ति)में योग्यतानुसार समानताका (बर्तावकरता है) ॥२६॥ ससारमें यह समृह चलते रचनी आणी (=नाभि)नी भौति है। यदि यह संग्रह न हो, तो न माना पुत्रसे मान-पूजा पावे, और न ही पिना पुत्रने ॥२७॥ पडित लोग इन मग्रहोंगी चूंबि अच्छी तरह स्थाउ रगते हैं, इमीम वे बळपन पाने हैं, और प्रशासनीय होने हैं ॥२८॥"

एंगा कटनेवर ऋगाल गृहपति-युत्रने भगवान्मे यह कहा- "आदवर्षे ! मन्ते ! अद्भूत !

भनो ! । • 1 आजने मुझे भगवान् अजिज्ञिद्ध सरणायन उपासन धारण वरें।"

१ देशो पृष्ठ ३२।

### ३२-ग्राटानाटिय-मुत्त (३)६)

१—आटानाटिय (= भूगों-यक्षींगे) रक्षा । (१) सानों बुद्धोंको नमन्दार । (२) खारों बहाराजोका वर्णन । (३) रक्षा म माननेवाले

यक्षोंको बंड । (४) प्रवत यक्षोणा नामन्मरण। २---आरानाटिय-रक्षाणी पुनरावृत्ति।

ऐसा मैंने गुता--एन समय भगवान् राजपृष्टी बृध्यपूर्ट पर्नगर जिरार नरने थे। तब नारो महाराम (अरले) यक्षी, गण्यारी, ब्रामारी, और नागोकी बढी भारी गेना छेकर, बारी दिसाओं स्वाकों ने बेंग, बीदाओंगी देनिक्यों में निवृत्तकर, रात बीतलेगर, ब्रामाना ही, सारे गृधकृद पर्यंतको प्रकाशित करते जहीं भगवान् थे, वहाँ गये। जानर भगनान्ते। अभिजादकतर वेंद्र गये। नितने मनावान्ता समोदनकर, विनने सगवान्ते। अप्रकाशकारी अन्त्रशिवद प्रणाम्तर, रिनने नाम और मृताकर, और वितने मणवान्ते। पर्यंति स्वाकी स्वाक्तर, अर्था वितने सगवान्ते। समोदनकर, विनने सगवान्ते। सम्बन्धित स्वावन्ते। स्वावन्ति। स्वावन्त

## १-व्याटानाटिय (=भृतों-यत्तोंसे) रत्ना

एक और बैठे बैक्षण (=ड्रवेर) महाराज भगवान्य वेलि—"मने । पिनने हैं। ब्रट्ठे बळे या आपर क्षत्रवाजान् (=अस्पर) है, और दिनने प्रवाजान्, रिनने मध्यम बस ०, दिन्नों नीच यस ०। अत्वे। जो इनने यस आपरार असम्ब है, यो देग? (देगोरि) भगान् वीर-हिन्ना न करनेहे किये धर्मोपदी बनते हैं, चोरी । न दरनेहें ०। सन्ते। जो यस जीवार्डहाने विरान नरी, है, चोरीमे बिरत नहीं है, उन्हें यह अस्पि और मनने प्रतिकृत मानूस होता है। सन्ते। भगान्द श्वाबक जात्ममें प्रमानवास करते हैं ०। (पित्रु) बही की बड़े बड़े सार रहे हैं, वे भगवान्ते इस पर-बन्नों असमग्र है। असी। विद्योगीर ० उपांगिताओरी रखा, बनी बा जीर मुन-पूर्वर विदार करनेहें किये उन लेगोकी समार परनेही भगवान् आडानाटिय दशावा उपदेश करें। करने

भगवान्ते मीनमे स्वीनार विया। तब वैधवण महाराजने अगवान्ती स्वीप्तति जान उम समय यह आहानादिय रथा वही---

#### ( १ ) सातों ब्रद्धोंको नमस्त्रार

"पत्तुमान, श्रीमान् विषयवीको नवस्तार हो।
सर्वभूतानुरम्मी जिल्लोको नवस्तार हो।।
सर्वभूतानुरम्मी जिल्लोको नवस्तार हो।।
साराक तपस्यी विषयमुको नवस्तार हो।।
प्रार्थनाको जिप्तम्यक कर देनेबाले क्युब्यल्यको नवस्तार हो।।।।।
सहायति कोषाव्यव बहुप्यरी नवस्तार हो।।।।।।
स्रीमान् सावयुक्ताने नवस्तार हो।।।।।।
स्रीमान् सावयुक्ताने नवस्तार हो।।।।।।
स्रीमान् सावयुक्ताने नवस्तार हो।
स्रिनने सव दुर्शीके नाम करनेबाले वर्षका उपदेश हिमा।।।।।।
स्रीर को दूसरे भी स्वार्ष ज्ञान पा निर्वाणको प्राप्त हुने हुँ,

वे सभी महान् निर्भय आसव-रहित (अहँत्) सुनें ॥५॥ वह देव मनुष्योंके हितने जिये हैं। उन विद्यावरणसम्पन, महान् और निर्भय मौतमनो नमस्कार करते हैं ॥६॥

(२) चारों महाराजोंका वर्णन

१-धृतराष्ट्-जहाँसे महान् मण्डलवाला, आदित्य, सूर्यं उगता है, जिसके कि उगनेसे रात नष्ट हो जाती है।।७।। जिस सूर्यके उगनेसे कि दिन कहा जाता है, (बहाँ एक) गम्भीर जलाशय, नदियोंके जलवाला समुद्र है ॥८॥ उसे वहाँ नदी-जलवाला समुद्र समझते हैं। यहाँसे यह पूर्व दिशामें हैं-ऐसा उसके विषयमें लीग बहते हैं। जिस दिशानो कि वह यशस्त्री महाराजा पालन नरता है ॥५॥ (बह) गन्धवींका अधिपृति है, उसका नाम घृतराष्ट् है, गन्धवीके आगे हो नृत्य गीतमे रमण करता है ॥१०॥ उसके बहुतसे पुत्र एक नामवाले सुने जाते हैं, और एकानवे (पुत्र) महावली इन्द्र नामबाले हैं ॥११॥ वे भी बुद्ध, आदित्य-वदाज निर्भय महान् बुद्धको देख दूरहीसे नमस्कार करते है-है पुरप श्रेष्ठ ! पुरपोत्तम ! तुम्ह नमस्कार हो ॥१२॥ तुम बूदाल्स समीक्षा वरते हो, अमनुष्य (=देवता) भी तुम्हे प्रणाम वरते हैं-हम लोग ऐसा सदा सुनते हैं, इसीसे ऐसा कहते हैं ॥१३॥ जिन (=विजयी) गौतमनो प्रणाम करो, जिन गौतमको हम प्रणाम करते है। विद्या-आवरण-मन्पन्न गौतम बुढवो हम प्रणाम वरते है ॥१४॥ २-विरुद्धक-जीव हिंसक, रह, चीर, शठ, और चुमलखोर, वीछेमें निन्दा करनेवाले प्रेतजन कहे जाते हैं, वे जहाँ (रहते हैं) ॥१५॥ बह (स्थान) यहाँसे दक्षिण दिशामें हैं-एसा लोग बहते हैं। उस दिवाको ये यशस्वी महाराज पालन करते है ॥१६॥ (बह) क्ष्माडीने अधिगति है, उनना नाम विरुद्धक है. वह कुटमाडोको आगे होने नृत्य गीतमें रमण करते हैं ॥१७॥ उनके बहुतमे पुत्र ० इन्द्र नाम १ ० । ॥१८॥ वे भी बुद्धवी० देखवर ० नमस्वार ० ॥१९॥ सुम बुदाल-समीक्षा वस्ते हो । ॥२०॥ विजयी गौतमती प्रणाम ० ॥२१॥ ६-बिरपास-जहाँ महान् महत्रवाजा आदिय सूर्य अग्र होता है. जिसरे वि अस्त होनेस दिन स्टट हो जाता है ॥२२॥ ब्रिस सूर्यंत्रे अस्त हो जानेस सा वही जाति है। बर्ग (एर) गम्भीर जलागय, नदीजलवारा समुद्र है ॥२३॥ उन वर्ग वपदिनम दिला ० ॥२ है।। (यह) नामास्य अधिपति है, उसका नाम विरूपाक्ष है। बहु नागोरि आगे हो, नृत्य गीलमें रमण करता है ॥२५॥ उसरे बरून पुत्र ० इ.ज. नाम ० ॥२६॥ वे भी बुद्धको दगकर 🕫 ॥२३॥

सम बराज्ये वसीक्षा • स२८॥ विजयी गौरमारे प्रचान = स२९॥ ४--यंध्यय--जहाँ रमणीय उत्तर-मूक और शुरदांत सुमेह परंत है, जहाँपर मनाय परिवह-रहित, यसपा-रहित उपाप्र होते है ॥३०॥ ये न बीज बीते हैं, और नहर जीती है। वे मनम अग्रन्थ (च्यां उपन्न) शाहितो गारी है ॥३१॥ षन और भगीने गीहत, शद और मुगन्यत, भावतरो दुधमे परास्त भोजन गरी है ॥३२॥ वैक्ती गुरासीपर मधी और जाते हैं। पन्ती नवारीपर गंभी और जाते हैं ॥३३॥ स्त्रीको बाहन (≔गवारी) बना, ० । पुरुपती बाहन बना गमी और जोते हैं शब्दा। -मुमारी • प्रमारको बाहल बना गर्भी और जाते हैं। उस सामारी नेपाने मानोहरू गाहर हो हर नभी दिलाओं ने आहे है । १५%। तम सहस्त्री महाराजने पाम हरियान, अस्थान, भीर दिव्ययान, प्रामाद और विकास है ॥३६॥ उनके समर आटामाटा, मुनिनाटा, परकृतिनाटा, माटमरिया, धरणुमिननाटा-अलिरियाम बने हे ॥३ आ जनने उत्तरमें क्षीयन्त और दूसरी ओर जनीय, (तथा) निश्राचे दूसरे नयर है। भगवर, अस्वरवसी नामत नगर है, बालकमरंग नामकी (उनकी) शतकानी है ॥३८॥ मार्च । इवेर महाराजकी राजपानी निमाना नामकी है। हुनीहिन्दे बुदेव महाराज वेग्गवण (- वंधवण) यह जारे हैं ॥३०॥ ततीला, हसला, ततोनला, बोजनि, तेजनि, सनोजनि, अरिस्टनेमि, सुर, राजा बन्देगण बन्दे घरायते है ॥ दला धर्म घरबी नामद गए सरोवर है, अहाँग अल नेकर मेच बन्दि भवने हैं, और जहाँगे वृष्टि प्रमान्त होती है। मातलवरी (भागवनी) नामर समा है, वहाँ परा लोग एरजिए होते हैं ॥ ८१॥ बर्स बाना पश्चि-ममुहोंगे युक्त निरुप पण्लेखाँच वध है. को मगर, कोचन, बोरिए आदि (पशियो) व मपुर बुजनम स्थापन रहत है ॥ ६३॥ सर्जा जीवजीव सका करने हैं, और ऑटबे, रियक (सदाकरा है) । बनोमे बुबुरबा, बुलीरन, पीस्परमाता, धुन, सारिना बाजमान और वर राज्य नको है। बर्ज बड़ा सर्वेशक क्षेत्री वृतिनी योगायमान रहती है ॥४३-४४॥ 'यहारी उत्तर दिशामें हैं ---ऐसा शीम नहीं है. जिस दिवारों कि वह बधारवी महाराज पापन करने हैं ॥४५॥ क्षत्रोके अधिपति ।। इस। उनके बहुतमे पुत्र हुन्द्र नामक ।।४३॥ वे भी बद्धनो देगकर ० ॥४८॥ तम ब्राटो गमीशा ० ॥ १९॥ विजयी यौतमरो प्रणाम ० ॥ ५०॥

(३) रचा न माननेगारे यहाँको दयह

"मार्ग । यह आटानाटिय रशा मिश्रु ० रशाके निये ०। वो कीई मिश्रु ० दम ० रपाके ठीक्से परेगा और बारण करेगा, उसके पोछे यदि अमनुत्र---यश, पश्चिम, यशका बच्चा, यशकी वच्ची, यक्ष-महामात्य, यक्ष-पार्यंद, यक्ष-सेवक, गन्धर्वं ०, नूष्पाण्ड ०, नाग ० बुरे चित्तसे चले, सळे हो, वैठे, सोपे; तो मार्पं ' वह अमनुष्य मेरे आममें या निगममें सल्तारः—गुरुकार न पावेगे। मार्पं! यह अमनुष्य भेरी आकक्तमन्वा राजधानीमें रहने नहीं पावेगे, और न वह यक्षोत्री सामितमें जा सरेगे। मार्पं! दूसरे अमनुष्य उससे रोटी-बेटीना सम्बन्ध हटा लेगे, बहुत परिहास करेगे; साली वर्तनेसे उसका गिर भी डैंक देंगे। उसके विरक्ते सात दुनळे कर रेंगे।

"मार्ष ! फितने अमनुग्य चण्ड, रुद्ध और तैज स्वभावने हैं। वे न तो महाराजाओंको मानने हैं, न उनके अधिकारियों (==पुराक) को, और न अधिनारियोंको अधिकारियोंको । मार्प ! वे अमनुष्य महाराजोंके बागी (==अकरुद्ध) कहे जाते हैं। मार्ष ! जैसे मयपराजके राज्यमे महाचोर (==ढाकू) है, वे न तो राजाको मानते हैं, न राजाके अधिकारियोंको ०। वे महाचोर डाकू राजाके बागी कहे जाते हैं। मार्ष ! चती तरह चण्ड, रद्ध ० अमनुष्य हैं, जो न तो०।

#### (४) प्रवल यद्योंका नाम-स्मरण

"मापं ! कोई भी अमनुष्य—यस या यसिणी ०, गन्यवं ०, बुम्मण्ड ० या नाग ०, द्वेपयुक्त चित्तसे भिक्षु ० के पीछे जाय तो इन यसो, महायसो, सेनापतियो और महासेनापतियोको पुकारना चाहिये, टेर देनी चाहिये, चिल्लाना चाहिये—यह यक्ष पकळ रहा है, श्रारोरमें प्रवेश कर रहा है, सताता है, ० बहुत सताता ०। ० डराता ०। ० बहुत डराता ०। यह यक्ष नही छोळता। किन यसी, महायक्षो, सेनापतियो, महासेनापतियोको (पुकारना चाहिये)?—

"इन्त्र, सोस, बर्चन, भारद्वाज, प्रजापति, बन्दन, कायभेट्ट, घवडु और निर्यण्डु ॥५१॥ प्रणाद (=पनात), स्रोपसन्यन, वेवसूत भाताल, गन्ययं चित्रतेन और देवपुत राजा नल ॥५२॥ सातागिर, हैमवत, पूराणक, करती, गुळ, शिवक", मुचलिन्द, वैद्याभित्र और युगध्यर ॥५३॥ गोपाल, सुप्परोप, हिरि, नेति, मनियम, पञ्चाल चन्द आलवक ४,

मापाल, मुप्पराय, ाहार, नात, सान्वस, पञ्चाल चण्ड आलवक ॰, पजेंन्य (=पञ्जून).सुमन, सुमुख, दिषमुख, सिण (अद्र) सणिचर, दीर्घ और सेरिसिक ॥५४॥ "इन यक्षो०को पुकारना ० चाहिये—० यह यक्ष पत्रळ रहा है ०।

"मापं! यह आटानादिय-रक्षा भिक्ष् ।

"मार्प ! अब हम लोग जायेंगे, हम लोगोको बहुत काम है, बहुत करणीय है।"

"जैसा महाराजो । तुम काल समझते हो (वैसा करो)।"

तद चारी महाराज आसनसे उठ० अन्तर्धान हो गये। वे यक्ष भी व अन्तर्धान हो गये।

#### प्रथम भावतार ॥११

#### २--श्राटानाटिय-रत्ताकी पुनरावृत्ति

तव भगवान्ने उस रातके बीतनेपर मिक्षुओको सबोधित किया---

"भिक्षुओ । रातको चारो महाराज ० जहाँ में या वहाँ आये। = बैठ गये। ० वैधवण महा-

राजने कहा-मन्ते! कितने वळे वळे यक्ष ० व बासनसे उट अन्तर्धान हो गये।

"भिसुत्रो ! आटामादिय-रक्षाको पढो, ग्रहण करो, घारण करो। भिक्षुत्रो ! आटामादिय रक्षा भिक्षुत्रो-को रक्षा, अनीडा अविहिंसा और सुसपूर्वक विहारके क्रिये सार्वक है।"

भगवान्ने यह कहा। सतुष्ट हो भिक्षुओने भगवान्के भाषणका अभिनन्दन किया।

राजगृह नगरके एक झारपर रहता था। व आलंबी (वर्तमान अरब, कानपुर)में रहने-झाला ग्रस। व पहलेकी ही गामायें।

#### ३३-संगीति-परियाय-सुत्त (३।१०)

१--पावाके नवीन संस्थागारमें बुद्ध ंर--गुरुके भरनेपर जैनोमें विवाद । ३--थीद मन्तप्योशे सूची

ऐसा मैंने बुका--एक समय भवजन् पाँच-सी भिश्योवे महानिश्-नावने साथ महल (देश)-में चारिना करते, जहाँ पावा नामन यल्लोना नगर है, यहाँ पहुँचे । वहाँ पावाये भवजा चुन्द नम्मीर-पुमके आध्यममें विहार करते थे।

#### १-पावाके नवीन संस्थागारमें बुद्ध

उस समय पावा-वाली मल्लोवा अंबा, नया, सस्वागार (=>वताव-ववव) हालही में बना पा, (बहीं लभी) किसी अमध पा प्राह्मण या कियो मनुष्यमें वास नहीं विचा पा। पावा-वाली मान्योंने मुना— भावान् न मन्त्रमें वार्याका पहिंचे हैं, और पावाने पुन्त वार्या-दोनारा-पुनते सुप्रान्त में बिहार करते हैं। तब पावा-वासी सत्त्व जहीं भगवान् ये, बहीं पहुँच। पहुँचकर भगवान् की अभिवाहनकर एक ओर बैठ गये। एक और बैठ पावा-वामी सत्त्वीने बगवानिन कहा—

"भन्ते । यही पावा-वासी सब्जीका ऊँचा (==उन्भतक) नवा सरवायार, दिमी भी ध्रमण, या प्राह्मण था फिली भी धन्यव्यक्षेत वसा, वसी ही कवा है। अपने ' मणवान् उत्तरो प्रधम परियोग करें। भगवान् जे पिक्षेत्र परियोग कर लेशेपर, पीछे पावा-वासी मरूल विद्योग करेंगे, वह पावा-वासी मल्कोके लिखे देवियाल (=चिरकाल) सक दिन सुधके लिखे होगा।"

भगवान्ने मौत रह स्पीकार किया।

कर पात्राके मारक भववानुकी स्वीकृति जान, आक्षमें उठ भगकान्त्री विवादनगर प्रचीतगा-कर, जहाँ बरामार था, बहाँ गये। जागर सस्मागारमें बह और कर्म विद्या, आवानोको स्थारिनगर, पानीके पठके रत्न, तेकके देशिक जलाकर, नहीं नगवान् थे, नहीं चये, जागर भववानुको अभिवादनकर। एक और खड़े हीं वीठें—

"भन्ते शहसागार सब और विछा हुना है, आसन स्थापित है, पानीके घटके रक्ते है, तेल-

प्रदीप कलाये गये है। अन्ते । अब भगवान् जिसका काल समझें (वैसा करें)।"

त्रव भगवान् पहिनकर पात्र-वीवर के विश्व-समये साथ जहाँ संस्थापार या, वहीं पर्य ! जानन पर पद्मार, सस्यापारमें प्रवेशकर, पूर्ववी बोर मुँहकर, बीचके साम्येके आध्यवने वेदे ! मिशु-माध भी पेर पजार, सस्यापारमें प्रवेशकर पूर्ववी बोर मुँहकर, अध्यानको आनेकर परिचमको भीतिक सहारे बंदा। पाता-सांसी मस्क्रमी पर बच्चार, संस्थानर जिन्देवर पन्तिक्तमकी ओर मुँहकर, भगवान्ति मामने करके पूर्वको भीतके सहारे बेदे । तब वर्गवान्ति साम-सांसी मस्कोको बहुत राततक सांगित-सम्यासे सर्वात-स्थानवित्त, सम्बन्धित, सम्बन्धित निया-स्था

"वाशिष्टो । रात तुम्हारी बीत गई, अब तुम जिसका काल समझो (वैसा करो)।"

पडरीनाके समीप पप-उर (=पावा-पुर) जि० बीरलपुर।

"अच्छा भन्ते <sup>1</sup>" पावा वासी मल्ल आसनसे उठकर अभिवादन, कर चले गये।" तब मल्लोके जानेके थोळीही देर बाद, भगवानुने सात (≔तुष्णीभूत) भिशु-सपको देल,

तव यत्लाक जानंक बोळीही देर बाब, भगवान्तं श्रात (≔तूर्ण्णोभूत) भिशु-सम्बो देख आयुष्मान् सारिपुत्रको आमितत किया—"सारिपुत्र ! भिश्च-सघ स्थान मृद्ध-रहित हैं, सारिपुत्र ! भिश्चओको पर्म-कथा नहो, भेरी पीठ <sup>8</sup>अगिया रही है, मैं छेटूँगा।"

## २—गुरुके मरनेपर जैनोंमें विवाद

आयुष्पान् सारिपुत्रने भगवान्ता "अच्छा भन्ते ।" कह उत्तर दिया। तत्र भगवान्ते वीपेती समादी विछवा, वाहिनी करवटचे बल, पैरापर पैर रख, स्मृति-सप्रकरणके साय, उत्थान-सज्ञा भनमे कर, सिह-सप्या लगाई। उस समय निषठ नात-पुत्त (—तीवेषर पहावीर) अभी अभी पावामें काल किये थे। उत्तके काल करनेसे निषठोंने पूट पळचे भाग हो गये थे। वह सब्दान्य-कह्न-विवादसे पळ, एक दूसरेको मुख (रूपी) शिनते चीरते हुये विहर रहे थे—"तू इस धर्म-विनय (—सत, धर्म) को नहीं जानता, मै इस धर्म विनयको जानता हूँ। 'तू क्या इस धर्मको जानेगा' ' 'तू निष्पाक्ट है, मे सरपाक्ड हूँ, 'तेरा (कथन अर्थ) अहित है, तेरा अ-वहित हैं। 'तूने पूर्व बोलने (की वात)को पीछे कहा, 'शि वोलने (की वात)को पिछे कहा, 'शि वोलने (की वात)को पिछ कहा, 'शि वोलने (की वात)को पिछ कहा, 'शि वोलने (की वात)को पिछ पर स्वाप्त कार्याक्त करा। विचारका उत्वर्ध हुटनेकेलिये किरता किर। यदि सकता है तो समेट'। गाने "नाथ-पुत्तिय निगठोंसे एव युढ (—वध) ही चल रहा था। जो भी निलठ नायुप्तके चेत वरकापरी गृहस्थ खिव्य थे०।

आयुष्मान् सारिपुत्रने भिक्षुओको आमित्रत किया---

"आबुसी । निगठ नात-पुतने पाताम अभी अभी काल किया है। उनके काल करतेसे ।

ित्ताठ० भडन=कलह्—विवाद करते, एक दूसरेको सुल-शिक्तसे छेदते विवहर रहे है—'तृ इस
पर्मको नहीं जानता०। निगठ नात-पुत्तके जो क्षेत्रवस्त्रवारी गृही शिष्य है, वे भी नातपुतिय
निगठोम (वैदेही) निर्मिण्ण=विरक्त=भति वाण कर है, वेशे कि वह (नात-पुतके) दुराख्यात, दुष्पविद्युत्त अन्यप्तिक, अन् उपशम-सर्वतिक, अन्यप्त्रक्-सुब्दित, प्रतिष्ठा रहित, आध्य रहित
धर्म में । किन्तु आबुसी । हुगरे भगवान्का वह धर्म धुआव्यात (=ठीमसे कहा गया), सुप्रविद्युत्त ।

(=ठीमसे साक्षात्कार किया गया), नैर्याणिक (=दुब्दे पार करनेवाला), उपशम-सर्वतिक
(=शानित-प्रापक), सम्बन्ध-सम्बद्ध अवेदित (=बुढ्ढारा जाना गया) है। यहाँ सबको ही अविद्व वचनवाला होना चाहिये, विवाद नहीं करना चाहिये, जिससे कि यह बह्यस्थ अव्यन्तिकः—(विर स्थायो)
हो, और वह बहुजन हितार्थ बहुजन-सुवार्थ, कोक्क अनुकम्पाक थिये, देव मनुप्योक्त अपे=हित—पुलके
क्रिये हो। आदुसी। वैशे हमारे भगवान्का सर्थ वेद-सनुप्योक वर्ष=हित—पुलके

#### ३--बौद्ध-मन्तव्योंकी सूची

१-एकक-- "आवृत्ती ' उन भगवान् जाननहार, देशनहार, अर्हत्, सम्यन् तामुद्धने एक धर्में दीन से बताज्या है। उसमें सतनो ही अधिरोध चननवाजा होना चाहिये, विवाद न चन्ता चाहिये, सिसमें नि यह प्रहामर्थ अव्यक्तिक हो । नीनता एक धर्म ' (१) सब प्राणी आहात्पर स्थित (⇒िनमेर्) है। आवृत्तो ' उन भगवान्ते ० यह एक धर्म अधर्ष बतराया। इसमें सबकी ही ।।

२–हिक — <sup>गं</sup>आवृतो ¹ उन भगवान्०ने वो धर्म यद्यार्थ वहे हैं ।०। कीनले दो<sup>9</sup> (१) नाम और रूप। अविद्या और भव (≕आवागमनरी) नृष्णा । भव (≕िनत्यता-)दृष्टि और विभव (≕उच्छेद-)दृष्टि ।

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> अ क "वर्षो अगिवाती थी ? भगवान्के छै वर्षतक महातपस्या वरते वक्त दारीरवी बळा हु स हुआ। तय धीछे बुवापेमें उन्हें पीठमें वात (-रोग) उत्पन्न हुआ।" <sup>३</sup> पूट्ठ २५२।

बहीपता(=निलंक्जता),श्रीर बन्-अवनाप्य(=मनोन-मयरहिनना) । ही(=एक्जा)श्रीर अवन्या (=सर्वाच) । दुवेचनता और पाप(=दुप्टनी)-भित्रता। सुवचनना और षत्याण(=म्)भित्रता। भापत्ति (=दोष)-नुवालता (=चतुराई), और भापत्ति-व्युत्यान(=•उटाना)-नुवालना। गमापति (=ध्यान) कुरालता, और समापति-व्युत्यान-वृद्धालता। <sup>१</sup>धातु-वृश्चलता, और <sup>१</sup>मनिगशार-वृश्चलता। (१०) "आयतन-स्वालता, और "प्रनीत्य-सम्त्पाद-वृद्यालता । स्यान (≈नारण)-बृदालना, और अ-स्यानबुदालता । आजंव (=सीधापन) और मार्देव (=बीमलता) । झानि (=धामा) और मीरत्य (= आचारपुक्तता) । साधिन्य (=मधुर वचनता) और प्रति-मस्तार (=बस्तु वा धर्मना छिट्र-निधान) । अविहिता(=अहिता) और गौचेय(=भैनीभाषना)। मुप्ति-स्पृतिना(=स्मिति-शोप) और अ-सप्रजन्य (==ध्यान न देना) । स्मृति और सप्रजन्य (=ज्ञान, प्याल) । इन्द्रिय-अनुपा-द्वागता (==अ-जितेखियता), और भोजनमें अन्याप्राता (≔भोजनमें अपने लिये मात्रा न जानना)। इदिय-गप्त-ह्वारता और भोजन-मानजता। (२०) प्रतिसल्यान (≈बरपन-जान)-वल और भावना-वल। स्मृति-वल और समाधि-बळ । हामब (=समाधि) और विपत्यना (=प्रता) । रामध-निवित्त और विपहयना निवित्त । प्रग्रह (=िवत्त-निग्रह) और अनिवधेष। ग्रील-विपत्ति (=आचार-दोष), और दृष्टि-विपत्ति (= सिद्धाल-दोप) । शील-सम्पदा (=आचारनी सम्पूर्णता) और दृष्टि-सम्पदा । दील-विगृद्धि (= गापिक वाचिक अदुराचार), और दृष्टि-विशुद्धि (=सत्यके अनुसार शान)। दृष्टि-विशुद्धि बहने है सम्यक-दृष्टिके निरतार अभ्यास (=प्रधान)को। सवेग वहते हैं सवैजनीय (=वैराग्य वरनेवारे) स्थानोमे संविग्न(-जिसता)का कारण-पूर्वक निरतर अभ्याम । (३०) दुराल (= उत्तम)धर्माम अनात्रिता, और प्रधान (=विश्तर अभ्यास)में अ-धतिवानता (=िनरालमता) । विद्या (=तीन विद्याओ)मे थिमनित (-आखशेसे चित्तनी निमृतित), और निर्वाण। (३२) जातुमी। उन भगवान् वने इन दा (= जोळे) धर्मोंनो ठीवसे फहा है ।

२---[अक---"आयुक्तो ! उन भगवान्०ने यह तीन धर्म यचार्य ही नहे हैं ० !" कोनम तीन ? तीन अकुराल-मूल (==कुराहबोक्टी जळ) है। कीनसे तीन० ? लोब बहुराल-मूल, डच अहुराल-मूल,

मोह अबुराल-मूल।

२—नीम कुराल-मूल है--अलोम ०, जन्द्रैप ० और अन्मोह बहुचालमूल।

२-तीन दुश्वरित है-नाय-दुश्वरित, वचन-दुश्वरित और मन-दुश्वरित। ४-नीन स्वरित है-काय-सुवरित, वचन-सुवरित, और मन-मुचरित।

४--तान सुचारत ह--काब-नुचारत, पंचा-नुचारत, जा करनुचारता प--तीन अक्सल(=द्ररे) वितर्व--काम-वितर्व, ब्यापाद (=द्रोह) ० विहिसा ०।

५---तीन बमुक्तर्ग (=अण्डी)-वितर्ग---वेवलम्म (=िनप्तामता)-विर्गेत, अन्ध्यापाद ०, स-विहिसा ०।

७—तीन अबुशल-मकत्य (≈०दिनर्व)—नाम-सवन्य, व्यापाद ०, विहिमा ०।

८-तीन कुशल सकत्य-नेक्खम्म-सकत्य, अव्यापाद ० अविहिमा ०।

९--तीन अकुवल सजाये--साम-मज्ञा, व्यापाद ०, विहिसा ०।

१०--तीन कुराल सञ्जायें---नेक्सम्म-सज्ञा, बच्यापाद ० व-विहिसा ०।

११—तीन अकुशल धातु (==०तर्व-क्तिकं)—काम-धातु, ब्यापाद ०, विहिमा ०।

<sup>ः</sup> सः 'शातु अठारह हे—चातुः श्रोतः प्राप्तः निह्नाः नगदः गन्, रणः, नादः, गणः, रसः, स्त्राट्या, पर्पः, वार्ष्वातामः, श्रोप्यनिवानः, श्राप्तिवानः, श्राप्तिवानः, श्राप्तिवानः। स्त्रीवितानः। 'पन पात्रुक्तेशो प्राप्तो वान्त्रकेले प्राप्तानः।' व्याप्तनः वारह हे, पत्तः, श्रोपः, प्रापः, तहाः, श्रापः, स्त प्रमः, क्ष्य, सादः, प्रमः, रातः, स्त्राट्या, यमे।' देशो महानिदाल-मुतः १५ (पृटः ११०)।

```
१२- तीन बुराल घातु--निष्कामता धातु, अव्यापाद ०, अ-विहिसा ०।
```

१३—दूसरे मी तीन चातु (=लोक)—कामघातु, रूप-धातु अ-रूप-धातु।

१४—दूसरे भी तीन घातु (=चित्त)—हीन-घातु, मध्यम-घातु, प्रणीत (=उत्तम)-धातु।

१५-तीन तृष्णायें-काम-नृष्णा, भव (=आवागमन) ०, विभव ० ।

१६--दूसरी भी तीन तृष्णायें--काम--तृष्णा, रूप ०, अ-रूप ०।

१७-दूसरी भी तीन तृष्णायें- रूप-तृष्णा, अरूप ०, निरोध ०।

१८-तीन संयोजन (=चघन)-सत्काय-दृष्टि, विचिकित्सा (=सदेह), शीलवत-परामर्स।

१९—जीन आसव (=वित्तमल)—काम-आसब, मब ०, अविद्या ०।

२०—तीन भव (≔आवागमन)—काम(-धातुमे) ०, रूप ०, अरूप ०।

२१—तीन एपणायें (=राग)—काम—एपण, भव ०, ब्रह्मचर्य ० । २२—तीन विष (व्यप्रकार)—मै सर्वोत्तम हुँ, मै समान हुँ, मै हीन हुँ।

२१—तीन अध्य (=काल)—अतीत (=मूत)—अध्य, अनागत (=मविष्य) ०, प्रत्युत्पन्न (=चर्तमान)०।

-- पर्वानाग ) • । २४--सीन अन्त---सत्काय--- अन्त, सत्काय-समुदय (== ० उत्पत्ति) ०, सरकाय-निरोध ० ।

२५—तीन वेदनार्वे (=अनुभव)—सुखा—वेदना, दु खा ०, अदु ख-असुखा ०।

२६--तीन दु बता--दु ल-दुबता, सस्कार ०, विपरिणाम ०।

२७-तीन राशियां--मिच्यात्व-नियत--राशि, सम्यक्त-नियत, अ-नियत ०।

२८—तीन नाक्षार्ये (=सन्देह)—जतीतकालको लेकर काक्षाः=विचित्तिसा करता है, नहीं छटता, नहीं प्रसम्र होता है। अनागत कालको लेकर ०। अब प्रत्युत्पन्न कालको ०।

२९—तीत तथागतके अरसणीय—आनुनी ! तथागतका कायिक आचार परिशुद्ध है, तथागतको कामधुरचरित नहीं है; जिसकी कि तथागत आरक्षा (=योपन) करॅ—'मन दूसरा कोई इसे जान हों।' आनुतो! तथागतका वाधिक आचार परिशुद्ध है ०१० तथागतका मानसिक आधार परिग्रद है ०१

३०--तीन किंचन (=प्रतिवध)--राग--विचन, द्वेप ०, भोह ०।

३१-तीन अग्नियाँ-राग-अग्नि, द्वेष ०, मोह ०।

३२-और भी तीन अग्नियां-आहवनीय-अग्नि, गाहंपत्य ०, दक्षिण ०।

३३—तीन प्रकारते स्पोका सप्रह—सनिदर्शन(स्न्स्व-विज्ञान-साहत दर्शन)अ-प्रतिष

(=अ-मीडाकर)रूप; अ-निदर्शन सप्रतिष ०, अ-निदर्शन अप्रतिष ०। ३४—सीन संस्कार-पूष्प-अभिसस्कार, अनुष्प-अभिसस्कार, आर्माज्य(=आनेञ्ज)

३४—तीन संस्कार—पुष्प-अभिसस्कार, अन्युष्प-जीभसस्कार, आनिज्य (=आनञ्ज) अभिसस्कार।

३५--सीत पुद्गल (=पुरप)--धीश्य (=अमुक्त) ०, अ-धीश्य (=मुक्त) ०, नशीश्य-ग-अ-धीश्य ०।

ास्य ०। ३६—सोन स्यविर (≔वृद्ध)—जाति(≕जन्मसे)—स्यतिर, धर्म ०, सम्मति-स्यविर।

३७--तीन पृष्य-त्रियावस्तु--दानमय-पुष्यत्रियावस्तु, शीलमय ०, भावनामय ०।

३८—तीन दोपारोप (=चोदना)-बस्तु—देसे (दोष)से, मुने (दोष)से, रावा विधे

(दोप}से। २९—तीन काम(⇒भोगोरी)-उपपत्ति (⇒उराति, प्राप्ति)—आवृत्तो ! कुछ प्रापी वर्तमान काम(⇒मोग)उपपत्तिवाले हैं: वह वर्तमान कामोक्षे वदावनी होते हैं, जैसे कि मनूष्य, कुछ देवता, और कुछ विनेपातिक (⇒जयमयोगिवाले); यह प्रथम काम-उप्यत्ति है। आवृत्तो ! कुछ प्राप्ती निर्मितवनाम है, यह (स्वय अपने किये) निर्माणनर नामोरे वजनती होने हैं; जैसे नि निर्मानगर-देव सोग; यह दूसरी नाम-उपनित है। आयुगो<sup>र</sup> पुछ प्राणी पर-निर्मित-नाम है, यह दूसरोरो निर्मित वरामोने बद्यवती होते हैं, जैसे कि पर-निर्मित-बदावनी देव सोग; वह तीगरी कामजनाति है।

४०—तीन सुय-उपपतियाँ—आनुगों । वृष्ठ प्राणी मुग उत्तर र गुग-पूर्गर विहरते हैं; वंगं कि बहानायिन देव लोग; बह प्रथम सुय-उपपति है। आनुगों । पुछ प्राणी मुगम आंत्रण्य-मारि-पणा-चरिष्ण्यं-परिल्ग्ट है। वह गभी गभी बवान (—अविहरलाको निगल बाम) नहते है— 'यहो सुख ।' 'खहो सुख'।' जैसे कि जामस्वर देव । आनुगों । नुष्ठ प्राणी मुगमे व परिण्यं ।, हैं, बह उत्तम (सुलमें) बतुष्ट हो चित्त-मुगनो जनुशव बगते हैं, जैसे पुभ-तुरस्त देव लोग। सग तीसरी गुल-उपपति हैं।

४१—तोत प्रकाये—वीक्ष्य(=अयुक्त-पुरपरी)-प्रज्ञा, जन्दीव्य(=:मृक्त) ०, न-पीक्ष्य-म-अरीक्ष्य-प्रक्रा।

४२--और भी तीन प्रश्नाय--विन्ता-मयी प्रजा, शुतमयी ०, भावनामयी ०।

४३--तीन आबुध--शृत (==पडा)-आयुध ०, प्रविवेच (==विवेच) ०, प्रतावियेच ०।

४४—सीत इहिटयाँ—अन्-आज्ञात-आज्ञास्यामि (=नजानेनो जानूँगा)-इहिट्रय, आज्ञा ०, भाजाताची (=अहंत-जान) ०।

४५—तीन चक्षु (∞नेत्र)—मास-चत्, दिव्य-चक्षु, प्रज्ञा-चर्यु।

४६—सीन शिक्षायं —अधिशील (=शीलवियवन)-शिक्षा, अधि वित्त (=नित्तवियवन) ८, अधि-प्रता (=प्रतावियवन) ० ।

४७--तीन भावनार्ये--काय-भावना, चित्त-भावना, प्रता-भावना ।

४८—सीन बनुसरीय (=उनमः शेष्ठ)—वर्षन(=िव्यस्पना, साशास्त्रार)-अनुसरीय, प्रतिपद् (=समे) ०, निस्तित(=अहुँस, निर्माण)-अनुसरीय।

४९--सीन समाधि---स वितर्व-सविवार-समापि, अविनर्व-विवार-मान-समाधि, अविनर्व-अविवार-समापि।

५०--और भी तीन समाधि--कृत्वता-ममाधि, आनिमित्त ०, ज-प्रणिहिन-ममाधि।

५१--तीन श्रीवेय (=पवित्रता)--नाय ०, वान् ०, मन-रौवेय।

५२-तीन मीनेस (=मीन)-नाय ०, वाक् ०, मन-मीनेस ।

५३-तीन कोशस्य-आय ०, जपाय (=विनास) ०, उपाय-कीगस्य ।

प्र-तीन मद-वारोग्य मद, बीवन-मद, जाति-यद ।

५५-शान आधिपत्य (= स्वामित्व)-आत्माधिपत्व, को ४०, पर्म ०।

५६—जीत कवावस्तु (=जवानियम)—अतीत वाल्यो के बचा वहै,—अतीतवाल ऐसा मा।' अमास्त कात्मी के बचा कहै—अतास्तवाल ऐसा होगा'। अवर्ष प्रत्युत्पप्रसन्दर्श के बचा सहे—'इस समय प्रत्युत्पत काल ऐसा हैं'।

५७--श्रीत विद्याप-पूर्व-निवाध-वनुस्पृतिज्ञान विद्या (ः पूर्वजन्म-स्परण), प्रापियोने व्यृति (=मृत्यु)-दलाद (=जन्म)का ज्ञान ०, वास्त्रवेशे क्षवना ज्ञान ०।

५८--तीन बिहार--दिव्य-विहार, ब्रह्म-विहार, आर्य-विहार।

प्-तीन प्रपतिहार्षे (=चमत्पार) - ऋद्धिः, आदेशनाः, अनुवासनी-प्रानिहार्षे । यह आवशो । उन भनवान् ० ।

४-- अनुवा- "आयुसी । उन अभवान् ०ने (यह) चार धर्म सवाये नहे हैं ० । नीनमे चार १

१—गार<sup>६</sup> स्मृति-प्रत्यान-आवृगो । भिशु वायामें ० वायानुगरंगी विहरता है । वेदनाओमें० । स्रोतमें० । धर्ममें ० धर्मानुगरंगी ० ।

२—पार मस्य, यपान—(१) मित्रु अनुपत्र पाता ( -वृरे) - अरुपाठ धर्मारी अनुस्तित्तरे विये रित उत्तर वरता है, परिश्रम गरता है, प्रस्त वरता है, विसारी निवर, स्प्रधारण वरता है। (२) उत्तर पारक -अरुपाल धर्मोरी विवासी लिये (३) ०। अनुत्रत्र तुपाठ धर्मोरी उत्तरित्तं विये । विये । (४) उत्तरत्र बुराल धर्मोरी स्थिति, अ-धिनात, वृद्धि-वियुज्ञा, भावनात पृत्ति वर्षे ।

२—पार ऋदियार—आवृतो । भिशु (१) एन्द्र (=ाचिन उन्तप्र)-मधावि(ते) प्रधान गंदरारमे युवा ऋदियादरो भावता वन्ता है। (२) वित्त-मधीय-द्रधान-गनारंग ०। (१) वीर्य (=प्रयत्न)-मुमायि-प्रधान-गनार ०। (४) विद्यान-मधि-प्रधान-गनार ०।

्रभार ध्यान-आयुगो मिध् (१) व्ययम ध्याउडो प्राप्त हो विरुक्ता है। (२) = डिनीय ध्याउ ०। (३) ० तुगि-ध्यान ०। (४) चतुर्व-ध्यान ०।

५-- पार समाधि-भावना-(१) ० आयुगी । (ऐंगी) नमाधि-भावना है, जी भावित होतेपर वृद्धि-प्राप्त होनेपर, इसी जन्ममे सुग-विहारके जिबे होती है। (२) आदुमी ( (ऐसी)समाधि-आपना है, जो भाषित होनेपर, वृद्धि-प्राप्त होनेपर, जान-दर्गन (=गाधाररार) है लाभके तिसे शेती है। (१) आयुगो । «स्मृति, सम्प्रजन्यों नियं होती है। (४) ० आग्रवारे शपर निये होती है। आयुसी ! नीनगी समाधि-भावना है, जो भावित होनेपर, बहुनी-कृत (= गुडि-श्राप्त)शोनेपर हती जनममें गुरा-बिहारणे लिये होती है ? आयुसी ! भिटा ० प्रयम-ध्यान \* ०, ० डिनीय-ध्यान ०,० तनीय-च्यान ०, ० चतुर्प व्यानको-प्राप्त हो विहरता है। आवृत्ती । यह गमाधि-सावना भावित होनेगर ०। (१) आबुती । वीनसी ॰ जो भावित होनेपर ० ज्ञान-दर्गन हे राभके रिये होती है ? आबुनी ! भिशू आरोर (=प्रपादा) नाजा (=जान) मनमें बन्ता है, दिन-मजारा अधिष्ठान (=दद-विचार) मरता है-- 'जैसे दिन वैसी रात, जैमी रात वैसा दिन'। इस प्रवार गुले, बन्धन-रहित, मनगे प्रभा-सहित चित्तभी भावना भारता है। आयुमो । यह समाधि-मावना भाविन होनेपर 01 (३) आयुमो । मीनमी • जो • स्मृति, सप्रजन्यरे लिये होनी है? आयुगो! निशुहो विदिन (व्यक्तानमें आई) वेदना (=अनुभव) उत्पन्न होती है, थिदित (ही) ठहरती है, विदित (ही) अस्तरी प्राप्त होती है। विदित सज्ञा उत्पन्न होनी है, ० ठहरती ०, ० अस्त होनी है। विदित वितर्श उत्पन्न ०, ठहरते०, अस्त होने है। आवसो । यह ममाधि-भावता । स्मृति-मप्रजन्मवे लिये होती (४) है। आवसो । पीनसी होत है। बांधुपा ' यह 'जनावनात्राच्या रहा रहा है। जो आह्य से हो बांधुपा ' कार्या है है। बांधुपा ' कार्या है है को आह्य स्वयं किये हैं हो बीं है ' आह्य में ' मिह्नू पीच जावात-स्वयंमें उदय (=उत्तित) क्यूपरी (=डेंदनीवाल) है। बिहुत्ता हैं—ऐसा रूप है, ऐसा रूपना समुद्रय (=उत्तित), ऐसा रूपना अस्त्वामन (=अस्त होना), ऐसी बेदना हैं ०, ऐसी सज्ञा ल मस्तार ०, ० विज्ञान ०। यह आवुमो ०।

६—दार अन्नामाण्य (==ज-सीन)—यहाँ जानुसो । भिस् (१) भैनी-युक्त वित्तते ० । विह्र-रता है ०। (२) वरुणा-युक्त ०। (३) ० मृदिता-युक्त ०। (४) ० उपेसा-यक्त ०।

७—चार अष्टप्य (=रूप-रहित-ता)—आवृक्षो । (१) रूप-भजाओर सर्वया अनिवसणते, प्रतिस्य (=प्रतिहिता) सजारे अस्त होनेसे, नानात्व (=प्नातात्वन)-प्रजारे वन्य नं वन्यतेसे, आकारा अनन्त हैं इस आकारा-आनन्त्य (=अवाराजी अनन्तता)-आयतन(=रूपान)को प्राप्त हो चिहार नत्ता है। आकाराानन्त्यायतनको सर्वता अवाराजी । योजारा अनन्त हैं इस अकारा-स्वायतनको सर्वता अवाराज्य अवाराजी । योजाराजनन्त्य (द्वाराजी प्रतिहार परता है। विज्ञानन्त्यायतनको सर्वया अतिवसण करनेते ।

¹ देखो महासतिपद्वान-मुत्त २२ पृष्ठ १९०। ³ पृष्ठ २९-३२ । ³ पृष्ठ ९१।

१२—चार स्रोतआपनिवे अग-—सत्पुरुष-सेवन, सद्धर्म-श्रमण, योनिश मनसिकार (=कारण-पूर्वक विचार), धर्मान्धर्म-प्रतिपत्ति ।

१५—चार श्रामण्य(=भिक्षुपनके)फल—स्रोतआपत्ति-फल, सक्रदाशामि-फल, अनागामि-एल, अर्हत्फल ।

१६-चार घातु (=महामृत)-पृथिवी-घातु, आप-धातु, तेज-धातु, वायु धातु ।

१७—चार आहार—(१) ओदारिक (=स्यूल) या सूक्ष्म कवलीकार आहार। (२) सर्वाः। (३) मन-सचेतनाः। (४) विज्ञानः।

१८—चार बिज्ञान (=चेतन, जीव)-स्थितियाँ—(१) बाबुको! रूप प्राप्तकर ठहरे, रुपमें रमण करते, रूपमें प्रतिष्ठित हो, बिजान स्थित होता है, नन्दी (=तृष्णा)के सेवनसे बृद्धि=बिरुडता-को प्राप्त होता है। (२) बेदना प्राप्तकर ०। (३) सज्ञा प्राप्तकर ०।

१९—चार अगति-गमन—छन्द (=राव)-गति जाता है, हेप-गति ०, मोह-गति ०, भय-गति ०।

२०—सार तृष्णा-जरार (==०उत्पत्ति)—(१) आवृष्ता । भिशृषो चीन्तरने क्रिये तृष्णा जरुपत्र होत्री है। (२) ० पिरुपारने निर्ये ०। (३) ० प्रयनासन (=निवास)०। (४) अभूग जन्म-अजन्म (==भवाभव)के ल्यिं।

२१—चार प्रतिषद् (=मार्ग)—(१) दु बवाली प्रतिषद् और देखे ज्ञान। (२) दु पवारी प्रतिषद् और दिखे ज्ञान। (३) सुप्रवाली (=महल) प्रतिषद् और देखे ज्ञान। (४) सुप्रवाली प्रतिषद् और जल्दी ज्ञान।

२२--और भी बार प्रतिपद्-अ-क्षमा प्रतिपद्। दानाप्रतिपद्। दमकी प्रतिपद्। समरी

प्रतिपद् ।

२२—चार पर्मपर—अन्-जीवच्या (=अन्योग)-पर्मपर। अन्यापार (≔अन्रोह-)०। सम्यर्-समृति०। सम्यर्-समाधि०।

वही बुद्धानुस्मृति है । वर्षानुसम् । वर्षामानुस्मृति ।

देशो आठ इक्षिणेय पृष्ठ २९६।

२४—चार षर्षे-सपादाल—(१) आरुगो ! वैमा पर्य-मशदार (≔०र्गास्तर) जो वरंगा ह्य भी हु रतम्ब, मनिष्यमं गो दु ग-विचाची (२) ववर्गमातमं हु गमब, प्रक्रियमं, मुगर्गागारा। (३)० रो-गानमं मुगर-मब, अविष्यमं हु ग-विचारी। (४) ० वर्गमातमं गुगर-मर, और अरिष्यमं गुगर-रिगाराः।

२५--नार धर्मं स्थय--वील-सन्य (==भाकार-ममूर)। गगाबि-स्वन्य। प्रजाननन्य। विमुति-स्वन्ध।

२६--नार बल--वीर्य-वल। स्मृतिवल। गमाधि-वल। प्रशापन।

२५--नार **अव**न्न्यायन्यल । स्मृतिग्रह । गमाधन्त्रल । यसायत्र । २५--नार अविष्ठान (क्रमान्य)--प्रज्ञान्यल । गय्य ० । रहाय ० । उपनय ० ।

२८--चार प्रसन-व्याक्त्य (=नवाल्या जवार)--एगान-(=) या नहीं गण्ये )-ज्यानग्य पप्ते छावज प्रस्त । प्रतिषुच्छा (=गवाल्ये ज्यामें) व्यावप्योव प्रस्त । विभाग (=ग्यु अन हो सी, दूसरा अद्य नहीं सी पप्ते) व्यावप्योव प्रस्त । स्वाप्तीव (=य उत्तर देने लावन्) प्रस्त ।

२९—चार पर्य-आर्मा । (१) इणा (=राजा, युरा) वसं और जग्ग-रिसार (=पृरे परिणाम बाला) । (२) ० ज्वजवर्ग ब्युल-विवार । (३) जुरज-रूप्यानमं, ह्यूरण-विवार । (४)० अङ्ग्ल-स-स्वलनमं, अर्थ-अव्युल-विवार ।

३०—चार साक्षात्वरक्षीय पर्वे—(१) पूर्व-भिवान (=पूर्व-बन्ध) स्मृतिने नाशान्तरक्षीय । (२) प्राणियोचा जनम-मरण (चन्च्युनि-बन्ताय), चसुन गाशान्तरक्षीय । (३) आठ प्रिमीश, कृतामेन ।

(४) आसमोना हाग, प्रकास ०। ३१—चार ओध(≔याड)—नाम-ओष । मद (=जन्म)०। दृष्टि (=मनवाद)०। अत्रिया०।

३२—चार स्रोम (-शिक्स) —नाम-योग । यदः । बुस्टिः । अविद्याः । ३२—चार विसयोग(-शिक्षां)—नाम-योग-विपयोग । अवयोगः । बुस्टियोगः । आवद्योगः । ३४—चार वगयः—अभिष्या (=ग्येप) नाय-गयः । आवार (=त्रीत्) वायस्यः । शोग-वन-परामर्थः । 'यहे सन् है' प्रधापा ।

३५-- चार उपादान-- नाम-उपादान । दृष्टि ० । ची द-वन-गराममं ० । आ म-नार ० ।

३६—पार बोर्सन-अडवयोजि । कराबुक योति । सम्बेदक । बोणानिन (=जयातिक) । ३०--पार वर्ध-अवनानित (=पर्यत्येवष) — (१) आवृत्यो 'नोई नोई (अप्यो) नाम (न्हांस) वित्ता साताको कोचमे आता है, ज्ञान-वित्ता सानु होधमें ब्हरूना है, वो ज्ञानिका पानु होधम निज्ञम है, यह पहली गार्बावजानित है। (२) और फिर आयुगी 'कोई का ज्ञान-मिल पानु होधम आता है, ज्ञान-वित्ता ० इहरता है, ज्ञान निजन निजन्नता है ०। (३) ० ज्ञान-मिल अत्या है, ज्ञान-मीन ० व्हरता है, ज्ञान-वित्ता ० निजन्मता है ०।

शाल सहित । निरुत्ता है । । १८--चार अक्षमञ्जातकाम (=धारीर-चारण) --(१) आव्यो । (बह) आग्म-भाउ-प्रितिकाम दिशा आरण-आव प्रिकाममें आग्म-गवनना (==धरनेरी आनता) है। याना है, पर-परेदता, नही भावा (२) ०रर पर्यवताको ही पाया है, आग्मप्येनतारो करी। (१) ० आग्म-मर्पेदता, मी. ए पर-वर्षना भी ० (४) ०। न आग्म-प्रवेतना ०, न पर-पर्यवता ०।

३९--चार बक्षिणा-विमुद्धि (==दान-मुद्धि)—(१) आवृत्ता । विश्वास्(==दान) दायरणे गुद्ध निन्तु मतिबाहक्तमे नही (२)० अविधाहक्त्ये गुद्ध०, किन्तु दायरणे नही । (३)० न दायरणे ०, न प्रतिबाहक्तमे ०। (४) = दावक्त्ये भी ०, प्रतिबाहक्तमे भी ०।

४०--वार संग्रह-बस्तु--दान, वैयावर्ष (=सेवा), अर्थ-वर्वा, समानार्यना।

४१-न्यार अनार्कस्यवहार--गृथावाद (=मूठ), विमृत-वनन (=वृदर्ग), मृत्रतः; (=वकवाद), पुरव-वनन। ३३-सगीति-परियाय-सूत

४२--चार आर्थ-व्यवहार--मृपा-वाद-विरतता, विश्वन-वचन-विरतता, सप्रलाप-विरतता, परप-वचन-विरतता ।

४३--चार अनार्य-व्यवहार--अदुप्टमें दुप्ट-वादी बनना, अ-श्रुतमें श्रुत-वादिता, अ-स्मुतमें स्मृतवादिता, अ विज्ञातमें विज्ञात-वादिता।

४४--और भी चार अनार्ष-व्यवहार--दृष्टमें अदृष्ट-वादिता, शुतमें अधृत-वादिता। स्मिनिमें अस्मतवादिता, विज्ञातमें अ-विज्ञात-वादिता।

४५--और भी चार आर्य-ध्यवहार--दृष्टमे दृष्टवादिता, श्रुतमे श्रुत-वादिता, स्मृतमें स्मृत-वादिता, दिज्ञातमे विज्ञात-वादिता ।

४६-- चार पुद्गल (= पुरुष)--(१) आनुसी ! कोई कोई पुद्रगल आत्म-तप, अपनेकी सताप देनेमें लगा रहता है।(२) कोई कोई पुद्गल परन्तप, पर(=दूसरे)को सताप देनेमें लगा रहता है। (३) ० आत्म-तप ० भी ० रहता है, परन्तप, भी ०। (४) ० न आत्म-तप ०, न परन्तप : वह अनारमतप अपरतप हो इसी जन्ममे शोकरहित, सुबित, शीतल, मुखानुभवी ब्रह्मभत आत्माके साथ विहार करता है।

४७-और भी चार पुद्गल-(१)आवुसी । कोई कोई पुद्गल आत्म-हितमें लगा रहता है, परहितमें नहीं। (२) ॰ परहितमें लगा रहता है, आत्महितमें नहीं। (३) ॰ न आत्म-हितमें लगा रहता है, न परहितमें। (४) ० आत्महितमें भी लगा रहता है, पर-हितमें भी ।।

४८-और भी चार पूर्वगल-(१) तम तम-परायण। (२) तम ज्योति-परायण। (३) ज्योति तमपरायण (४) ज्योति ज्योति-परायण।

४९--और भी चार पूर्वल--(१) धमण अवल। (२) धमण पद्म (=रक्त कमल)। (३) श्रमण-पडरीक (= श्वेतकमल)। (४) धमणीमें धमण-सुकुमार।

यह आबसी । उन भगवान् ०।

(इति) प्रथम भाववार ॥१॥

५--पचक--"आवसो । उन भगवान् ० ने पाँच धर्म यथार्य कहे है ० । कौनसे पाँच ?---

१-पांच स्कथ-रप०, वेदना०, सज्ञा०, सस्कार०, विज्ञान स्कथ।

२--पाँच जपाबान-स्कन्ध--हप-उपादान-स्कन्ध, वेदला०, सज्ञा०, सस्कार०, विज्ञान-उपा-दानस्कन्ध ।

३—पाँच काम-गुण--(१) चक्षुसे विज्ञेय इप्टः=वान्त:=मनाप, प्रिय, काम-सहित:=रजनीय · (= चित्तको रजन करनेवाले) रूप। (२) श्रोत-विज्ञेय ० शब्द। (३) घाण विज्ञेय = गम्ध। (४) जिह्ना-विज्ञेय ० रस । (५) वाम-विज्ञेय ० स्पर्श ।

४-पांच गति-निर्य (=नर्के) । विर्यंद् (=पशु पक्षी आदि) योनि । प्रेत्य-विषय

(==भृत प्रेत आदि)। मनुष्य। देव। ५—पाँच मारसर्प (=हसद)=आवासमात्सर्ये, कुल ०, लाम ०, वर्ण ०, धर्म ०।

६--पांच भीवरण-कामच्छन्द(=काम-राग) ०, व्यापाद ०, स्त्यान-मृद्ध ०। औद्धरप-कोक्ट्य ०, विचिक्टिस = 1

७-पान अवरभागीय सयोजन-सत्नाय-दृष्टि, विचिनित्सा, शील-वत-परामर्श, नामच्छन्द, ध्यापाद ।

८—पाँच उच्चं मागीय सयोजन—स्प-राग, जरूप-राग, मान, औद्धत्प, विदया। ९--पांच शिक्षापद--प्राणातिपात (=प्राण-वध)-विरति, बदत्तादान-विरति, काम-निध्या-चारविरति, मुपावाद-विरति, सुरा-मेरय-मच-प्रवादस्यान-विरति ।

१०—पांच कामध्य (=अपोष्प) स्थान—(१) काष्युधी । श्रीवासव (=अईस) निशु जानरर प्राण-हिंसा परनेके अयोध्य है। (२) अदत्तादान (=चीरी)=स्देश परनेके अयोध्य है। (३) ७ मैपुन-मेवन वरनेके अयोध्य है। (४) ० जानकर गुपाबाद (=चूद योजने)व ०। (५) ॥ सीप्रीध-बारक हो (==जाशकर) वामोबी जोषवरनेके ०, जैसे नि प्रक्रिके बृहस्य होने ना था।

१ १-पीच व्यसन-जातिव्यसन, भोगन, रोगन, बीळन, ट्रीटन। बातूगो । प्राणी शानि-व्यसनके कारण या भोगव्यसनके नारण, वा रोगव्यसनने नारण, शास छोळ मरनेने बाद व्यास -हुमेरि पिनिपाल, निरम (======) को प्राप्त होते हैं। बातूगो । बीजव्यसनके वारण वा द्रीट-व्यसनके कारण प्राणीन।

१२---पांच सम्पद् (=्याणि) ---जाति-सम्पद्, मोम०, बारोस्थ०, घील०, दृष्टि०। आधुत्ती । प्राणी जाति-सम्पद्के बाराज०, बोल-सम्पद्के, आरोध्य-सम्पद्के बाराज बाव्या छोळ घटनेत्रे वाद गृगति स्वर्गलोकाने गही जरपत होते । बाबुको । बीलक्षपद्वे बाराज वा वृष्टिमपद्वे बाराज प्राणी०।

१३—पांच आवितव (च्हुप्परिणाम) है, तील विषांत (च्लापार-प्रोप) वे वारण द्वारील (पुरुष) मो—(१) आवृत्ती) वील-विरात्च्यु बील (च्हुप्परिणा) ज्यावते वळी जीन-द्रार्तिय' प्राप्त होता है, तील विषय ह वीलने कि यह प्रया पुणरिणाम है। (२) और लिए आवृत्ती ' तील-विरात्च्यु तीलले लिसे पूरे लिया-वानय उत्पर होते हैं, यह द्वारण उपपरिणाम है। (३) और लिए आवृत्ती । वील-विरात्च्यु तीलले लिसे पूरे लिया-वानय उत्पर होते हैं, यह द्वारण उपपरिणाम है। (३) और लिए आवृत्ती । वील विषय नाम तील विरात्य होते हैं। यह देशिय अपन्य-रिपय्, वाहे विद्याप्त होते हैं। यह तीलरात्य, वाहे विद्याप्त होते हैं। यह तीलरात्य, वाहे विद्याप्त होते हैं। यह तीलरात्य होते हैं। यह वीचरात्य छोळ यरनेके प्रय ज्यायच्चुर्तित-विक्षिमतात्त लिएयं (चलारी) चलार होता है सह वीचर्य ।

४—-यांच गृज (= आनुसान) है, गीज सम्परांत सीजवान्की—-(१) आवृगों । सील-मम्परां गीजवान्की अप्रमादक कारण, कही भीग-पीकिंग माणि होंगी है, पीजवान्की शीक-मश्यते यह प्रमत् गृज है। (२) व जुन्दर कीर्ग शाद जवान होते हु। (३) विमा विस परिपर्दां वाता है, विशारत होंगर, अ मुक्त होकर, जाता हैव। (४) व अनमृद्ध हो काठ करता हैव। (५) व काया छोट सर्दांच बार मुप्ति=स्वात्रीत्रको जयन होता हैव।

१५—गाँच धर्मानः अपनेतं स्थापितकर आवृत्तो । बारोपीः (—द्रमरेगर शेपारोप करनेवाले) मिजुलो द्रहोशर आरोप करना चाहिये—(१) कावते कहूँगा, करनन्ते नहीं। (२) भूत (—वापाप) वहूँगा, अञ्चल नहीं। (३) अपूर नहूँगा, करू नहीं। (४) वर्ष गहिल (—ख प्रमानन) कहूँगा, कार्यसहित नहीं। (५) वैत्री-आवने कहूँगा, होह चित्तते नहीं।।

१६—पांच प्रधानीय (=प्रधानक) अग---(१) यहां आवृत्ती भिन् धदान् होता है, विवासतती बोधि (=प्रधानका)पर प्रदा रहेता है—पीत वह भगवान् अहेत, सम्यह सब्दुट । (२) आवाषा (=रोग)--रिहा जाक रहित होता है। न बहुत बीतन, त बहुत उल्लास-दिवान-वाजी प्रधान (=रोग)-मामान के योच प्रलेशी (=र्पाणवाणिक) है मुक्त होता है। (३) शासताह पात्र याजी प्रधान (=रोग) प्रधान के प्रधा

प्रमुक्ति (कुल)को प्रीति पँदा होगी है। प्रीति-मान्तो वामा प्रसन्ध (≔िष्यर) होती है, प्रध्य-काष (पुरुष) सुंबको अनुकव करता है। सुरीवा वित्त एवाग्र होता है। वह प्रवम विमुक्त्यायतर है। (२) और फिर वायुक्षी | किश्तुन वास्ता वर्षे उपदेश वरता है, व दूनरा वोई गुर-स्वानीय वस्तुवारी; सिल्क वया-युत (=च्हुके बजुसार), वया-पर्यान (=धर्ष-प्राप्तक) कुनार) (अंचे वेत्र) दूसरोवो धर्ष-उपदेश वरता है। (३) ० बल्कि यायुत, वया-पर्यात धर्मनी वित्तार स्वात है, वर् व्याद करता है।। (४) ० बल्कि ययायुत वया-पर्यात धर्मनी वित्तम व्यान्तिनिक्त (==क्यातार) पुरिहीक-जुनमसीपुत-सुत्रवाणि (=कश्ची ताष्ट समक्ता), (और) प्रश्नोत धुन्नीतिक (==त्वतर चारा वया) होता है; क्षेच खेंब अनुस्ती । प्रस्कृत वोई एक समापि तिस्तित।

२६—पीच विमृश्विः-परिभावनीय सञ्चा—अनित्य-सञ्चा, यनित्यमे दुःख-मज्ञा, दुःगमे अनात्म-सञ्चा, प्रहाज-सज्ञा, विराण-सज्ञा।

यह बाबुसो। उन भगवान्०ने०।

६-- पर्क "आबुसो । उन भगवान् ० ने छै धर्म ग्रयार्थ वहे है । बीनसे छै ?

१-- छै अध्यात्म (=शरीरमॅ)-आयतन--चक्षु-आयतन, श्रीन०, झाण०, जिह्ना०, वाय०, मन-आयतन।

२—छै वाह्य-आयतन—म्प-आयतन, शब्द०, गन्ध०, रम०, स्पटव्य (≔र्पर्श)०, पर्म-आयतमः।

३---छै विज्ञान काय (=०समुदाय)---चलु-चिज्ञाल, श्रीत॰, प्रश्च०, जिल्ला०, काय० मनो-विज्ञातः।

४--छं स्पर्ध-वाय--वक्षु-सरपर्ध, स्रोत्र०, धाण०, जिह्ना०, नाय०, यस मरपर्ध।

५—- छै वेदमा-काय---वशु-मस्पर्धक बेदना, श्रोष-संस्पर्धक०, घाषशस्पर्धक०, जिल्ला-संस्पर्धक०, वाय-रास्पर्धक०, वन संस्पर्धक-वेदनाः ।

६-- हं सञ्चा-काय---हप-सञ्चा, शब्द०, गन्ध०, रस०, स्प्रप्टन्य० धर्म०, ।

७--- ग्री सचेतना-नाव--- हप-सचेतना, शब्द०, बन्ध०, रस०, रप्रप्टब्य०, धर्म०।

८-- है तृष्णा-दाय-हप-तृष्णा, शब्द०, गन्य०, रस०, स्त्रप्टव्य०, धर्म-तुष्णा।

९--- के अनोरस-- (१) बहाँ बावुवो भिद्यु बालामे अनीरव (=सलगर-रहित), व प्रतियय (=बायप-रहित) हो बिहरता है। (२) धर्ममें बचौरवः। (३) समये अमीरवः। (४) विशामें वगौरवः। (४) अग्रमादमें अनीरवः। (६) स्वामेत्र

१० — छै गीरव — (१) ० धास्तामें सगीरव, सन्त्रतिश्रय, हो विहरता है, (२) धर्ममें ०, (१) सममें ०, (४) शिक्षामें ०, (५) अन्नमावमे ०, (६) प्रतिसस्तारपे ०।

११-व्हें शीम्राय-उपविचार—(१) चलुते हण देखनर नीमगरस (=प्रसप्तता)-वर्णाना उपविचार (=प्रसप्तता)-वर्णाना उपविचार (=प्रिचार) करता है। (२) प्रोयमे धळ सुनवरः। (३) धालांग सण सुंपहरः। (४) जिङ्कारं रम चलकरः। (४) समागं स्थप्यन्य कुलरः। (६) वर्णाः पर्याचारकरः।

१२—कं दोर्मनस्य-ज्यानसार—(१) घ्रमुषे रूप देशवर दीर्मनस्य (=अपगन्ता)-स्थानीय स्थोना ज्यानिवार वरता है। (२) श्रोषणे सब्द०। (३) भाषाप्ते पत्थ०। (४) जिह्नाम रम०। (५) कांग्रोहे प्रयटब्य छुक्र०। (६) भनते धर्म०।

१३— छं जरेझा-उपनिवार—(१) चलुगे स्पक्तो देखकर जरेशा-स्थानीय स्पोता उपनिवार रच्या है। (२) श्रीत्रसे चळ्छ। (३) प्राप्ती गन्यन। (४) निह्यांचे रसन। (५) कापास स्थारमन। (६) मनसे वर्षन।

१४-- है साराणीय वर्ष--(१) वहाँ आबुसो । शिक्षुनी मजहाचारियोमें गुस्त या प्रनट वैत्री

युक्त कार्यिक कमं उपिस्वत होता है, यह भी घमं साराणीय=प्रियकरण=मुस्करण है, सबह, अ-विवाद, एकताके लिये हैं। (२) और फिर आबुसी ! मिश्चने मेंत्री युक्त वार्षिक-वमं उपिस्यत होता है । (३) ० मेंत्री-युक्त वार्षिक-वमं उपिस्यत होता है । (३) ० मेंत्री-युक्त मानस-कम्मं । (४) मिश्चके जो धार्मिक धमं-रव्य लाभ है—अन्तत आवमं चुण्लने मात्र भी, उस प्रकारके लामोको बॉटकर भोगनेवाला होता है, शीलवाल् मत्रहा चारियों सहित भोगनेवाला होता है, यह भी०। (५) ० जो खबड=अ-रिटर, अ-युवर=अ-क्टम्प, उचित (=-भूतिस्त), विक्र प्रवस्ति, अ-युवरम्पट (=-अिनिद्त), समाधिमामी श्लोल है, वैसे सीलोमें स-ब्रह्मादियों साय गुप्त और प्रवट सील-आमण्यको प्राप्त हो बिहरता है, यह भी०। (६) ० जो सह आयं नैयांगिक दृष्टि है, (जो कि) श्रेष्ठा करनेविक्त अच्छी प्रकार दुष्ट स्थानको ओर ले जाती है, वैसी दिव्यं स-ब्रह्माचारियों साय गुप्त और अकट दुष्ट-श्रामण्यको प्राप्त हो बिहरता है, यह भी।

१५-छे विवाद-मूल--(१) यहाँ आवुसो। भिल्न कोधी, उपनाही (=याखटी) होता है, जो वह आवुसो। भिल्न कोधी उपनाही होता है, जो वह आवुसो। भिल्न कोधी उपनाही होता है। अपनें भी ०, मध्ये भी ०, मिला (=भिल्न नियम) को भी पूरा करनेवाला नहीं होता है। आवुसो। जो वह भिल्न प्रास्ताम भी अगीरक = होता है, वह सपनें विवाद उपन करता है, जो विवाद कि बहुत लोगों के आहित कि जिल्न चुलन अनुसाने अवेद ने देव नम्मूच्यों के नमंद, अहित, हु सके दिवे होना है। आवुसो। यहि तुम स्व प्रकार किया चुलन अपनें में या बहुर देवना, (सी) बही आवुसो। तुम उस दुष्ट विवाद मूलक मात्रके लिये प्रमान करना। यदि आवुसो। तुम उस प्रकार करना। यदि आवुसो। तुम उस प्रकार करना। यदि आवुसो। तुम उस अकारके विवाद-मूलको अपनें मा बाहर न दक्ता, तो तुम उस दुष्ट विवाद-मूलको अविध्यमें न उत्पन्न होने देनेके लिये उपाय वरना। इस प्रवार इस दुष्ट (=पायक) विवाद-मूलको प्रवाद होता है, इस प्रकार इस दुष्ट विवाद-मूलको प्रति का आवुसो। लिल्न मार्सि (चना क्रिस होता। (२) और किर जावुसो। किल्न मार्सि (चना स्वी (चना स्वाद)) दिवाद के प्रवाद होता है। (४) वह, सामावी होता। है।। (५) वापेच्छ, मिय्याद्वाद होता है। (६) वस्वि-प्रत्यापती। (चही), दुप्ति। होता। है। उपनेनिनसर्गी (चन्निप्ट-परामधीं (चनुरन चाहनेवाला), आधान ग्राही (चहती), दुप्ति-निस्सर्गी (चनुप्त-परामधीं (चनुरन चाहनेवाला), आधान ग्राही (चहती), दुप्ति-निस्सर्गी (चनुप्त-परामधीं होती। है)। होती। होती। होती। है।

१६-ई धातु-पृथिवी घातु, आप०, तेज०, वायु०, आकाश०, विशान०।

१७--छै निस्तरणीय-यातु—(१) आवृत्तो । भिन्तु ऐसा बोले—'मैन मंत्री चित्त विमृतितको, भावित, बहुलीहृत (==वकाई), यानीहृत, बहु-कृत, अनृिष्ठत, विमृतितको, सु-समारवध किया, विन्तु क्यापाद (=मोह) मेरे चित्रको पत्रकरण रुद्धा हुवा हैं उत्तरने ऐसा नहता बाहिरे—आयुद्धान् ऐसा मत्त्र बहुं, भगवान् की निष्या (=अध्यायवा) भत करें, भगवान् का अध्यायत्वान करायात्वान निता अध्या नहीं है। (विर्व वैद्या होता तो) भगवान् ऐसा नहीं नहते । यह मुमिन्त नहीं, इतका अवकाश नहीं, वि मैंशी चित्त विमृत्तिन सुप्तारवधकी गई हो, और तो भी ध्यायाद उतके विस्तवो पत्रकर रुद्धा रहे। यह सभव नहीं। आवृत्ती । मेरी चित्रको पत्रकर रुद्धा रहे। यह सभव नहीं। आवृत्ती । मेरी चित्रको विस्तवो पत्रकर रुद्धा रहे। यह सभव नहीं। अवृत्ती । मेरी चित्रको विस्तवो चरित्त विद्यानित मानित विद्यानित स्थानित विद्यानित मानित विद्यान स्थानित मानित विद्यान स्थानित स्थानित स्थान स्थानित विद्यान स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित स्थान स्थानित स्थान स्थानित स्थान स्थानित स्थान स्थानित स्थानित स्थान स्थान स्थानित स्थानित स्थान स्थानित स्थानित स्थान स्थानित स्थान स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित स्थानित स्थान स्थानित स्थानित स

१८-छ अनुतरीय--दर्शनव, अवणव, लामव, निक्षाव, परिवर्षाव, अनुत्मृतिव । १९-छ अनुत्मृति-त्यान--बुद-अनुत्मृति, धर्मव, मधव, त्रीलव, त्यागव, देवना-अनुत्मृति । २०—छं प्राक्तत-विहार—(१) आवुगो । शिक्षु चलुने क्षणी देखनर न सुमन होता है, न दुर्मन होता है। रमरण करते, जानते उपेक्षण हो विहार करता है। (२) धोनसे शब्द सुनकर। (३) प्राणने गय सुंकरण (४) जिह्नासे रम चलकरण (५) नावासे स्प्रप्टब्य छूपरण। (६) सनसे पर्मको जानवरण।

२ — छै अभिजाति (=जाति, जन्म)—(१) यहाँ जासूसो। कोई कोई कृष्ण-अभिजातिक (=सीय फुलमें देवा) हो, हप्पा (=फाले-जुरे) धर्म करता है। (२) ० ग्रुप्णाभिजातिक हो त्यूक-धर्म करता है। (३) ० ग्रुप्पाभिजातिक हो अन्क्रण-अनुसक निर्वाणको पैदा करता है। (४) ॥ सुक्लाभिजातिक (=ज्जेव कुलमें जराद) हो त्यूक-धर्म (=पुष्प) करता है। (५) युक्ल-धर्मालातिक हो, कुण्य-धर्म (=पाप) वरता है। (६) ० युक्लाभिजातिक हो वक्रप्ण-अवुक्ल निर्वाणको पैदा करता है।

२२—छी निर्वेध-मागीय सञा—(१) अनित्य सज्ञा। (२) अनित्यमें दुख मजा। (३) दुक्षमें अनात्म-सज्ञा। (४) प्रहाण सज्जा। (५) विराग-यज्ञा। (६) निरोध-मज्जा।

आवुसी । उन भगवान्ने यह ०।

—सन्तक—''आवुसो । उन भगवान्०ने (यह) सात धर्म यधार्व कहे है ०।

१—सात आर्थे-धन-श्रद्धा घन, छील ०, हो (=लज्बा) ०, वपत्रपा (=सकोत्र)०, श्रुत्त०, स्वाप०, प्रज्ञा ०।

२--सात बोध्यग--स्मृति-सबोध्यग, धर्म-निचय०, वीर्ये०, प्रीति०, प्रश्नव्य०, समाधि०, उपेक्षा०.।

्र—सात समाधि-परिकार—सम्बक्-युब्टि, सम्बक्-सक्रय, सम्बक्-बाक्, सम्बक् कर्मान्त, सम्बक् अर्थन, सम्बक्-श्रामान, सम्बक्-स्मृति ।

Y—सात अन्सद्धर्म—भिन्नु जन्मब होता है, अहीक (=निरुष्टेंग्ग)०, अन्-अपन्रपी (⇒अप-प्रपा-रहित) ०, अस्पश्रुत ०, पुसीस (≔आस्मी) ०, गृब-स्मृति ०, पुष्पक ०।

५—सात सद्धमं—श्रद्धालु होता है, हीमात् ०, अपनपी ०, वहुयूत ०। आरब्ध-बीर्य / (=ितरालसी), उपस्थित-स्मृति ०, प्रज्ञाचान् ०।

६—सात सत्पुर्य धर्म— धर्मज्ञ ०, अर्थज्ञ ०, आरमज्ञ ०, सामञ्ज ०, कालज्ञ ०, परिपत्-

क्ष , पुरुषकत । 
—सात 'निर्वत-सस्तु--(१) आयुद्धो । निश् पिक्षा (=िशस्-विवस) प्रहण करनेमें तीप्तछाद (=बहुत अनुरागवाळा) होता है, भविष्यमें भी विषक्षा यहण करनेमें प्रेम-रहित नही होता।
(२) वर्ष-निप्ताति (=िवश्स्यना) गे तीप्त-छन्द होता है, भविष्यमें भी वर्ष-निपातिसे पेप रहित नही
होता। (३) इच्छा-विनस (=तुष्या-त्याग) में ०। (४) प्रतिसरत्यम (=एकातवास) में ०।

९ आ व्य "तीशिवार लोग दश वर्षकों समयमें मेरे निगठ ( जैन साम्)को निर्देश कहते हैं, यह (मरा निगठ) किर दश वर्ष सक नहीं होता। शहसी प्रकार बीस वर्ष वादि कालमें मेरेको निर्देश निर्देश, निगठतार किर के स्वाप्यमान लानन्त्र, प्राप्तमें विवरण करते हत बातको मुनकर निवारमें निवारमें निवारमें निवारमें निवारमें सुनकर निवारमें सा भागवान्त्र कहां। वापवान्त्र कहां— "आवत्य"। यह तीथिकां हो वापन महीं है, मेरे शासनमें भी यह शीणाव्यकों कहां जाता है। शीणाव्यक ( आईल, कुका) दश पर्यके साम परि-निर्वाण प्राप्त हो किर दश वर्षकों वहीं होता, सिकं दश वर्षकों हो त्या परि निवार में एक पहार्चकां भी एक पहार्चकां भी होते होता, विकं दश वर्षक प्राप्त के ति होते ते ....।"

(५) वीर्यारम्भ (=उद्योग)में ०। (६) स्मृतिके निष्पाक(=परिपाक)में ०। (७) दृष्टि-प्रति-वेष (=सन्माग-रहोन)में ०।

८—मान संज्ञा—अनित्य-संज्ञा, अनात्म०, असुम०, आदिनव०, प्रहाण०, विराग०, निरोध०। ९—सान बल-श्रदावल, बीर्य ०, स्मृति ०, समाधि , प्रज्ञा ०, ही०, अपनाप्य ०।

१०—सात विज्ञान-स्पिति—(१) आवृत्यो ! (गोई गोई) सत्य (—जाणी) नानावाय नातासज्ञा (—नाम)बाले हैं; लेंगे कि मनुष्य, गोई गोई देन, गोई गोई विनिपातित्र (ज्यापयोति), यह प्रयम विज्ञान-सित्ति हैं। (२) ० गाना-नाय जिन्तु एव-सज्ञावाले, लेंगे वि आमारत देवता ०। (४)० एव-नाया एव-सज्ञावाले, लेंगे वि आमारत देवता ०। (४)० एव-नाया एव-सज्ञावाले, लेंगे वि आमारत देवता ०। (४)० एव-नाया एव-सज्ञावाले, लेंगे वि नामक्तर स्वया ०। (५) आवृत्यो । कोई कोई सत्व च्यमजावो सर्वया अतितमणवर, प्रति वि नुमहस्त्य देवता ०। (५) आवृत्यो । कोई कोई सत्व च्यमजावो सर्वया अतितमणवर, प्रति विच्यानात्र विच्यानात्य विच्यान्य विच्यान्य विच्यानात्य विच्यान्य विच्यानात्य विच्यान

११—मात दक्षिणेय (=<ान-मात्र) व्यक्ति हैं—उमयनोभाव-विमुक्त, प्रजा-विमुक्त, वाय-साक्षी, दुव्दिप्राप्त, श्रद्धाविमुक्त, पर्मावृक्षारी, श्रद्धानुक्षारी।

१२—सान अनुगय—बाम-राग-अनुभय, प्रतिय ०, दृष्टि ०, विचिहित्सा ०, मान ०, भवराग ० अविद्या ०।

१३-सान संयोजन-अनुनय-सयोजन, प्रतिय ०, दृष्टि ०, विविशिस्सा ०, मान ०, भवराग ०, अविद्या ०।

१४—सान-अधिकरण-शमय तत्र तब उत्पन्न हुए अधिवरणी (==शवटो)वे शमनवे लिये--(१) ममरा-वितय देना चाहिये (२) स्मृतिवितय ०, (३) अमुद-वितय ०, (४) प्रनिकातवरण।

(५) यद्भयसिन, (६) तत्वापीयमिन, (७) निणवत्यारव ।

(१<sup>2</sup>) दिनीय भारतार ॥१॥

यह आयुमी ! उन भगवान्०ने ०।

८-अव्यद-"आपुनी । उन भगवान्०ने आठ धर्म ययार्थं करे है ०।

१—आठ भिष्यात्य (=जूठ)—मिष्यादृष्टि, मिध्यामवरण, मिष्यावात्, मिष्यान्य माँन्न, मिष्यात्यायाम, मिष्यासनि, मिष्यासमाधि ।

२---आठ सम्बाह्त (=)ग्य)----मम्बग्-दृष्टि, सम्बन्-वान्, सम्बन्-सान्, सम्बन्-आत्रीत, सम्बन्-सावास, सम्बन्-स्मृति, सम्बन्-समाधि ।

२—आठ बिल्लेष पुरुषक—सीन आगत्र, स्थोनआपतिन्यत्र सालान्यार करनेमें सतरर, सर्वाणामी, मर्वाणामीनकन्याणान्वार-कर्यर, अनायामी, अनायाधिन्यत्र-माधान्यार-करार, अर्थन्, अर्थत्यत्र-माधारायनस्यर ।

४—आठ हुसीन(=आरुच्य)नम्यू—(१)यही आयुगो । शिनुको (वर) वर्ष मरता होता है, उत्तरे (मामें) ऐसा होता है—वर्ष मुझे करता है, हिन्तु वर्ष करते हुए मेरा सरीर तकशीन पायेगा, क्यों मामें १८ (—वृष) गहूँ। यह लेटना है, अज्ञानकी आरिन्ते जिये -आरिप्याने अधिमाने लिये, अ-मासाइन्तरे मासाइकार्य चित्रे उद्योग नरी करता। यह प्रथम कृषीन मम्बुहै। (२) और हिन्न आयुगो ! शिन्, कमें दिये होता है, उनको ऐसा होता है, मेने वासकर लिया, काम करते मेरा सारीर यह गया. स्यों स में पत्र रहें। यह पत्र रहना है, ० उद्योग नहीं वरना । (३) निसूरों मार्ग जाना होना है।
उत्तरी यह होना है—"मूने मार्ग जाना होना, मार्ग जाने में सर प्रारंग राप्योग; क्यों न में पत्र
रहें। यह पत्र रहना है, ० उद्योग नहीं वराम । (४) ० निष्यु मार्ग पत्र नहीं हो। देश रो
सह होना है—'से मार्ग पत्र पूरा, मार्ग पत्र नों में देशीवनों यह। वर होता है। उपरो
सह होना है—'से मार्ग पत्र पूरा, मार्ग पत्र नों में देशीवनों में हो। वराम होना है— पत्र पत्र पत्र प्रस्ता है। वराम पत्र सुरान पत्र प्रारंग हो। सिरा मां उसने ऐसा होना है— 'में साम सा निगम पिटा पर नाने सूरान अपने सने मान्य पत्र ने पत्र नों से हो हो हो। हो। हो से स्वा पत्र होना है। (होनसा), वर्षों न में सेट पहुँ । (६) ० पिटपार वरने हमान्या भौतन सबेर देश होना है। उसने ऐसा होना है—में ० पिटपार वरने हसान-मूना ० पा। है, सो मेरा सर्गर सानी है, अरस्य होना है, उसने सह होना है—स्व सूचे अवस्थान बोमारी उत्यह हुई है; एठ रहना जीनत है, ब्यों न में गठ अर्जा०। (८) ० विस् बोमारीने उटा होना है , उसने ऐसा होना है, ० नो मेरा सरीर दुईन

५—आठ आरख-सस्तु—(१)न अगुगो । सिधु हो तम वनना होना है। उसनी पर होना है—
'नाम मुसे बरना है, बाम न बनने हुये , बुढां वालना (अवमं) हो मनमें साना मृत गुरर नहीं, नयो
न में अग्रावारी प्राण्टि शिक्षे-वर्नाधनगरे अधिकारी निव्हें अन्यावार होने स्थान सर पुनर नहीं, नयो
नकें।' सो 0 उद्योग रचता है, यह प्रयम आरदम-वन्द है। (२) ० कियु साम वर पुनर होना हैनवारी ऐसा होना है- "में साम वर पुना है, वर्ष बर्गे हुये से बुढांदे साननारो मनमें न वर गमरो होना
क्यों म में 0 उद्योग वण्ड । (३) ० मिशुने मार्ग आग्रा होना है। उपारी ऐसा होता है०। (४)
। प्रिश्च मार्ग वर्ष पुना होना है०। (४) ० मिशुने मार्ग आग्रा से हिना र वर्ष मृत्या भटा मोजन
भी दूरत मही नाता, ० को मेरा धरीर हल्या गमेला (अनाम ल्यावर ) है०। (५) ० मृत्या-चना मोजन
पूरा पाता है, ०वो मेरा गारी बळवान्द, वर्षाव्य है।। (३) भिशुनो अल्याय रोग उन्यत होना है,
के से तना है गिरी बोमारी कह बाद, बया व से०। (८) मिशु बोमारीगे उटा होना है . ,०ही
सकता है, तेरी बोमारी किर छोट आवे, बया व से०।

६--आट डान-बस्तु---(१) जामना हो दान देना है। (२) मपने ०। (३) 'मुमनो उत्तने दिया हैं। --(सीच) दान देता है। (४) 'देगा। (मीच) ०। (७) 'दान नम्ना अच्छा है' (मीच) ०। (६) 'में पक्ता है, से तरी भागे, पक्षाने हुए न पानिवान्तारा न दना अच्छा नहीं। (मीच) देना है। (३) 'पह दान देने में सेदा मतन्त्रीनि बाद पंजेगा। भीच) देना है। (८) चित्तने अप्तामन्त्रीनि बाद पंजेगा। भीच) देना है। (८) चित्तने अपना मत्त्रीनि बाद पंजेगा। भीच। देना है। (८) चित्तने अपना स्वीत है। (४) स्वाने अपना स्वीत है। (४) स्वाने अपना स्वीत है।

चातुर्महाराजिक देवोमें उत्पन्न डोर्फें ०। (३) ० वह सुने होता—त्रावधित्रस देव छोग ०। (४) ० याम देव ०। (५) ० तुषित०। (६) ० निर्माण-रति-देव ०। (७) = परनिर्मित-यशवर्ती देव ०। (८) ब्रह्मकाधिक देव ०।

८—आठ परिषद्—सन्यि-परिषद् । ब्राह्मण ० । गृहपति ० । श्रमण ० । चातुर्महाराजिक ० । प्रायक्तिम ० । मार ० । बहा ० ।

९—आठ अभिश्वासतन—एक (पुरप) अपने भीतर (=अध्यात्म) रूप-शती (=रूपरी ठी लगानेवाला) बाहर थोळ गुवर्ण दुवेर्ण रूपोको देखता हैं, 'उतको अभिभवन (=ल्लुप्त)कर जानता हैं, 'उत्तता हैं'—सजावाला होता हैं। यह प्रयम अभिग्वायवन हैं। (२) एक (पुरुप) अध्यात्ममें अरूप-सती, बाहर अप्रमाण (=अतिमहान् ) पुवर्ण दुवेर्ण रूपोनो देखता हैं। (३) ० अध्यात्ममें अरूप-सती, बाहर अप्रमाण (=अतिमहान् ) पुवर्ण दुवेर्ण रूपोनो ०। (१) ० अध्यात्ममें अरूप-साती, बाहर अप्रमाण सुवर्ण दुवेर्ण रूपोनो ०। (५) ० अध्यात्ममें अरूप-सती, बाहर अप्रमाण सुवर्ण दुवेर्ण रूपोनो ०। (५) ० अध्यात्ममें अरूप-सती बाहर भील-निवर्शन भील निमांत रूपोनो देखता है, जिसे कि नील, भीलवर्ण, नील निवर्शन अरूपीना विद्या है, जिसे कि नील, भीलवर्ण, नील निवर्शन अरूपीना है। जाहे अभिभवनकर०। (६) ० अध्यात्ममें अरूप-सती बाहर भील । स्थोती देखता है। जाहे अभिभवनकर०। (६) ० अध्यातममें अरूप-सती बाहर भीत (=पीला), भीतवाने सेवता है। जाहे अभिभवनकर०। (७) ० अध्यातमें अरूप-सती बाहर भीत (=पीला), भीतवाने स्वता । (७) ० बाहर लोहित (=ललल) ० रूपोनो देखता है, जी कि ० वर्षु- जीवक-पुण, या जैसे क जीवक-पुण, या जैसे ० क्योदित ० वनारसी वर्ष ०। (८) ० बाहर लवदात (=सफेर) ० स्थोनो देखता है, जी कि अवदात ० अगियीनसरका (=युक्र), या जैसे अवदात ० वनारसी वर्ष वर्षा व्यवस्त वर्षा वार्षा वर्षा व

१०—आठ विमोल् — (१) (स्वय) रूपी (=रूपया) स्पोको देखता है, यह प्रयम विमोक्ष है। (२) एक (पुरुष) कच्यात्ममं अरूपी-सज्ञी बाहर रूपोको देखता है०। (३) सुम (=्यूच्य) हित्ते मुस्त (=अिंगूम्स) हुवा होता है०। (४) वर्षमा रूप-सज्ञको अतिरमण कर, प्रतिच (=अिंगूम्स) [स्वाची क्याने क्याने होती हैं। (४) वर्षमा रूप-सज्जको अतिरमण कर, प्रतिच (=अिंगूम्स) माने क्याने होती होता (=स्यान) को मत्तर ने करवेते, 'आकाग जनता है' इस आकाग अप्ताचनको आत्रमण कर, 'विज्ञान अनत्त है' इस विज्ञान-आनव्य-आयवनको प्रतिच क्याने क्याने

आवसो ! उन भगवान्०न ० यह।

र-महक-- "आवसो । उन मगवान्०ने यह नव धर्म यथार्थ वहे है ०।

१—नव आपात-वस्तु—(१) भिरा अनर्ष (=विगाळ) निया', इमलिये आपात (=वरहान रुनेना स्याल) रक्ता है। (२) भिरा अनर्ष कर रहा है ०। (३) 'भेरा अनर्ष करेगा ०। (४) 'मरे प्रिय=मनापका अनर्य निया ०। (५) = ० जनर्ष करेगा ०। (७) 'मेरे अ-प्रिय-अमनापको अर्थ (=प्रयोजन)को निया ०। (८) ० करता है ०। (९) ० करेगा ०।

२—नव जापात-प्रतिवित्तय (=हटाना)—(१) भेरा अनर्ष विचा तो (बदलेंसे अनर्थ घननेते मुझे) बचा निलनेवाला हैं इससे आधानको हटाना है। (२) भेरा अनर्ष करता है, तो भया मिलनेवाला हैं इससे ०। (३) ब करेगा ०। (८) भेरे प्रियमनापका अनर्ष विचा, तो क्या मिलनेवाला हैं ०। (५) अतर्भ वरता है०। (६) ० अनर्ष करेगा०। (७) 'मेरे अग्रिय=अमनासके अर्थको किया है०। (८) ० अर्थको वरता है०। (९) ० करेगा०। ३—नय सरवावास (=शीवजीन)—(१)आनुमो । वोई महत्र नानावास (=शासीर) और नाना मजा (=लाम) वाले है, जैसे नि मनुष्य, वोई वोई देव, वोई वोई नितानिता (=धापमोनि), यह प्रयम महत्त्वाया है। (२) ० नानालाय एर-महालाजे, जैसे अध्यस उत्पन्न बहुत्वानीयक देव। (३) ० एर-नार जाना-मातामोर, जैसे आभास्यर देव छोग। (४) ० एर-नावा एर मतामाजे, जैसे नुमनुष्यत्व के लोग। (५) ० मेजा-रहित, प्राप्तिक्त(=होन)-रहित जैसे नि स्थानी-मत्व देव छोग। (६) इन्द-नातारी सर्वेश अनिवसण बर, प्रविच-मात्र (=प्रतिश्चिम स्वाप्त्र) से अस्त होने, नाताला भी सजारो भनमें च वरनेसे, 'जावाम अनल है' इस आवाम-आनत्त्व-आयनताची प्राप्त है ०। (७)० आवामानत्त्वायानाची सर्वेश अनिवसण बर, 'विज्ञान अनल है' इस फ्रियन-अनत्त्व-आयनताची प्राप्त है ०। (८) ० विद्यानानत्त्वायनताची मंत्रा अनिवसण्याची नहीं व्यवस्थानावनत्त्व-आयनताची प्राप्त है । (४) आनुमो। 'ऐसे मत्त्व (जी मि) आगिल्यायानानो सर्वेश अनिवस्यक्ता

४-- नव अक्षण=अगमग (है) ब्रह्मचर्य-यागडे लिये--(१) आयुगी रेरीडमें समागन अहेन सम्यक् समृद्ध उत्पन्न होते है, और उपमम=नरिनिर्वाणने लिये, सुगत (=मृत्यर गनित्र) प्राप्त=वद्ध) द्वारा प्रवेदित (=माक्षारगर रिये) सर्वोधिनामी, वर्षरो उपदेश वर्ग्त हैं। (उन समय) यह पूर्वार (=परम) निरय (=नर्ग)में उत्पन्न रहना है, यह प्रथम मधाय है। (२) और किर यह निर्यय-योनि (=पद्म पक्षी आदि)मे जल्पन रहना हे०। (३) प्रेंत्य-विषय (=प्रेप-मोनि)में उत्पन्न हुआ हाना है०। (४) ० अस्र-नाव (=अनुर-पीनि) ०। (५) दीषांयु देव-निकास (=देप-पीनि)मे०। (६) • प्रत्यन्त (==मध्य देवने बाहरने) देशोमें अन्यत्ति म्लेच्छामें उत्पन्न हुआ होता है, जहांपर कि भिक्षभोकी गति (=जाना) नहीं, न शिक्षणियांकी, न उपामकोती, न उपानिसंशाबी : (७) e मध्यवेश (=मिन्समजनपद)में उल्पन्न होता है, विन्तु यह मिय्यादृष्टि (=उल्टीमन)=विग्रीन-दर्शनका होना है-वान दिया (नुष्ठ) नहीं है, यह रिया ०, हवन रिया ०, सूहन दुरहुन वसींका पतः हिपाक मुख नहीं, यह छोत नहीं, परलोक नहीं, माना नहीं, गिना नहीं, औगपानिक (==अपोनिज) महत्र नहीं, लोकमे सम्यव-गत (=डीव रास्तेपर)=सम्यक्-प्रतिपन्न थमण बाह्यण नहीं, जो कि इस लोक श्रीर परलोक्यो स्वय साधान्यर, अनुभववर, जाने ०। (८) = मध्य-देशम होना है, किन्यू यह है, दुष्पन्न, जळ=एड-मून (=भेळसा गूँगा), सुमापिन दुर्मापिनने अर्थनी जाननेमें अगमर्थ, यह आठनी अक्षण है। (९)तथागत ० लोहमें उत्पन्न नहीं होने ० ० मध्य-देशम उत्पन्न होना है, और दह प्रजा-बान, अजळ=अनेड-मूल होना है, मुभायित दुर्भायितके अर्थको जाननेमें समर्थ होना है : 1

५—नव अनुष्यं (=======) -विहार-(१) आकृतो । भित्नु नाम और अनुकान प्रमंति अन्ता हो, धिन्तं-विचार सहित विकेचन प्रीति सुगवाने प्रमय ध्यानको प्राप्त हो निहल्ला है। (२) •१ क्रितीय स्थानः। (३) = तृतीय-स्थानः। (४) ० नुर्ये ध्यानः। (५) ० आक्षातानन्यायननन्ते। प्रप्तात्हो विहल्ला है (६) विज्ञानानन्यायननः। (७) ० आक्षियनायननः। (८) ० नैनस्ताना-सतायतनः। (९) ० मडा-बेदविन-निरोयः।

— व अनुपूर्व-निरोध—(१) प्रथम ध्यान प्राण्यो नाम-श्रास् (=चर्मारामोगचा व्याप्त) निरुद्ध (=ष्ट्र्या) होनी है। (२) जिनीय ध्यानवारिना वितर्व-निर्वाद निरुद्ध होना है। (३) तुनीय ध्यानवारिनी प्रीति निरुद्ध होनी है (४) जनुर्य ध्यान प्राण्यान अवस्थार्थ्यम (=मौन रेना) निरुद्ध होता है। (५) आवादानिरुद्धानान प्राप्तारी स्थमका निरुद्ध होनी है। (६) विज्ञानान-सानव-

१ देलो वृष्ठ २९-३२।

प्राप्तको आकाशानन्त्यायतनसञ्चा ०। (७) आनिचन्यायतन-प्राप्तवी विज्ञानानन्त्यायतन सञ्चा ०। (८) नैब-धज्ञा-मासज्ञा-यतन-प्राप्तवी आनिचन्यायतन सज्ञा ०। (९) यज्ञा-वैदयित-निरोध प्राप्तकी (—होरा) और वेदना (—अनुभव) निरुद्ध होनी हैं।

#### (इति) तृतीय भाषवार ॥३॥

आव्सी । उन भगवान्०ने यह०।

१०-दशक-"आवसो । उन भगवान्०ने दश धर्म ययार्थ नहे ०। कौनसे दश ?--

(= नवच)से सबृत (= आच्छादित) होता है। योळीसी बुराइयो (= नदा)मे भी भय-दर्शी, आचार-गीचर-युक्त हो विहरता है, (शिक्षापदोक्ते) बहणकर विकापदोको मीखता है। जो यह आबुतो ! भिक्षु बीलवान्०, यह भी धर्म नाथ-करण (=न अनाय करनेवाला) है। (२) = भिक्षु बहु-शुत, श्रुत घर, श्रुत-सचय-वान् होता है। जो वह धर्म आदिकत्याण, मध्यकत्याण, पर्यवसान-कल्याण, सार्थक सब्यजन है, (जिसे) केवल, परिपूर्ण, परिगुद्ध ब्रह्मचर्य कहते हैं , वैसे धर्म, (भिक्षु)के बहुत सुने, ग्रहण किये, बाणीसे परिचित, मनसे अनुपेक्षित, दृष्टिसे सुप्रतिबिद्ध (=जन्तस्तल तक देखे) होते है, यह भी धर्म नाय-करण होता है। (३)० मिलु कल्याण-मित्र—कल्याण-सहाय—कल्याण-सप्रवक होता है। जो यह भिक्षु क्ल्याण-मित्र० होता है, यह भी०। (४) = भिक्षु सुवव, सौवचस्य (=मधुर-भाषिता)वाले धर्मोसे युक्त होता है। अनुशासनी (=धर्म-उपदेश)में प्रदक्षिणग्राही=समर्थ (=क्षम) (होता है) यह भी । (५) ० भिक्षु सब्रह्मचारियोंके जो नाना प्रकारके वर्तव्य होते हैं, उनमें दक्ष= आलस्परहित होता है, उनमें उपाय=विमर्शते युक्त, करनेमें समर्थ=विधानमें समर्थ, होता है। ० यह भी । (६) ० भिक्षु अभियमं (=सूनमें), अभि-विनय (=भिक्षु नियमोमें) धर्म-काम (=धर्मे-च्छु), प्रिय-समुदाहार (=दूसरेके उपदेशको सत्कारपूर्वक सुननेवाला, स्वय उपदेश करनेमे उत्साही), बळा प्रमुदित होना है, • यह भी • 1 (७) भिक्षु जैसे वैसे चीवर, पिडपात, सयनासन, ग्लान प्रत्यय-भैपज्य-परिष्कारमे सन्तुष्ट होता है ०। (८) ० भिक्षु अकुशल धर्मीन विनाशके लिये, कुशल-धर्मीकी प्राप्तिने लिये उद्योगी (=आरब्ध-बीर्य) स्थामबान्=दृढपराकम होता है । कुवल-धर्मोमें अनिक्षिप्त-घुर (=अगोळा नहीं) होना ०। (९) ० भिक्षु स्मृतिमान्, अत्युत्तम स्मृति-परिपानसे युक्त होना है, बहुत पुराने किये, बहुत पुराने कथितका भी रमरण करनेवाला, अनुस्मरण करनेवाला होता है ०। (१०) · भिक्षु प्रकारान् उदय-अस्त-गामिनी, आर्य, निर्वेधिक (=अन्तस्तल तक पहुँचनेवाली), सम्यक्-ु ख-क्षय-गामिनी प्रज्ञासे युक्त होता है ०।

२—रम कृस्तायतन—(१) एक (पुर्य) उत्पर नीचे टेडे बहितीय (=एक मात्र) अप्रमाण (=अतिमहान्) पृषिवी-कृरतन (=सब कुछ पृषिवी है) जानता है। (२) • आप-कृरतन ०। (३) ० तेज कृरतन ०। (४) • वायु-कृरतन ०। (५) ॰ नील-कृरतन ०। (६) ॰ पीत-कृरतन ०। (५) • लोहित-कृरतन ०। (८) • अवदात-कृरतन ०। (९) • आकारा-कृरतन ०। (१०) • विज्ञान-कृरतन ०।

३—द्य अकुप्तलकमं-यथ (=दुष्कर्ष)—(१) प्राणातिपात (=हिसा)। (२) अदतादात (=चोरी)। (३) काम मिथ्याचार (=व्यक्षिचार)। (४) मृयाबाद (=जूठ)। (५) पिमृत-वनन (=चुनली)। (६) पश्य-वनन (=बटुवषन)। (७) सप्रलार (=बक्तवात)। (८) अभिष्या (=लोभ)। (९) व्यापाद (=दोह)। (१०) मिष्या-दृष्टि (=जत्टोमत)।

४.—दत्त कुटालकमे-पय (=सुकर्म)—(१) प्राणानियात विरति । (२) वदत्तादान-विरति । (३) काम मिय्याचार-विरति । (४) मृपावाद-विरति । (५) पियुनवचन-विरति । (६) परप-वचन विरति । (७) सप्रराप विरति । (८) जन्-अभिष्या । (९) अ-व्यापाद ।(१०) सम्पर्दिट । ५—दरः आपं-वास—(१) आनुसो । प्रिधु पांच अगं। (=यानो) से हीन (=पञ्चादग-श्चन-होण) होता है। (२) छे अगोसे मुन्त (=यदग-युन्त) होता है। (३) एन रक्षा सरण होता है। (४) अपस्यण (=आस्य) चाला होता है। (५) पनुस्त-पंचयचन (=यतोरे आयहचा पूर्णतया स्वापी) होता है। (६) समयग-सट्टेसन। (७) अन्-आचिल (=अमिल्न)-मनरच ० (८) प्रधस्य-त्राय-सस्सारक। (९) अविमुक्त-विका। (३०) युनिमुक्त-प्रत ०।

(१) आवुसो <sup>।</sup> भिक्षु पाँच अगोसे हीन वैसे होना है ? यहाँ आवुसो <sup>।</sup> भिक्षुवा वामच्छन्द (==काम-राग) प्रहीण (==नष्ट) होता है, ब्यापाद प्रहीण ०, स्त्यान-मृद्ध ०, औद्धरा-मीरृत्य ०, विचिनित्सा ः। इस प्रकार बावुगी । भिधु पञ्चाद्धग-विप्रहीण होता है। (५) वैमे आवुगी ! भिधु गडग-युक्त होता है ? आवृसो ! भिशु चक्षुसे रूपको देख न सु-मन होता है, न दुर्मन; स्मृति-सप्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो बिहरता है। थोत्रसे शब्द सुनकर । यूजिसे गध मूँघकर । जिल्लामे रस चलकर ०, कायसे स्प्रप्टब्य छूकर ०, मनसे धर्म जानकर००। (३) आवुमी / एकारक्ष कैसे होता हैं ? आबुसो ! भिक्षु स्मृतिकी रक्षासे युक्त होता है। (४) आबुसो । भिक्षु वैसे चतुरापथयण होता है? आबुमो ि भिक्षु सरमान (≕समझ) कर एक्को सेवन करता है, मरमानकर एक्को स्वीकार करता है, सस्मानकर एकको हटाता है, संख्यानकर एकको विजित करता है, ०। (५) आवृसी! भिक्ष वैसे पनुष्त-सच्चेव-सच्च होता है ? आवुमो <sup>1</sup> जो वह पूषक् (=1882) ध्रमण-प्राह्मणांवे पूषक् (=उल्टे) प्रत्येक (=एक एक) सत्य (=मिढात) होते हैं, यह सभी (उसके) पणुप्र=त्यक्त= वान्त=मुगत=प्रहीण, प्रतिप्रथय्य (=शिमत) होते है ०। (६) आयुसी ! वंसे 'समवसट्ठेसन, (=सम्यग्-विमृप्टैपण) होता है ? आबुसो ! भियुनी नाम-एपणा प्रहीण (=त्यक्त) होती है, मय-एपणा ०, ब्रह्मचर्य-एपणा प्रशमित होती है, ०। (७) आयुसी ि भिक्षु वैसे अनाविल-सवल्प होता है ? आवुसी । भिश्वका काम-समल्य प्रहीय होता है, व्यापार-सम्लय ०, हिंसा-सरल्य ०। इस प्रमार अवसी ! भिक्षु अनाविल (=निर्मल)-सबल्प होता है। (८) आवसी ! भिक्षु वैसे प्रश्रव्य-शाम होता है ? ० भिक्षु ० ९ चतुर्थं ध्यानवो प्राप्त हो विहरता है, ०। (९) आयुरो। भिक्षु वैसे विमुक्त-चित्त होता है ? आबुसो ! भिक्षुवर चित्त रागसे मुबत होता है, • डेपसे बिमुक्त होता है, • मोहसे बिमुक्त होता है, इस प्रकार । (१०) वैसे ० सुविमुक्त-प्रज्ञ होता है? आवृतो। विद्यु जानता है—'मरा राग प्रतीण हो गया, जिंच्छन्न-मूल=भस्तर्काच्छन-तालकी तरह, अभाव-आप्त, भविष्यमें उत्पन्न होनेके अयोग्य, हो गया है। ० मेरा द्वेष ०।० मेरा मोह ०।०।

६—स्य अक्षेक्य(=अहंत्)-वर्ष- (१) अक्षेश्य सम्यग्-शृष्टि । (२) ० गम्यग्-सन्तरः । (३) ० सम्यग्-आन् । (४) ० सम्यग्-आन् । (४) ० सम्यग्-आन् । (६) ० सम्यग्-आनाम । (७) ० सम्यग्-मृति । (८) ० सम्यग्-सम्पि । (९) ० सम्यग्-मृति । (८) ० सम्यग्-सिमृतिन ।

"आवसो " उन भगवान् वने व ।"

तव भगवानुने उठकर आयुष्मान् सारिपुत्रको आयश्ति विधा-

"सापु, सापु, सारिपुत्र सारिपुत्र तूर्वे भिक्षुत्रोत्तो अच्छा सङ्गीति-पर्वाय (=एवताना श्वा) उपरेशा।"

कायुप्तान् सारिपुत्र ने वह नहा; सारता (≔बुढ) इससे सहमत हुए। रान्तुष्ट हो उन भिक्षुओने (भी) आयुप्पान् सारिपुत्रने भाषणना अभिनन्दन निया।

¹ देखो पुरु ३२ *।* 

### ३४-दसुत्तर-सुत्त (३।११)

१—बौड-मन्तव्यो की सूची उपकारक, मावनीय, परित्रेय, प्रहातव्य, हानभागीय विशेषभागीय, बुट्यतिबेच्य, उत्पादनीय, अभित्रेय साक्षात्करणीय धर्म,

ऐसा मैने मुना। एक समय भगवान् पाँचती भिक्षुत्रोके बळे सबके साथ चम्मामें गग्गरा पुष्करणी के तीरमर विहार कर रहे थे।

वहीं जायुम्मान् सारिषुवने भिस्तुओं ने आमन्त्रित किया—"आवृत्तो क्रिस्तुओं ! " "आवृत्ती " कहकर उन भिस्तुओंने ० उत्तर दिया । आयुम्मान् सारिषुन वोले— "निर्वाणको प्रास्ति और ८ सके बन्त करनेके लिये,

सारी गाँठोके खोलनेवाले बन्नोत्तर धर्मको कहता है ॥१॥

## १—बौद्ध मन्तव्यों की सूची

१—एकक—आवृसो । (१) एक घर्म बहुत उपकारक है। (२) एक घर्म प्रावना करने योग्य है। (३) एक घर्म प्रावेश (=स्याज्य) है। (४) एक घर्म प्रहातच्य (=छोळ देन योग्य) है। (५) एक घर्म ज्रहातच्य (=छोळ देन योग्य) है। (५) एक घर्म व्याविष्य (=समझनेमें अति किंकन) है। (८) एक चर्म उपायेश्वरीय है। (९) एक घर्म अभिक्रय (=समझनेमें अति किंकन) है। (८) एक चर्म उपायेश्वरीय है। (९) एक घर्म अभिक्रय (=िवार्युक्त ज्ञातच्य) है। (६०) एक घर्म वासात्करणीय है।

१ — कीन एक धर्म बहुत उपकारक है ? कुशल धर्मोमें अञ्चलवा यही एक धर्म बहुत उपकारक है।

२—कीन एक धर्मकी भावना करने योग्य है ? अनुकृल कायम<del>त स्मृति १</del> (प्राणायाम आदि चार ध्यान)। इसी एक धर्मकी भावना करनी चाहिये।

३—कौत एक बर्म परिवाप (=ंयाज्य) है ? आस्त्रव (=चिस-मल)-सहित उपादान किया जाननेवाला स्पर्ध, यही एक धर्म परिवाप है।

४--कीन एक धर्म प्रहातव्य है ? अहभाव (=अहकार) यही एक धर्म प्रहातव्य है।

५---कौन एक धर्म हानमागीय (=अवनतिकी ओर के जानेवाजा) है ? अ-योनिश मनस्वार। ० ६---वौन एक धर्म विद्येषमामीय है ? योनिश मनस्कार (=-मूलके साथ विचारना)। ०

७---वीन एक घर्म दुष्प्रतिवेध्य है ? आनन्तरिक चित्त-समाधि।

८—कीन एक धर्म उत्पादनीय है <sup>?</sup> अ-कोप्य(=अटल) ज्ञान। o

<sup>्</sup>रिमलामो पुष्ठ २८२-३०१। रेवर्ल कोयातासति-मुतन्त (मण्डिमनिकाय ११९, पृष्ठ ४९४)।

```
९--वीन एक धर्म अभिजेप हैं ? सभी प्राणी आहारपर स्थित हैं। ब
```

१०-सीत एन धर्म साधानुसरमीय है ? अनोत्म (=बटल) नित्रविम्(स्त ।

यही दर धर्म भृत (≕त्रास्तविष्ट) तय्यः≕तयाः= अविषय, अन्-अध्यया, (स्पार्ष) और तथागत द्वारा ठीवमे अभिगम्बद (= बोध विसे वसे) है।

२-डिक--आरुमो । दो धर्म बहुत उपनान्य है, दा धर्मीकी भावना करने गीव है ! दो धर्म परिशेष है ० दो धर्म नाक्षापुतरणीय हैं।

१---नोन दो धर्म बहुत उपनारत है ?---स्मृति और सम्प्रजन्य। «

२---भीन दो धर्म भावना शरने योग्य हैं ? हाबय और श्रिक्यना । ब

३---कीन दो धर्म परिशेष हैं । सम और रूप। ०

४--कीन दो धर्म प्रहातव्य है ? अविद्या और सवनुष्णा (==आजनवनरा लीच)। • ५--- कीन को पर्म हानमायीय है ? दुर्बभन और पारीकी मित्रना । •

६--योल दो धर्म विसेयमानीय है ? न्यनन और नन्याणिमनता। o

७—शीम दो धर्म दुष्प्रतिवेष्य है ? गारी सर्वत्रेस (≈मारिन्स) के जो हैंगू=प्रत्येत भीर विशक्षिणे हेत् प्रत्यव ।

८-कीत दो धर्म उत्पादनीय हैं ? दो ज्ञान-श्वयश ज्ञान और उत्पादवर ज्ञान ।

९—कीन दो धर्म अभिन्नेय हैं <sup>?</sup> दो भातु-नारशृष (स्तंध आदि) और अन्मर्गुष (=: अर इत निर्वाण । ०।

१०--यीन दो धर्म साझात्-वरणीय है ? विद्या और विमुक्ति ।

ये बीस धर्म भत ।।

३-- प्रिक-- े लीन धर्म ०।

१---वीन तीन धर्म गहन उपनारम है ? सत्युष्यसहबास, गर्धमंत्रमण, धर्मानुनार-आधरण। २-कीन भावना वरने योग्य है ? नीन समाधि-विनर विचार सहिन समापि, अविनर

रहित विचारमात्र समापि, विनर्श-विचार-रहिन समाधि। ।।

३-कीन ० परितेष (=त्याञ्य) है ? तीन वेदनायें-मृता, इ.गा, न मृता न इ.गा.०। ४--शिन धर्म प्रहातव्य है ? तीन तृष्णायें-नामनृष्णा, अव-तृष्णा और विभव-नृष्णा।

५-वीन वहान-मागीय ० ? तीन अनुसल-मूत्र (=पागती जळ)-चोम, इप और

मोह।०1 ६--वीन । विशेषभागीय ? तीन कुदाल-मूल--अ-लोम, अ-ईप और अ-मार । ।

u-वात ० द्रष्टातिवेच्य है ? तीन विस्तरबीय मानु-नामा(=भोगा)म निवनाया निजा-मता है। रूपोसे निस्सरम अ रूपता है। नो मुख उत्पत-सस्तृत-प्रतीय-समृत्यप्र है उपना निम्बरण निरोध है।=

८--वीन व उत्पादनीय है ? तीन झान--अनीन अशमें, प्रतिय्य अशमें, और बनेमान अशमें।

९--वीत । अभिनेय है ? तीन धातु--काम धातु रूप धानु और अन्त-धानु । । । १०--मीन ० साझात्वरणीय है ? तीन विद्याचें--पूर्वजन्मानुस्मृतिज्ञान, मन्वावे जन्म मरण भा शान, आरावाने सम होनेका शान । ०

ये सीत धर्म मून ० ।

४-सतुरक--- वार वर्ष ०---

१-- कीन बार बर्म बहुत उपनास्त है ? बार बक-अनुकूत देशमें वान, सन्पुरवका आयम, अपनी सम्मक् प्रशिधि (=डीन अभिलापा), पूर्वजन्मके उपाजित पुन्ध।

३ — कौन ० पश्चिय हैं ? चार आहार — स्यूल या सूक्ष्म कौर करके खावा जानेवाला आहार, स्पर्ध ०; मन सचेतना ०, और विज्ञान ०।

४—कौन ० प्रहातव्य है <sup>?</sup>

चार ओष (=वाड)--नाम-ओष, भव-ओष, दृष्टि-ओष, और अविद्या-ओष।

५--कौत ॰ हालगामीय ॰ १ चार योग (=मिलन)--काम-योग, भव-योग, दृष्टि-योग और अविद्या-योग।

६—कीन • विशेषमागीय॰ ? चार विसयोग (=वियोग)—शामयोग विसयोग, अवयोग०, शिट्योग ० और अविद्यायोग ० ।

७—कौन ० दुष्प्रतिवेष्य ० ? चार समाधि—हानभागीय समाधि, स्थितिभागीय विशेष-भागीय समाधि, निर्वेधमाणीय समाधि ।०

८—कौन उत्पादनीय है ? चार ज्ञान—धर्म-ज्ञान, अन्वय-ज्ञान, परिच्छेद-ज्ञान, सम्मति-ज्ञान। ० 1

९—कौन अभिज्ञेय है ? पार आर्यसस्य—दु ग, समुदय, निरोध, मार्ग 10

१०—कीन साक्षात्करणीय है ? चार आमण्यफल—स्रोतआपत्ति, सकृदागामी, अनागामी और अहैत्-कर।०

ये चालीम धर्ममृत ०।

५-- पचक-- ० पाँच धर्म ० ।

१—कीन ० पाँच षमं बहुत उपकारक है ? पाँच प्रधान-अहरा—(१) मिशु अद्धान्त होता है, तथागतकी बोधिमें अद्धा रखता है—वे भगवान् अहंत् सम्पक्त धन्युद्ध ०। (२) नीरोग—आतक्ष रिहत होता है, न अधिक धोतल न लिंक उप्ण समिष्याचवाली योगास्यासके योग्य पाचनहासिक्से मुक्त होता है। (३) शत्र अधिक धोतल न लिंक उप्ण समिष्याचवालि मोगास्यासके योग्य पाचनहासिक्से मुक्त होता है। (३) शत्र अधिक प्रधान पाच, या समझाचारियो-के पास अपनेको याचार्य पामृत प्रवट वरता है। (४) अनुराल धर्मोको उपले रनके लिये, कुताल धर्मोके वर्षास्य करियो, साहगी दृष्यराज्य हो पीरोगान् होकर बिहार करता है। कुतल धर्मो स्थानवान्—इट-पराक्रमहो, मगोळा नही होता। (५) निर्वेषिय, उदयास्तामिनी और सम्पन् दु सक्षयगामिनी आर्य प्रवास होना है।

२-कौन भावना करने योग्य है ? गाँच अक्रमोवाली सम्यक्-समाबि-प्रीति स्कृरण

(==प्रीतिमे व्याप्त होना), सुख ०, चित ०, आलोन ०, प्रत्यवेक्षण-निमित्त ।

३—वीन ० परितेय है ? पञ्च उपादान-स्कन्ध-रप, वेदना, सज्ञा, सस्नार, विज्ञान ०।

४—कौन ० प्रहातस्य है ? पांच नीवरण—कामच्छद ० (=भोगोचा कोम), व्यापाद (=प्रोह) ०, स्यान-मृद्ध (=वाय-मनके बालस्य),बीद्धरण—कोइत्य (=हिचरिचाहट), विचिषित्सा (=प्रदेह) । =

५—कौन ० हानमानीय ० <sup>?</sup> पांच चित्तके कोळ (=विटे)—धिशु शास्ताने प्रति मदेह =िविचित्त्सा व रता है, उनके प्रति श्रद्धा नहीं रखता, प्रवस नहीं होता। उसका चित्त सयम, अनुयोग और प्रधान (=वनवरत अध्यवताय)भी और नहीं ब्रुवता। यह पहला चित्तना कीळ है। विर मिशु

<sup>•</sup> देखो महासतिपट्ठान-मुत्त २२ (पुष्ठ १९०) ।

पुपळने मात्र भी; उस प्रवास्के लागोवी वाँदवर भोगनेवाला होना है; धीनवान् स-प्रहा-वारियो सिंहत जोगनेवाला होता है; यह भी ०। (५)० वो खलड=व-छिद्र, अ-नारु=अ-य-स्वाम, जिमत (च्युजिस्स), विज्ञ-प्रसीस्त, अ-परामुष्ट (=व्यिजिस्ति), सामाधिमामी बील है, वैंग तीलोमें समझ-बारियोके साव गृन्त और प्रवट डील-यामण्यते प्राप्त है विहरसा है, यह भी०। (६)० जो यह अर्थ वैयोगिक दृष्टि है, (बीकि) वैद्या वरोवालेटो अच्छी प्रवास दुन-दामपी और ले जारी है, वैसी दृष्टिस स-ब्रह्मवास्थिके साथ पूला और प्रवट दृष्टि-यामण्यते प्राप्त हो विहरता है; यह भी०। २—कोत ० पूर्व भावना वरसे योग्य हैं 7 छैं अनुस्मृतिक्यान—वुड-अनुस्मृति, प्रमे-अनुस्मृति,

२---कात । यम भावना वरन वान्य ह " छ अनुस्मृतिस्य मध-अनस्मृति, शोल-अनुस्मृति, श्याग-अनुस्मृति, वेब-जनुस्मृति ।०

ह—नीन ७ घर्म परिज्ञेय हैं ? छे आध्यासिक आयतन—चशु-आयतन, श्रोत्र-आयतन, प्राण-आयतन, जिह्वा-आमतन, राष-आयतन और मन-आयतन to

४-चीन ० प्रश्तिका हं ? छे तृष्णा-काव (=० समूह)—स्प-नृत्या, शब्द ०, गन्ध ०, रस ०, सर्चा ०, धर्म-मृष्णा । ७

५—कौन ० हानभागीय हैं ? छै अपीरव—भिशु वास्ता(=गृव) मे गौरव सम्मान नही रखता। धर्म ०। सच ०। श्विक्षा ०। अप्रमाद ०। प्रतिमस्तार (=स्वागत) मे गौरव ० नही रखता।०

६-कीन ० विद्यापमागीय है ? छैं गीरव ।-- भिक्षु शास्तामें वीरव ० रखता है। धर्म ०।

सघ । शिक्षा । अप्रमाद । प्रतिसस्तारमें गौरव रखता है। =

प्रदाण ०, विराम ०, निरोध-सज्ञा ०।

१—मोन ० अभिन्नोत है ? है अनुत्तर (=अतुष्म)—दर्शन-अनृत्तर, धवण-अनृत्तर, लाम-अनत्तर, शिक्षा-अनृत्तर, परिचर्यानृत्तर, अनुभृतानृतर।०

१०-कोन साधात्वरणीय है ? ॐ अभिन्नेय-भिधु अनेव प्रवारको सिदियो (स्कृद्धि-बको)वो प्राप्त वरता है ० वहालोच तरु को शरीरसे बजमे कर देता है। अलीविव दिव्य योत-धातुमे

१ हेस्रो पृष्ठ ३०।

दिव्य और मनुष, हूर और निवरणे दोनों सब्दोतों मुनता है, दूरने हुगरे जोनों, और हुगरे मनुष्योते चितको अपने विसत्ते जान नेता है—सराम या विरावन । बनेत प्रतारते पूर्व अमीतो स्मरण करता है। आखनोरे सबने बनासन निर्मावयुक्ति, प्रतानिवयुक्तिनों यही जान, और गाशापुरर विहार करता है।

ये साट घर्ग भूत ०।

७-सप्तक--० सात् धर्म ०।

१—रोत मान धर्म बहुत उपकारम है <sup>7</sup> मान आर्यधन—श्रद्धा, शील, ही (=गारामीन रूपजा), आरम-यम्म, आन, पुष्प और शक्षा।

२—कौन भावना वरने योग्य है ? सान सम्बोध्यङ्ग —स्पृति सम्योध्यङ्ग, वर्मावन्य सन्त्रो-ध्यक्ष्म, बीर्य सम्बोध्यक्ष्म, प्रीति ०, प्रथणि ०, वसावि ०, वयेला ०।

३--कौन ० पश्चिय है ? सात विज्ञानस्थिनियाँ--

सात विकास-विकास—(१) जायुको (कोई कोई) गरंव (⇒पाणो) जानावाय नाताका (चनाम) गांव है, जैसीन सनुष्य, बोदे बोदे देव, बोदे बोदे विनिधानिक (=वापक्षीति), यह प्रयम् विकास विस्ति है (१२) काणा-नाथ विन्तु ण-मांवायों, जैंगे कि प्रयस्त प्रवस्ताविक देव। (३) एक कामा नागा-वाहायों, जैंगे कि जाभास्वर देवा। ०। (४) ० एक नाया गांत-आजालों, जैंके कि आभास्वर देवा। ०। (४) ० एक नाया गांत-आजालों, जैंके कि जाभास्वर देवा। ०। (४) ० एक नाया गांत-आजालों, जैंके कि जाभास्वर देवा। ०। (४) ० एक नाया गांत-आजालों, पित कि जाभास्वर विकास वि

४--कीन ० प्रहातच्य हे<sup>?</sup> सात अनुशय---नामराय-अनुशय, प्रतिय ०,दृष्टि ०,विविशित्सा०,

मान ०, भव राज ०, और अविद्या-अनुषय ।

५—वीत ० दानमागीय है ? सात अस्त्रहर्षे—भिन्नु जन्नद्ध होगा है, अहीत ०, अन्ययन तथी ०, अल्प धृत ०, तुर्धान ०, मुद्ध स्मृति ०, दुध्यत ०।

६—क्षीत ० विशेवनागीय हैं ? सान सद्धर्म-भिक्षु श्रद्धाल् होना है, ह्वीसान्०, अपप्रधी ०, बहुस्त ०, आरस्पनीर्र ०, उगस्पिन-स्मृति ०, प्रसावान् ०। ०

७--कोन ० दुष्पतिलेख हैं ? साथ सस्युष्य-धर्म-- धिणु धर्मन होता है, अपँस, आग्नत, मापन्न, कालन्न, पुरुषत, पुरुषल (==ध्यितन)।

८-कीत । उत्पादनीय हं ? सार सक्कार्य-अनित्य-मज्ञा, अना म ०, असुभ ०, आदिनव (दोरा), प्रहाण०, विराय ० और निरोध-मज्ञा। ०

९-कीन ० मभित्तेय हैं ?

मात ° निर्देश-वर्भ-(१) बानुमो । भिक्ष विद्या (= नियनुनियम) ब्रहण बरने में तीत-

<sup>&#</sup>x27;अ क 'श्वीर्षिक कोग राज वर्षके समयामें मरे निगठ (=ःजैन सायु)को निरंज करूते हैं। वह (मरा निगठ) किर दश वर्ष तक नहीं होना । ना इसी प्रकार वीस वर्ष आदि कालमें मरेको निवित्त, निश्चित्ता, निश्चत्वारित, निश्चवादा कहते हैं। आयुष्मान् जानन्दने, प्राम में विचरण करते इस बानको सुनकर बिहारमें जा अगवान्की कहा। अगवान्ते कहा—'जानन्द!

छन्द (=चहुत बनुरागवाला) होता है, सविष्यमें भी शिक्षा बहुण करतेमें प्रेम-रहित नहीं होता।
(२) धर्म-निशाति (=िवपश्यना)में तीज-छन्द होता है, प्रविष्य में भी धर्म-निशाति प्रेम-रहित नहीं
होता। (३) डच्छा-विनय (=च्हुण्णा-स्थाग)में ०। (४) प्रतिचन्लयम (=एकातवास)में ०।
(५) बीधोरिम (=जन्नोग)में ०। (६) स्मृतिके निष्पाक (=परिपान)में ०। (७) दृष्टि-प्रतिवेष (=सन्मार्ग-दर्गन)में ०।

१०—(१) फिर सीणास्त्रन भिस्तन नित्त विवेकनी और सुना—प्रवण—प्राग्मार होता है। (३) और विवेव में स्थित होना है। (३) निष्कामनामें रत होना है। (४) आस्त्रवोक्ते उत्पन्न करने- बाले सभी यमीन रित्त होना है। (४) ० चारो स्मृति प्रस्थान माबिन होने हैं, सुमाबिन ।० (६) ० पांच इत्त्रियों माबित और सुभावित होने हैं ०। (७) ० आर्य अप्टाञ्कीच मार्ग माबित और सुभावित होने हैं ०। यह भी उत्तक्ष बकति होने हैं ०। यह भी उत्तक बकति है। तिह से सहोरे वह जानना है कि मेरे मभी आद्यव शीण हो गये। ये सत्तर प्रयो मृत ०।

#### (इति) प्रथम भाषाशर ॥१॥

८---अच्टक---० आठ घमं ० १

१—"कीन » बहुन उपवारक है ? आठ हेतु प्रत्यय, जो कि अप्राप्त आदि-ब्रह्मचर्ष (=ল্ব मन्यास) मयधिनी प्रज्ञानी प्राप्ति और प्राप्तकी वृद्धि, विपुलता और भावनाके पूरा करनेके लिये हैं। यीन आड?—(१) भिक्षु गास्ता या दूसरे गुर-स्थानीय सब्रहाचारीके आध्यसे विहार करता है, जिममे उसमे नीव हो (= क्रजा)=अपन्ता, प्रेम और गौरव वर्नमान रहता है। यह प्रथम हेनु और प्रयम प्रत्यय = भावना पूरा वरनेवे लिये है । (२) ० आय्ययस विहार वरता है ०, और समय समयपर उनने पास जानर प्रक्तोंनो पूछता है-- भनों। यह वैसे ? इसका क्या अर्थ है ?' जो ने आयु-प्मान अ-स्पष्टको स्पष्ट, अ-मरलको सरण करने है, अनेर प्रवारने सका-स्थानीय वानोंने राना दूर बरने हैं। यह दूसरा हेतु ०। (३) उस घमेंनो सुनवर दारीर और मन दोनोसे पालन वरना है—यह शीसरा हेनु 01 (४) = भिधु शील्वान् होना है, प्रानिमोध मवर (=भिश्चनवमो)मे सपन होतर विहार र रा। है, आचारविचार-सम्पन्न होता है, यो देने भी दोपोम भय देखता है, शिक्षापदीको मन लगाउर मीयना है। यह चीवा हेनु ०। (५) ० भिस् बहुशुन और शुनगचयी (=पढेनी याद रयनेवाला) होता है। जो धर्म आदि-वरमाण, मध्य-वरमाण, अन्त पत्न्याण-सार्थन = मन्यञ्जन है जो वेषल= मुद्ध, परिपूर्ण ब्रह्मचर्यको प्रशासित करते हैं, उस प्रशास्त्रे धर्म उसने बहुत सुने धारण रिये होने है, बचनमे परिचित, मनमे आरोचित, दर्भनमे सूत्र अच्छी तरह जाने होते है। यह पाँचयाँ हेतु ।। (६) ब्युरार्यो (=अनुसत्र घर्मो) वे नात्र (=अहाण) वे और मुख्य घर्मोत्रो पेदा करनेत्रे क्लिं, नित्रु आरब्दमीर्म (=यनमीरः) होत्र विहार करना है।०। यह छटा हेनु०। (७) विशक्ष स्मृतिमान् होता है, परम स्मृति और प्रशाम सुना होता है। बहुत दिन पहाँ निये था बहेनो स्मरण गरता है। यह मानजी हेतु 0 1 (८) ०भिशु पाँच उपादान-सर्वार उदय (=उन्पत्ति) और व्यय (=िजाम)की देगने हुए बिहार बरना है-यह रण है, यह रणना समुद्रय, यह रणना अमा हो जाता, यह पेदना०, गरा ०, गररार ० और विज्ञान ०। यह आदर्श हेनु ०।

पर तीचित्रोंका हो बचन नहीं है; जेरे शाननमें भी यह शीमान्यको कहा जाता है। शीमान्यक (≔क्षनेत, मुक्त) इस वर्षने समय परिनिर्वाण प्राप्त हो किर दश-वर्ष नहीं होता, निर्ण दश वर्ष हो नहीं नव वर्ष-पहल वर्ष-पहल मानका भी, एक दिनका भी, एक मुहर्नका भी नहीं होता। क्रिसल्प ? (पुत्र) जन्मके न होने से ---।"

२—वीन ० भावना करने योग्य हे ? आर्थ अध्यक्षकि मार्च-मान्यर् शृष्टि, मान्यर्-मत्तन्या, सम्यग्-बाल्, सम्यन्-बानित, सम्यग्-बातीन, सम्यग्-सायाम्, सम्यर्-मृति, सम्यर्-मापि ।

३—कौन ० परिजेय है  $^{2}$  आठ लोगधर्य—राम, बलाम, यम, वयन, नित्या, प्रामा, गुप्त, दूर १०

४—कोन ० प्रहानव्य है <sup>7</sup> बाठ झूठी वान—मिष्या-दृष्टि, मिथ्या-गनस्य, **प्रि**च्या-दान्, मिथ्या-क्रमील, मिथ्या-अजोव, मिष्या-खावार, गिथ्या स्मृति, मिथ्या-गवाधि । ब

५---वीन ० हा भागीय है ?

आठ कुसीत (=आलस्य) वस्तु-पर्श आयुसी । विश्वको (जव) कर्म वरना होना है, उनके (मन्में) ऐसा होता है-वर्म महो करना है, विन्तु वर्म वरते हुये मेरा गरीर तब क्रीफ पायेगा, क्या न मैं लैट (=च्या) रहें। वह लेटता है, अप्राप्तकी प्रास्तिके रिये=अन्धिगनके अधिगमने रिये, अर साक्षात्कृतके माक्षात्कारके किये उद्योग नहीं वरना । यह प्रथम कुमोन-प्रस्तु है । (२) और पिर आवमो । भिल्ला, वर्म तिये होना है, उसनो ऐसा होना है, मैने नामकर खिबा, नाम करते मेरा धरीर धर गया. क्यों न में पळ रहें। वह पळ रहता है, ० उद्योग नहीं करना०। (३) भिक्षानी मार्च जाना होता है। उसकी यह होता है- मुझे मार्ग जाना होगा, मार्ग जानेम मेरा शरीर तक ठीफ पायेगा, बमा न मे पठ रहें।' बहु पळ रहाग है, = उद्योग नहीं करता । (४) ० शिक्षु मार्ग चल चुका होता है। उसरी यह होता है—'में मार्ग चल चुवा, थार्ग चल्लेंस मेरे शरीरको यहन सरलीक हुई०। (५) ० सिधारी ग्राम या निगममे पिडचार वरते सूखा मला भोजन भी पूरा नहीं मिलता। उसकी ऐसा होता है-भे प्राप्त या निगममें पिडवार करते सूला भला भोजन भी पूरा नहीं पाना, मो मेरा शरीर इर्जल असमय (होगमा), वर्मो न में लेट पहुँ । (६) ० पिडवार करते हला-मूखा भोजन मयेक्ट पा लेता है। उमकी ऐसा होता है—में ० पिडचार करते रूपा-मूला ० पाता हूँ, यो मेरा बरीर भारी है, अस्वस्य है, मानो मामना केर है, स्यो न पळ जाऊँ। (७) ० शिक्षुको योळी मी (=अल्पमाय) बीमारी उत्पन्न होती है, उसको यह होता है-यह मुझे बल्पमान बीमारी उतान हुई है, पळ रहना उनित है, बमी म मैं पळ जाऊँ । (८) • भिक्षु थीमारीसे चठा होता है , उमकी ऐसा होता है, • की मेरा शरीर वर्जन असमर्थं है, ०।

६—शीन = विद्येपभागीय <sup>9</sup>

भारत ब्राह्म बहुत-नहीं आयुषों । विश्वनों वर्ष करना होना है। उसरों यह होना है—
'दाम मुझे वरना है, वामन व वरते हुने, बुदानें वामन (==धर्म) निर्मे निर्मे होना स्वाहन्त हुने र नहीं, बधों
न में अक्षापकी आधियों जिया-अमियानतें अधिगानि जिये, अनाधान्त्र ने साधान्त्र महिन देखों
करें सो वर्षों के कराता है, वह व्यवन आरम्भ-नम्ब है। (३) विधा वाम कर पूना होना है,
उसरों ऐसा होना है— में वामकर पूना हूँ, वर्ष करते हुने में बुदानें धानवरों मनम व वर सारा,
क्या न में उन्होंग कर्के व। (३) विधानों भागे धाना होना है। उनते ऐसा होना हैं। (३) विधान स्वाहन होना है। (३) विधान स्वाहन स्वाहन होना है। (३) विधान स्वाहन स्

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>हानभागीयकी सौंनि ही ।

७—नौन ० दुर्पातिवेच्य है <sup>?</sup> ब्रह्मचर्य-वासके आठ अक्षण=अममय (है) ब्रह्मचर्य-वासके लिये---(१) आवुमो । लोक्में तथागत अहुँत सम्यक् सबुद्ध उत्पन हाने हैं, और उपनम≕ परिनिर्वाणके लिये, सबोधिगामी, सूगत (-सुन्दर गतिको प्राप्त-बद्ध) द्वारा प्रवेदित (-साक्षात्कार किये) धर्मको उपदेश करते है, (उस समय) यह पुद्गल (=पुरुष) निरय (=नरक)में उत्पन रहता है, यह प्रथम अक्षण ० है। (२) और फिर यह तिर्यक्-योनि (=पशु पशी आदि)मे उत्पन्न रहता है। (३) प्रेत्य विषय (=प्रेत-योनि)मे उत्पन्न हुआ होता है। (४) ० असुर-नाय (=अमर-योनि) । (५) दीर्घाय देव निकाय (=देव-योनि)में ०। (६) ० प्रत्यन्त (= मध्य देशके बाहरके) देशामें अ-पहित म्लेच्छामे उत्पत्र हुआ होता है, जहाँपर कि भिक्षुओकी गृति (=जाना) मही, न भिक्षणियोशी, न उपासकोकी, न उपासिकायोकी । (७) = मध्यदेश (=मज्ज्ञिमजनपद)में उत्पत्र होता है, विन्तु वह मिथ्यादृष्टि (=उल्टा मत)=विपरीत-दर्शनका होता है-दान दिया (-कुछ) नहीं है, यह किया ०, हवन किया ०, सुकृत दुप्कृत कर्मीका फल= विपाक नही, यह लोक नही, परलोच नही, माता नही, पिता नही, औपपानिक (=अयोनिक) मत्त्व नहीं, लोवमें सम्यय-गत (=धिक रास्तेपर)=सम्यक् प्रतिपत श्रमण ब्राह्मण नहीं, जो कि इस लोक और परलोकको स्वय साक्षात्वर, अनुभवकर, जाने । (८) ० मध्य-देशमें होता है, किन्तु वह है, दुष्पज्ञ, जळ=एड मूक (=भेळसा गूँगा), सुभाषित दुर्भाषितके अर्थको जाननेमे असमर्थ, यह आठवाँ अलग है। (९)तथागत ० लोकमे उत्पन नहीं होते ० ० मध्य-देशमे उत्पन होता है, और वह प्रज्ञा-बान, अजळ=अनेड-मूक होता है, सुभापित दुर्भापितके अर्थको जाननेमे समर्थ होना है ।

८—क्'ान उत्पाद्य है ' आठ महापुष्यवितर्क—यह धर्म अत्येच्छो (स्यागियो) हा है, महेच्छो-हा नहीं, सतुष्टका, असतुष्टका नहीं, एकान्तवासप्रियका, जनसमारोहप्रियका नहीं, उत्साहीका, आठसीका नहीं, उपस्थितस्मृतिका, मृडस्मृतिका नहीं, समाहित (—एकाव्यित्त) का, असमाहितका नहीं, प्रज्ञावान्का, मूर्णका नहीं, प्रपञ्च-रहित पुरपका, प्रपञ्चीका नहीं।

९-कौन = अभिशेय हैं?

बाठ अभिभ्यायतन—एक (पुरुष) अपने भीतर (=अप्पारम) स्पन्सी (=स्वानी लो कार्तानेवाला) बाहर फीळ मुक्ष वुर्वण स्थाके देखता है—'उननो अभियनन (=पुर्वा)कर जानता हैं, देखता हैं स्म समावाका होता है। यह प्रमाव अभिभ्यायतन है। (२) एक (पुरुष) अध्यारममें अरुपनाती, बाहर अप्रमाण (=अदीनहात) मुक्ष दुर्वण स्पोको देखता हैं। (२) ० अध्यारममें अरुपनाती, बाहर अप्रमाण (=अदीनहात) मुक्ष दुर्वण स्पोको देखता है। (४) ० अध्यारमा अरुपनाती, बाहर स्वप्त मुक्ष दुर्वण स्पोको देखता है। (४) ० अध्यारमा अरुपनाती, बाहर स्वप्त मुक्ष दुर्वण स्पोको देखता है। (४) ० अध्यारमा बाहर नील, नीलवर्ण, नील निर्दात, नील निर्मात स्वप्त कर्णनाका पूर्ण स्वप्त करिया स्थान स्वप्त करिया है। अपित स्वप्त स्वप्त

१०—िननो साक्षान् चरना चाहिसं रे बाठ विमोक्ष—(१) (स्वय) रूपी (=इपवान्) रूपानो देखता है, यह प्रथम विमोध है। (२) एन (पुरेप) बप्यात्ममे अरूपी-मजी वाहर रुपोको देखता है०। (३) सुम (≔नुग्र)हीसे सुस्त (=अधिमुक्त) हुआ होना है०। (४) सर्वेश रूप-सज्ञानो अतित्रमण नर, प्रतिष (=प्रनिहिसा)-मज्ञाके बस्त होनेमे, नानापननी सज्ञा (=प्याल)ने मनमें न बरभेने, 'वाकाश वनता है' इस बाबाश-वानत्त्व वामतानते प्राप्त हो बिहरवा है ०। (५) समेवा आवातानत्त्वायनको अनितमध बर, 'विज्ञान वनना है' इस विज्ञान-वानत्त्व-वाकानाने प्राप्त हो बिहरता है०। (६) वर्षचा विज्ञाना नत्त्वायत्तको विनिष्मण्यर, 'विषित्र (=्डुछ भी) नहीं 'इस वार्षित्वन्य-वायत्तको प्राप्त हो बिहरता है०। (७) सर्वधा वार्षित्वन्यायत्वनको ववित्रमण्यर 'नहीं सत्ता है, न व्यत्ता' इस नेवनस्त्रान-वायात्रावतको । (८) सर्वधा जैक्सवा-वारवायत्वनवे अतिनमण्यत् म्वानेवेदयिननिरोण (==वहाँ होचका स्वास्त ही पुत्त हो बाता होने चाता होने हो हाता है।

ये अरसी धर्म भूत ०।

९-- नवक---० नव धर्म ० ।

— बीन बहुन उपनारर—ठीवने मार्ग जानेवाले मध धर्म हैं ?—ठीव मे मार्ग जानेवा समीद उत्पन्न होता है, प्रमूर्वनका प्रीति होती है, शीनियुक्त मनवानेवा धारीर शानत । धान धारीर बाला नुन अनुभव बत्ता है, मुख्याका चित्र एक्या होता है। एवाध मित ठीकेले जानाता देखता / शोजिम आनते देखते निवंद (=च्याधीनता) को प्राप्त होता है। उदास हो विदयन होता है। विपालते सुका होता है। यह तब ०।

२---शीन ॰ सावना रूपने योग्य है ? नव बारिसुद्विप्रधानीय अद्या---शीन-विद्युद्धि पारिगुद्धि प्रापानीय अद्या, वित्त विद्युद्धि ०, दृष्टि ०, शासाविवरण०, मागोपानेबान-दर्मन ०, प्रति-पदातानदर्मन ०, सावदर्भन ०, प्रता ०, विद्युविदा ।

१---मीन ० परिवाप है ? नव सत्यावास---प्रातात्राचा और वानासत्राचाले सत्व है, जैसे---मनव्य---विनते हव और वितते औपपातिक! यह प्रथम सत्यावास है।

o एकारममञा o गैसे-शबम उत्पन्न ब्रह्मकाविक देव । यह वसराo।

गक्षाम और नानामहा ० जैम--आभास्वर देव। वीमरा ०।

एक्त्राया और एक्सता ०, जैस-व्युभिककुरस्य देव। यह बीया।

अमझी और अप्रतिमवेदी सत्व है सैय-अससीसरव देव। यह पांचवा ।

गर्वरा रूपमञ्जाकोत हट जानसं, प्रतिष मझारे वस्त हो बानेने, नानास्मयज्ञाबीको ठीक्ते मनमें न रुपनम, अनन्त आरादा वरले वालाशानन्त्वायतनको प्राप्त करता है। यह छळ।

सर्वेश आरोशक्या छोळ अनन्त विशान ०। यह मातवा।

॥ नैवमहानामजाको प्राप्त बरगा है। यह नवाँ।

्रान्ते व प्रमुशक है ? नव तृष्कापुमक पर्म-नृष्याचे होनते सीजना, खोजबेट पाना, ६ तिन्दयन, ० प्रद्यान, ० क्ष्मणवान, ० परिसह ० सारपर्स, ० आरसा, आरसाहित्यकहे हानने हण्यादान प्रस्तादान, नश्ट विशव, 'यू नू, मैं मैं चुनन्ते भीग स्तट बोजना हीते हैं, असेन पार, जुनान चार्ग होने खाने हैं।

प्रस्ता है। इसभागीय हैं ? नव आयात (व्हेंप) वस्तु—'भेरा अनर्थ किया है, '(तोच) द्वेय करता है। अनर्थ गरता ह,'०, व्वरेगा०। यरे थिय मनापका अनर्थ किया है ०, वकरता०, करेगा०।

मेरे अध्यक्त मनापना अर्थ निया ० करता० नरेगा।

६—चीन ० निराम प्रामीय है <sup>१</sup> नव आधात-प्रतिविनय (≔द्रोहना हटाना) मेरा अनर्थ रिया, हो उसन पता हुना <sup>११</sup> अपने हेवनो <वाहा है । ० करता है ० अनर्थ परोपा ०।

० त्रिय = मनापना अनर्थ किया। ० करना ० करेबा ० ० अपने द्वेपको दवाना है।

अप्रिय और अमनापना वर्ष निया। ० नरता ० करेगा द्वेपनी दवाता है।

७--यमिद्दुष्प्रतिवेध्य है <sup>२</sup> तब मनास्व--धातुत्रोने भागास्वते स्वर्ग नानास्व उत्पन्न होता है, सर्पा-नानास्वरं ७ वेदना-नानास्व उत्पन्न होता है, वेदना-नानास्वरं पता नानास्वर, सज्ञा-नानास्वरं सवरप-नानास्त्र ०, सकल्प-नानास्त्रमे छन्द-नानास्त्र ०, छन्द-नानास्त्रसे परिदाह-नानास्त्र०, ० पर्येपण-नानास्त्र ०, = लाम-नानास्त्र ०, ०

८—कौन ॰ उत्पादा है <sup>?</sup> नव सज्ञा—अशुभ, मरण, आहारमें प्रतिवूल, सारे ससारमें अ-

र्रात, अनित्यमे दु ख, दु खमे अनात्म, प्रहाण और विरायसज्ञा।

९—कीत अभिज्ञेय हैं ? नव अनपूर्व (=-यमज्ञ)-विहार—(१) आवृत्तो । भिक्षु काम •और अनुराल यमोति अलग हो, वितर्क-विचार सहित विवेचन प्रीति सुसवाले प्रयम ध्यानची प्राप्त हो विहरता है। (२) ०१ डितीय ध्यान०। (३) ०तृतीय ध्यान०। (४) ॥ चतुर्व ध्यान०। (५) ०आवाधानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है (६) विज्ञानानन्त्यायतन०। (७) ॥ आर्कि-चन्यायनन०। (८) ० नैवसजाना-सञ्जायतन०। (९) ० सज्ञा-वेडसित निरोध ०।

१०—कोन ० साक्षान्दरणीय है ? नव अनुबूर्व निरोध—(१) प्रथम ध्यान प्राप्तकी नाम मजा (=कामोपभोगना स्थाल) निरद्ध (=ण्युन) होनी है। (२) दितीय ध्यानवालेका वितर्त-दिवार निरुद्ध होनी है। (१) वृत्ये ध्यान-वालेका वितर्त-दिवार निरुद्ध होनी है। (१) बतुर्व प्यान-प्राप्तन आस्वास प्रथम (=चीत्त होना) निरुद्ध होता है। (५) आकाधानन्त्यायतन प्राप्तकी च्यान-प्रमुख्य निरुद्ध होनी है। (६) विज्ञानानन्त्यायतन-प्राप्तकी आकाधानन्त्यायतन-प्राप्तकी विज्ञानानन्त्यायतन प्राप्तकी व्यान-नामकापतन प्राप्तकी व्यान-नामकापतन प्राप्तकी अर्थावन्यायतन प्राप्तकी विज्ञानानन्त्यायतन प्राप्तकी व्यानानन्त्यायतन प्राप्तकी विज्ञानानन्त्यायतन मुद्ध होनी है। (६) स्वान वेदान निरोध-प्राप्तकी वज्ञा (=होश) और वेदना (=जन्भव) निरुद्ध होनी है।

ये नब्दे धर्म भृत०।

(इति) तृतीय माचदार ॥३॥

१०--दशर--० दश धर्म ०।

(१) "कौन दश धर्म बहुत उपकारक है ? दश नाय-करण धर्म—(१) आवसो । भिक्ष द्मीलवान, प्रातिमोक्ष (=भिक्ष्नियम)-सवर (=भवन)से सवृत (=आच्छादित) होता है। योळीसी बुराइयो (=वदा)में भी भय-दर्शी, आचार-पोचर-पुनत हो विहरता है, (शिक्षापदोको) ग्रहणकर शिक्षापदोको सीखता है। जो यह आबुसो। भिष् कीलवान् , यह भी धर्म नाय-करण (=न अनाय करनेवाला) है। (२) = भिक्षु बहु-भूत, श्रुत-धर, श्रुत-सचय वान् होता है। जो बह धर्म आदि-सन्याण, मध्य-बन्याण, पर्यवसान-सन्याण, सार्यक = सव्यजन है, (जिसे) केवल, परिपूर्ण, परिगुद्ध ब्रह्मचर्य कहत है; वैसे धर्म, (भिक्षु)के बहुत सुने, प्रहण किये, वाणीसे परिचित, करने अमुर्रिकत, दुष्टिके सुप्रतिबिद्ध (=अन्यस्तर तन देखे) होते है, यह भी पर्म नाय-वरण होता है। (३) • भिक्षु कल्याण-भित्र=कल्याण-सहाय=कल्याण-मन्नवक होता है। जो यह भिक्ष बरयाण-मित्र होता है, यह भी । (४) । भिक्षु सुवस, सीवनस्य (=मध्रभाषिता) बारे धर्मीन युक्त होता है। अनुशासनी (=धर्म-उपदेश)में प्रदक्षिणप्राही=समर्थ (=धर्म) (होता है), यह भी । (५) ० भिक्षु समहाचारियाने जो नाना प्रकारने वर्तव्य होते है, उनमें दक्ष-आलस्य-रहित होता है, उनमें उपाय=विमर्शसे युक्त, व रनेमें समर्थ=विधानमे समर्थ, होता है। ० यह भी । (६) ० भिणु अभिषमं (= मूत्रमं), अभि विनष (=भिष्यु नियमोमें) धर्म-वाम (=धर्म-च्छ), प्रिय-ममदाहार (--दूसरेके उपदेशको सत्कारपूर्वक सुननेवाला, स्वय उपदेश करनेमें उत्साही), बळा प्रमुदित होता है, • यह भी •। (७) भिक्षु जैसे तैसे चीवर, पिटपान, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> देखो पृष्ठ २९-३२।

भैपन्य-मिरिकारमे सन्तुष्ट होगा है ०३ (८) ० विश्व अपुत्रात-वर्षाचे निवापने स्थि, नुसन-समोने प्राणिक लिये ज्वामी (=्वारब्य-वीर्ष) स्थामवान्-वृत्रप्रात्तम होगा है। नुसन-मानि अनिहास-पुर (=्वानोळा नही) होताने अप्यालिक सुनिमानि, अल्वुचम स्मृति-गिरिपारमे बुना होता है, बहुत पुराते किये, बहुत पुत्रा ने प्रमुख कियो भी सारण करनेवाल, अमुख्यस्य व रनेवाल होता है ०३ (२०) ० विश्व प्रजावान् उवस्थ-अस्त-मानिन), आर्थ निविधन (=व्यतस्थल व यहेननेवाणी), सम्बन्द नुस्व-वाणिनी प्रजाने युवन होता है ०३ (४०) ० विश्व प्रजावान् उवस्थ-अस्त-मानिन), सम्बन्द नुस्व-वाणिनी प्रजाने युवन होता है ०३ (४०)

्रमाने द्राप्त करने यां यांका करने गोया है ?—दार इस्तायनन—(१) एवं (कुरा) उत्तर नीचे आक्रेन्डे अक्टिंग (व्याफ मान) अक्रमाव (=अगिमहान्) पृथितो-दुरस्त (=मर पृथितो) जातना है। (२) = याय-दुस्स्त ०। (३) ० तेन दुस्स ०। (४) ० याय-दुस्स ०। (४) ॥ नीज-दुस्स ०। (६) = पीज-दुस्स ०। (७) ० लोहिन-दुस्स ०। (८) ० अवनात-दुस्स ०। (५) ० आकाद-दुस्स ०। (१०) विवात-दुस्स ०।

३—'विन दय प्रमे परिवेय हैं ?—दम आसतम (=: दिख और विषय) ! (१) मधु-भायतम, (२) रूप-आमतम, (३) औन ०, (४) प्रस्य ०, (५) ग्राप्त ०, (६) गय ०, (७) जिक्का ०, (८) रस ०, (९) काय-आयमम, (१०) स्प्राटस्य-आयसम ।

—"कोन दब पर्य प्रहातस्य हैं ?—त्या मिग्यास्थ (जस्त)। (१) निष्पानृदिट (जस्त)। (१) निष्पानृदिट (जस्त)। (१) मिग्यान्य (४) निष्पान्य (जस्त)। (ज्ञुर कारवार), (५) मिग्यान्यवीव (ज्ञुरते रोबी), (६) मिग्यान्यायाय (ज्ञुरते प्रोबी), (६) मिग्यान्यायाय (ज्ञुरते प्रोबी), (६) मिग्यान्यायाय (ज्ञुरते प्रोबी), (६) मिग्यान्यायाय (ज्ञुरते प्राप्तान्यान्य (ज्ञुरते प्राप्तान्य प्राप्तान्य प्राप्तान्य (ज्ञुरते प्राप्तान्य प्राप्तान्य प्राप्तान्य प्राप्तान्य (ज्ञुरते प्राप्तान्य प

५— 'क्षान दम धमें हानभागीय ह' — यत्र खकुत्रल कर्मरथ (--डुप्टर्म)। (१) हिंसा, (२) फोरी, (३) व्यक्तिचार, (४) मृत, (५) चुगली, (६) स्टुमापण, (७) वस्त्रास, (८) होम, (९) होह, (१०) विध्यान्तुचिट (--अत्या मत)। ०

६—"क्षीत्र दश पर्मे विशेषभागीय है ?—दश कुबार कर्मपत्र (=शुप्यने वर्म)। (१) हिन्त-स्वाव, (२) बोरोस्वाम, (३) व्यनिवारस्याव, (४) बुटस्याव, (५) पुगशीरवाम, (६) वटुप्रापना-स्वान, (७) बकडासस्वाम, (८) व्यनस्याव, (९) होहस्याव, (१०) उस्टी सववा स्थाम।॥

ण—"कीन वस पर्ग (==वाते)द्रुप्पतिकेष्य है ?—दश्य आर्पवाल" (१) आपूर्मा !
भिग्न प्रिष कर्मो (==वाते)ने शिन (=-प्रकारम-निम्म्रीला) होता है। (१) के मांत्र पुनन
(=्यावन-पुनत) होता है। (१) एक कारका बाता होता है। (४) अपप्रथम (=माप्रभावरण
(=माप्रभावरण
(=समिन्न)-वागळ-राज्य (होता है)। (६) सम्बयस्टरेगन। (७) अत्-साविक
(=क्यमिन्न)-वागळ-राज्य (होता है)। (६) सम्बयस्टरेगन। (७) अत्-साविक
प्रकार (१) आवृत्ती। भिन्न की पीच व्यातेत हीत होगा है ? यही आवृत्ती। मिष्टुका
कामक्टल (=क्षास-राग) अहीच (==र्गप्ट) होता है, व्यावाद प्रक्षीण क्रात्मा है। दे और वाग्न कामक्टल (=क्षास-राग) अहीच (==र्गप्ट) होता है। विश्व प्रकारत-निम्दरीण होता है। (१) वेच
वान्ति भिन्न प्रकार-पुनत होता है? आवृत्ती। मिल्न प्रमुक्त स्पनी देश व मुन्यन होता है। व्यात्मा क्षित्र प्रकार-पुनत होता है। व्यात्मा किष्टरिका हो। व्यात्मा वान्तर कामक स्वात्म की स्वाद्या । क्षात्म कामक स्वात्म कामक स्वात्म वान्तर कामक स्वात्म । क्षात्म की स्वात्म । विश्व व्यात्म वान्तर कामक स्वात्म । विश्व व्यात्म होता है। व्यात्म वान्तर कामक स्वात्म । विश्व व्यात्म विश्व वान्य हो। विश्व वान्तर की स्वात्म । विश्व वान्तर की स्वात्म वान्तर की स्वात्म वान्तर की स्वात्म की स्वत्म वान्तर की स्वत्म । वान्तर वान्तर की स्वत्म । वान्तर की स्वत्म वान्तर की स्वत्म वान्तर की स्वत्म । वान्तर की स्वत्म की

८—"क्षीन दश्य धर्म जलायनीय है?—दय सत्ता (=स्याल)। (१) अन्तृभसत्ता (= बस्तुओकी बनावटमे गदगी देखना), (२) मरण-मजा, (१) आहारमें प्रतिकृतनाका त्याल, (४) सब सप्तारमें अनिपरित (=अनासित)-सजा, (५) अनित्य-सजा, (६) अनित्यमें दुल-सज्ञा, (७) दुलमें अनात्म-सज्ञा, (८) प्रहाण(=त्याग)-सज्ञा, (९) विराग-सज्ञा, (१०) निरोध (=नादा)-सज्ञा।।

%—"वीन दय धर्म अभिन्नेय हैं ?—दश निर्मंत (ःश्रीणं करतेवाले, नाराक) बस्तु। (१)
मान्यम्-वृद्धि (ःश्रीक मत)ने इस (पुरवा) की मिन्यम्-वृद्धिः जीलं होनी है, और जो मिन्यम्-वृद्धिः
कारण अनेक युरादगं उत्पन्न होनी है, वह भी उसकी जीणं होती है। सम्यम्-वृद्धिने कारण अनेक अच्छादया (ःहराल धर्मः चुण्य) भावनात्री पूर्णनावी प्राण्न होती है, (१) मध्यक्-सक्त्से उसका मिष्यासक्त्य जीणं होना है ०। (३) सध्यक्-सक्त्यतं दक्ता मिष्या-सक्त्य जीणं होना है ०। (४) सम्यम्कार्मान (ःश्रीक कारवार) हे उसना मिष्या-स्वर्मान जीणं होना है ०। (५) सम्यम्-आयाम (ःश्रीक उद्योग) मे उसना
मिष्या-स्वायाम जीणं होना है ०। (७) सम्यक्-स्वायाम (ःश्रीक उद्योग) मे उसना
मिष्या-स्वायाम जीणं होना है ०। (७) सम्यक्-स्वायाम (ःश्रीक उद्योग) मे उसना
मिष्या-मागिमे उसनी मिष्या-समाि आणं होनी है ०। (९) सम्यम्-सावसे उतना मिष्या-श्राक जीणं होनी है ०। (०)
सम्यक्-मागिमे उसनी मिष्या-समाि आणं होनी है ०। (९) सम्यम्-सावसे उत्योग सोणं होनी है । सम्यम्स्वार्यान है ०। (१०) सम्यम्-विस्वित उत्यान से उसने मिष्या-विस्वित हो । सम्यम्सिद्या-विद्या-विद्यानिक वारण अनेक युरादयो अलास होनी है, वह भी उसने भोणं होनी है। सम्यम्विद्यानिक सारण अनेक अस्यह्यां भावनाको पूर्णनाको प्राण्य होनी है। यह दश सर्थ अस्ति से है। सम्यम्-

१०—"कोन दरा पर्म सासात्करतय्य हैं ?—दम अक्षेत्रपर्म—(१) अरोदय (==अर्न्न, ==मृक्त पुरुष)-गम्मग्-दुद्धि, (२) ० सम्यन्-गबन्य, (३) ० सम्यन्-यान्य—(४) ० सम्यन्-गर्मान, (५) ० सम्यन्-गानि, (८) ० सम्यन्-गानि,

(९) • राम्पग्-प्रान, (१०) अन्दीक्ष्य सम्यग्-विमुक्ति। यह दन धर्म भाक्षान्-वर्त्तच्य है।

"इम प्रशार थे मी धर्म (=वस्तुये) भूत, तथ्य=नया=अ-वितय=अन्-अन्यमा, सम्यव् (=यमार्थ) और तथामन द्वारा ठीवने अनिमबुद्ध (=बीप विये वये) हैं।"

आयुष्मात् सारिपुत्रने यर वहा। सन्तुष्ट हो उन भिक्षुत्रोते आयुष्मान् सारिपुत्रने भाषणना अभिनन्दन निया।

(इति पाविस्वाग ॥३॥) दीधनिकाय समाप्त ॥

# परिशिष्ट १-उपमा-सूची

| श्रविरवती पार जानेवाल      | श बालमी      | 68   | जनपदबस्याणीको साहतेवाका | <b>41</b> , 2 |
|----------------------------|--------------|------|-------------------------|---------------|
| अचिरवरी पार जानेवाल        |              | 68   | जन्मान्यनं लिये रह      | Ψ1, <-<br>2a: |
| अनाज (नाना प्रकारके)       | 1            | 37   | जलासय गम्बीर            |               |
| अन्धोकी पांती              |              | 22   | जल्याय निर्मेक          | 84            |
| अरणीको काटकर आग नि         | מ יונוערע    | o Ę  | উল                      | Ę             |
| अलसीका कीला फल             | ११२, २९८, ३  |      | सलवारको स्थानमे निवासमा | 24            |
| भागाधरी चलना               |              | go   | आर्थास्य देशारा दित     | \$0           |
|                            |              |      |                         | २०३           |
| आमके पूछनेपर फटहल ज        |              |      | दस्तकार                 | \$ o          |
| इन्द्रकील                  |              | 4.0  | दर्गम्य मुख देयता       | 3.5           |
| ऋण                         |              | 25   | वास                     | २८            |
| श्रीवधी-तारका              | 794, 7       |      | नरवनी खड्ड              | 64            |
| क्रपासका फाहा              |              |      | पहाळशी बोटीम देवना      | 808           |
| म सलवन                     | 36 50        |      | पानीमे नैरना            | २५०           |
|                            | १३२, १९८, ९१ |      |                         | 305           |
| काशीका वस्त्र, छीला, धीला, |              |      | प्रामादने भीचे सोडी     | 48            |
|                            | ₹₹           | 0 1  | यन्युजीवनका लास पूल 🛙 🐉 | २, २९८, २१०   |
| काशीके वस्त्रमें लिपदी मा  |              | 9    | लबान् पुरच ८०, १०५, १२५ | , १६३, १७२    |
| कुम्हार                    | 3            | 0 3  | मेरी आदिया शब्द         | 3.5           |
| स्तियम् धांभियिकत          | १६           | \$ 1 | रोजनव बादवा वासस्य      | 146           |
| स्तरादकार, चतुर            | 25           |      | रंग्यन                  | 5.8.5         |
| लेत-अपना छोळ परावेका       | बोतना ८      | 4 5  | गमराज्ञा वागी (मरा चोर) | 740           |
| <b>पेत सराव बीन सराव</b>   | 500          |      | पु                      | २८२           |
| गैगा मभुनाका सगम           | \$40         | P 2  | र्गनिक एक ही ग्रामको    | 60            |
| गर्भ चीरकर पुत्र-प्रसव     | ₹•3          | শ    | ार्गके गाँवोका स्मरण    | 3.5           |
| गामचे दूध, दूधते दही 🔹     | 196          |      | वसे सरकडा निकालना       | 30            |
| गोघातक                     | 123          |      |                         | 96            |
| पोरपथ                      | 700          |      | दुक्कि (भौरय्या)        | 35            |
| चौरस्तेषर प्रासाद          | 3.5          |      | हगोम दहनभा              | 747<br>Yeş    |
| चीरस्तेपर सीडी             | 33, 60       | ą    | त्रमुद्ध रव पश्चता है   | £0'9          |
|                            |              |      |                         | 100           |

| वाच                         | १५३, १५६ | सापका ।पटारास ।नकालना       | 50       |
|-----------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| वृष्टिको सुनदर पानी लुडवाना | २०६      | सिह—स्यार                   | २२१      |
| वैद्यंमणि                   | ३०, ९८   | सोमान्त दुर्गका अेकटी द्वार | १२३, २४६ |
| व्याधना मृग देखना           | ₹₹       | सुवर्णकार                   | 30       |
| शाबध्या(=शब बजानेवाला)      | 98, 704  | मूखेमे तैरना                | ९०       |
| शरद्का आकास                 | १५६      | सूतकी गोली फेकना            | २०       |
| शिर देवेत वस्त्रमे ढेंका    | 78       | सोना छोळ सनको ढोना          | २०८      |
| श्क नारा                    | १३२      | स्नानचूर्ण                  | २९       |
| संडामसे निकला फिर क्या वहाँ | . 408    | हायसे हाय घोना              | ४६       |
| सरकण्डा                     | 585      | हीरा (दलो वैदर्यमणि)        | 30       |

#### २-नाम-श्रनुक्रमणी

**अत**प्य−१०९ (देवना)।

सकविष्ट-१०९, १८९ (देवता)। अभ्निदत्त-९६ (ब्राह्मण, बकुसन्य बुद्धका पिता)। अग-४४ (देशमें चम्पा), १६०, १७१ (में चम्पा महागोविन्वभिमित नगर, वर्तमान भावलपुर म्पेर जिले)। अंगक-४६ (चम्पाने सोणदण्ड ब्राह्मणका विद्वान् भागिनेय)। अगिरा-४१, ८७ (मतवर्जा ऋषि)। अवृक-४१, ८७ (मतवर्ता नहिष)। अधिरवती-८९ (=राप्ती नदी) ८६ (नदीके तदपर मनसाबट,) ८९। अचेल-६१ (काश्यप उजुञ्जामं), २१६ (कोरलसिय उत्तरवामे), २१८ (भोरमष्ट्रक वैशालीमे), २१९ (पाधिकपुत्र, वैशालीम) । **अचेल काइपप~(देखी कारवप अवेल--)**। **अच्यूत~(अ**च्यून)१७९ (देवता)। सनपाल-१३३ (उस्तेन्टामे वर्गद), १८२ (नेरजराके खीर)। **अजा**तस**नु-१**२ (कावज्जीपर प्रकोष), १६ राजा मागध वैदेही पुत्रको देवदत्तने १७ टि (ने पिताको मळकाया), मरनाया), १८, १९ (का पुत्र उदयभद्र), २२, ३२ (बीडका पश्नासाप), ३३, ११७(मागध वैदेही पुत्रका बज्जीपर बढाओ-का इरादा, गगा और पर्वत के पासने आने-बाले रत्नके छिये), १५० (का युद्धकी अस्यियोपर चैत्य वनाना)। अजित-२१९ (हिन्छवियोका मृत सेनापनि)। अजिन नेमकन्यल-१८ (तीर्यंगर), २० (जड-बादी), १४५ (यशस्वी)।

अनायविष्टिक का आराम-(दारो जेनान)। अनुरुद्ध-१४७ (नित्रशिके ममय), १८८। अनुषिया-(मल्ल) २१५ (मल्लमें नन्मा, जहाँ भार्षवर्गात परित्राजनका आराम, में उपदिष्ट मूत्र २४) । अवेजक-१७९ (देवता)। जनोमा-९६ (वेस्मभू बुद्धवी राजवानी) । अभिभू-९६(बिगो ब्यो विव्य)। अभिधिनय-३०० (निनयमं), ३१२। अम्बगाम-१३५ (वैश्वालीसे कुसिनागरे गस्ते पर)। अस्डपाली-१२८ (वैशालीशी गणिकारा बुद-को निमनण), १२९ (जागका दान)। अन्यनारकीयव∽१२० (वैशाजीय), १२९ (बुद-को दान। अम्बर-२७९ (वैश्रवणका नगर) । अम्बरवती~२७९ (वैधवणवा नगर)। अम्बलद्विका-१ (रावगृह और नारन्दार बीच में), १८ (मगवमे, से उपविष्ट सूत्र १), १२२ (म राजागारक, वर्तमान मित्राव), 8281 अभ्विका-१२८ (अम्प्रपान्ती) । अम्बद्ध (अम्बद्ध)-३४ (पोग्तरमानि ब्राह्मण-का क्षिप्य) ३५-४३, ४२ (पर पौप्तरमाति भाराज)। अम्बसण्ड-१८१ (मगधमें ब्राह्मणयाम प्राचीन राजगृहके पूर्व) । बरिट्टक (बरिष्टक)-१७९ (देवना) । अस्टिनेसि-२७९ (वैधवषके आकीन गामा)। अर**ण-९६ (राजा** मिस्ती वृद्धने पिना)।

आग्नवन प्रासाद-२५२ (शानवोत्री वेधञ्ञामें) ।

```
अरण-१८० (देवना) ।
अध्यवनी-९६ (मिनी बुद्धने निता अस्पनी
   राजधानी)।
अवदानगृह-१८० (देवना) ।
अवन्ती (माल्या)-१७१ (में माहिष्मनी महा-
    गोविन्द द्वारा निर्मित नगर)।
अबृह (अबिह)-१०९ (देजना)।
अलमी-२५८ (न्यूर), ३१०।
अल्लबन्य-१५०-५१ (वे युन्तियो द्वारा युद्धवी
    अभ्ययोग चैत्व)।
अज्ञोक-९६,९८ (विपरमी बुद्धका उपन्याक)।
अध्यक-१७१ पैटन हैडाबादने आन पानना
    प्रदेश, में पौतन नगर महायोजिन्द द्वारा
    निमिन)।
अध्वनर-१७९ (यस)।
 अमही-२९९ (देवयोनि), ३११।
 असम∸१७९ (मंद्रमारा देवता)।
 अगुर-१७९ (यम चिनि मुनित, पहराद,
     नमुनि, राहु, बिंग), १८३ (का बुद्धि
     ममय साम) १८८ (पराजय), २६२।
 श्र[निरम-२७७ (गोतम बुद, अगिग गोत्रीय) ।
 अगिरमा-१८२ (=भडा मूर्ववर्षमा)।
 आसारा-आयनन-११५ (दवता) । आहिमन्य-
     भायता ११६ (देवना)।
 भानीवर-१४९ (तृर मध्ययाको मापु) ।
 सादानादा-२७९ (वैधवत्तरा नगर) ।
 ब्राटानाटिय-२७७ (गराा-गूत्र) ।
  भानुमा-१३८ (नगरमें भुगागार)।
  भानंर-१५ (मिल्), ७६ (बृद्ध शिर्वाणंते बार
      अवत्रतमें), ३३,९६,१०९ (गोतमन्दर
      प्रारथार), ११०-१६, ११८, १००, १००-
      ⊅६, १०९-८९, १५०.७९, १६४, १६६,
      २५२ (वेषप्रज्ञामें, गामगाममें)।
  भागरकेष-११५ (भोगनगरम)।
  धानाग्वर-३ (४००१४), ११५ (१४),
      ६२३ (देवशाँर), २८० २९६, २९%
      2111
   श्रासदन-त्रीवर-१६ (गळगृरमें)।
```

```
आर्यंघर्म-२०० (मूत्रमें), २१२।
बालकमन्दा-१४४ (देवनाओकी राजधानी),
    १५२, २७९ (वैथवणकी राजधानी),
    २८० ।
आलवर--२८० (पचाल चड, अरवल---नानपुर-
    कायक्ष)।
आलारकालाम-१३७, १३८ (वा शिष्य पुरदुस
    मञ्जूष)।
आसव-१८० (देवना) ।
इध्वानु-(आनराव) ३६ (वे दशन शावपकी
    दानी दिशारे पुत्र कृष्ण ऋषि), ३८।
इच्छानंगल-३४ (कोमल देशमें, उपस्ट्राके पाम,
    में उपदिष्ट सूत्र), ४२ (का बनसङ)।
इन्द्र-६७, ८९ (वैदिर देवना), १६२ (देसी
    शक्ति), १६४, १७८, २७८-२७९ (वैध-
    बण, बिस्प्रत, बिरुपाक्ष, धृतराष्ट्र देवनाओ-
    के पुत्रोका नाम); १७९ (अगुरजेता,
    बगु) १८०, १८५ (बागव), १८५, २३८,
    २६५, २६९ (वा बन्यतर), २८० (यश-
    गेनापति)।
इन्द्रज्ञालगृहा-१८१ (मगधर्मे राजगृत्ते पूर्व
    अम्बराड पामरे उत्तर वैदिश पर्वतमे),
    १८३ (में गप), १९१ (में उपस्थि
    नुष) ।
र्द्रशान-८९ (वैदिश देवता)।
उबद्वा-३४ (कोगड देगमें, पीलर मारि
    बाद्यपनी राजपानी), ४२, ४६, १०९
    (वे पाम मुभगवा)।
अञ्चष्टका–६१ (वे पाग वण्णादालक), में
    प्रार्थितः सूत्र) ।
जनर=९६ (काणायमत बुद्धक रिप्स) ।
बनर-२१० (पानको स्थापना शासपनारी)
जलर-९६ (शमभू बुदश प्रधान (१९४७)।
जनस्था-२१६ (युपुरण्ये बस्या, में अवेत
    कोरमनिय एक्ट्रवर्गाक) ।
 प्रसासूत-१७९ (में स्परंतात राज्ये, ममना-
    क्षित सन्त्य, बैलकी कवारी) ।
```

उत्तरा-९७ (कोणागमन बुद्धको माता)। उदयन चैरव-१३४, २१८ (वैशालीके पूर्वमे) । उरयभद्र-१९ (अजातसत्रुका पुत्र)। उदुम्बरिका-२२६ (राजगृह बीर मृश्रमूटके वीच में न्यग्रोध परिव्राजन, ने समीप मोर-निवाप), २३२। उद्दर रामपुत्र-२५५ (का क्वन)। उपवसन-(देखो उपवर्तन)। उपवर्तन-(उपवलन) १३९ (कुसिनासमे), १४८ (वर्तमान माया कुँबर, क्सया, जिला गोरलपुर), १५२ (मस्लोका बालवन)। उपवाग-२५९ (शिक्षु), आयुष्मान (देखो उपवान भी) 1 उपवान-१४१ (भिशु पूर्व बुद्ध-उपस्यान)। चनसन्त-९६ (बेरसभू बुद्धका उपस्याक)। उपोसय-१५४ (महामुदर्जनका हायी)। उल्कामुख-(ओननामुख) ३६ (इधवानुका पुत्र)। उरवेला-१३३, १८२ (नेरजराके तीर)। ऋद्विमान्-१८० (देवताके पुत्र सनत्कुमार)। ऋषिगिरि-१३४ (राजगृहगे)। एक ज्ञालक~(देखो समय प्रवादक)। ऐतरेप-८७ (बाह्मण)। ऐरावण-१७९ (महानाग)। फ्योकसि~२७९ (वैशवजकी मेनामें)। सोट्टड-५६(== महािल, वैशालीकी किच्छवि) ५८। ओपमञ्जा-(अपिमन्यव) १७९ (यश) । भोषधीतारका-२९८ (शुत्रग्रह), ३१०। श्चीपमन्त्रव-१७९,२८० (यक्ष मेनापनि)। कदुरथक-२७९ (पर्सा)। कबुत्या-१३७ (नदी पावा और बुसिकाराके बोचमं), १३९। क्कुष-१२६ (उपामन नादिनामें)। ककुत्तन्ध-९५, (पूर्वे बुद्ध, ब्राह्मण, गोण काश्यप) ९६, (४० हजार वायु, मिरीसबोधिवृक्ष विषुर-मजीव दो जिप्य, एक विष्य-सम्मेलन, बुद्धिज उपस्पाक, अग्निदल बाह्यक पिना विद्याखा माना, तत्त्रात्त्रीन रावा सेम, राजधानी खेमवती), १०९ (

कटूक-१८० (देवना) **।** कण्ठात्यत्वक मिनवाय-६१ (उज्ज्ञाने पान)। कविलवस्तु-(धारवदेशमे) ३५, ३६ (मे मध्या-गार) ९७, १०९ (शुद्धोदनशी राजधानी) १५० (के बार्स्यास बुद्धिको अस्थिपर बैत्य बनाना)। १७० (वे पाम महायन, मे उपदिष्ट मूत्र २०), १७८, १८४। क्षीकत-२७९ (वैश्रवणरा नगर) । कम्बल-१७९ (नाय)। कम्मासदम्म-(देव्यो वन्याय दम्म भी)। करण्ड्र–३६ (इदवातृका पुत्र)। करलो-२८० (महावक्ष)। करम्म-१८० (देवना)। करविक-१०१ (पश्री हिमालयमें)। काँबकार-२९८ (पीला पूल), ३१०। कचन्दक निवाध-२७१ (वेषुवन, राजगृहमे, देलो वेग्वन भी)। कांलग-(उडीमा) १५१ (मे बुढ दान), १७१ (मे दल्लपुर महा गोविन्द निर्मित नगर)। कस्पतक-२६५, २६९ (इन्द्रका)। कल्मायदम्य-(कुरु) ११०, १९० (मे उपदिष्ट मुख १५)। क्वयप-४१, ८७ (मत्रवर्ता ऋषि)। कस्सच-(नास्यप) ९५ (पूर्व बुद्ध, ब्राह्मण) ९६, ९७ (बादयपगोत्र, आयु बीम हजार वर्ष, वर्गद बोधियक्ष, निरम भारतान दो शिप्य, एक शिष्य सम्मेलन, सर्वे भित्र उपस्थाक), ९७ (बहा दल पिना, धनवनी माना, राजा विकी वाराणमा राजधानी), १०९। कारयायन प्रकृष-(देखो प्रमुख कान्यायन)। कामधेष्ठ-१९७, २८० (यश मेनापनि)। कामसेट्र-(दस्तो नामथंप्ठ)। कामाबचर-१२ (देवना)। कारेरिकुटी-१५ (जेनवनमें)। कारेरिपर्णशाला-९५ (जेतवनमें)। कारकाधिन-३६ (ब्राह्मणोना पूर्व पुरुष कृत्य इक्ष्त्राकु की दासी दिशाका पुत्र), ३७।

बोग्नल-(देखो प्रसेनजिन्)। फोसलराज-(देखो प्रवेनजिन्)। कौण्डिन्य-९६ (विपस्सी बुद्ध, वेरममू बुद्ध, शियो युद्धका गोत्र)। कौतास्थी-५८ (में घोषिनाराम), ५९ (में उपदिष्ट सूत्र ७), १४३, १५८ (बळा मगर)। कौशिक-८३ (सम)। षहुच्छन्द-२७० (पूर्व युद्ध), (रेगो वहु-सन्य भी)। मीबामद्रपिक-८ (देवता), १७९, २२३। मीञ्च-२७९ (पक्षी) । खंडरपी-२७ (दश्वापुत्री बन्या कृष्ण ऋषिती स्थी), ३८। सन्ड~९६, ९८ (वियस्मी बुद्धक्या प्रधान शिप्य), 205-101 **लाजुमल-४८ (अ**न्यलद्विषणे पास मगधर्मे, डपहिट्ट मूत्र ६), वा बुटदन्त वाहान), 89,401 जैन-९७ (क्बूसन्य बुढ्वा समवालीन राजा)। लेमंगर-९६ (सिली बुद्धके उपस्थान) । खेमवती-१७ (मकुसन्ध वालमें नगरी)। खेमा सत्तवाय-१०६-७ (बन्धुमती नगर, वे पास)। खेमिय-१८० (देवता)। गम्मरा-३०२ (चम्पामें पुराशिको)। गंगा-१९, ११७ दि० (पर्वतके पास), १२० डि॰ (वन्त्री और मनपशी मीमा), १२५ (पाटलिपुत्रमे), १६८ (यमुनासे मेल)। गामार्थ-१६३ (हीम देवना), २६२ (देवयोनि) २६९, २७७, २७८, २८०। गम्पवंरात्र-(देखो पृतराष्ट्र)। गरधारपुर-१५१ (में बुद्धशा दौर) । **श**न्पारीविद्या~७९३ मध्ड-१७९ (देवमोनि)। गगंरा-(गगरा) ४४ (चम्पामें पुरनरियो)। गवास्पति-२१०-११(अर्हत्, देवलोर सन गाने) । गित्रकाराम-१६१ (नादिकासे)।

गळ-२८० (महायश)। गृक्षपूट-६५, ११०, १३४ (सत्रमुण्यं पर्वत); १६७; २२६ (और मजपूर्ण पीन प्रस्थित बागम, में मीरे गुमामधारे तीर मीर faam), 222, 233 t योतमक र्थस्य-१३४, २१८ (वंगा रंति दक्षिण)। गरेषर-१८४ (देशपुत्र) पूर्वने गोर्तारा भाग-पुत्री) । योपाल=२८० (मानगः।) : वीविश-१८४ (शारापुत्री मरार गीरार देवपुत्र) ह बोबिन्द-१६९ (बाह्मम, दिवासित गामारा प्रोहित्। । गोविन्द । महा-१ ५२,१५३ (दर्भा सहागाविन्द) । गोसाल । मक्त्यलि-(उत्ता मान्जियागान्त) । गीतम-१८, २४ (बुट), २५-८३, ८४-८५, xc-40, 43-44, 46, 49, 60, 41, 40, 02, 62, 62, 64, 64, 64, 94, 94, 94, (बुद्धे पीरस बीधियुश, मारिएत मार्गाशन वो विष्य, एक जिल्ल गम्मरन, सानः उपन्याक पृक्षीका पाता विचा मात्रा वर्धा साना विविध्यस्तु नगर) १४९, १८५, १९९, २२१, २२३, २३६, २३७, २४१, 240, 240, 200, 2011 षीतमतीयं-१२५ (पाटण्युवस) । गीतमद्वार-१२५ (पाटि ग्युधम) । गीतमन्त्रप्रोष-१३४ (राजपृत्रम)। बर्ड-२८० (यश गनागनि)। घोषिनाराम-५८, ५९ (क्रीसार्ग्याम)। चेश-८६ (महाबाल ब्राह्मच मनगावटम)। बन्दन-१७९, २८० (यदा यनागरि)। चन्द्रमा-१७९ (देवना)। चन्या-४४ (अवदेशमें, में गर्वेग पुण्यामिती), ४४ (में जर्राहरू मूत्र ४),१४३, १५२ (बटा नगर), १७१ (बर्नमान मागञ्जूर), ३०० उपशिष्ट मूत्र (३)। चातुर्महाराजिक-(देव) ३१, १६४, २११, ३१३। चापास चीय-१३० (बँगार्श्वर), १३३।

```
चित्त-७२, ७४ (हित्यसारि-पुत्र), ७५ (बौद्ध
   भिक्षु)।
चित्र-१७९ (नाग) ।
चित्रक-२७९ (पक्षी)।
चित्रसेन-१७९ (देवपुन), २८० (गन्धर्व)।
चिन्तामणिविद्या-७९।
सुन्द-१३६ (कर्मारपुत्र पावाका) भगवानको
    बुकरमादंव प्रदान करना), १३९ (को महा
    पुण्य), २८१।
चुन्द-२५२-५९ (समणुहेस)।
चुन्दक-१३९ (भिक्षु, निर्वाणके समय)।
चेतक-७६ (भिक्ष)।
चेति-१६० (देश)।
चोरप्रपात-१३४ (राजगृहमे)।
छुन्बाबा-८७ (ब्राह्मण)।
छन्दोग-८७ (ब्राह्मण)।
छन्न-१४६ (भिक्षुको ब्रह्मदड)।
जनवसभ-१६१ (विम्विसारका देव होनेपर
    नाम), १६१, १६६ ।
जनौद्य-२७९ (वैश्रवणका नगर)।
जम्बुगाम-१३५ (वैशालीसे कुसीनाराके रास्ते-
    पर)।
जम्बुद्दीप-१०८, १५१ (में बुद-अस्थियोकी
     पुजा), २६३।
 जानुस्सोणि-८६ (महाशाल बाह्मण मनसा-
     कटमें)।
 जालिय-५८ (परिवाजक दारपाजिकका शिष्य
     कौशास्त्रीमें), २२१-२२ (वैशालीमें)।
 जिन-२७८ (बुद्ध) ।
 जीवक-१६ (-कौमार भृत्यना आध्यवन राजगृह
     में), १८, १६ टि॰ (वा घर जीवकाम्यवन-
     बे पास)।
 जीवक-आम्रवन-१६ (राजगृहमें), १८ (में
     बजातरायु), १३४।
 जीवजीव-२७९ (पक्षी)।
 जैतवन-६७ (श्रावस्ती भी देखो), ७६ (भें
     आतन्द निर्वाणके बाद), ९५ (में नारेरि-
     कुदी)।
```

```
जेतवनपुष्करिणी-१७ टि॰ (जेतवनमें)।
जोति-१८० (देवता) ।
जोतिपाल-१६९ (गोविन्दका पुत्र, महागोविन्द)
    १ ०ए%
ततोजसि-२७९ (वैथवणकी नगरी)।
ततोतला-२७९ (वैथवणको नगरी)।
ततोला-२७९ (वैश्ववणकी नगरी)।
तत्तला-२७९ (वैश्रवणकी नगरी) ।
तयागत-३७, १६२ (बुद्ध)।
तपोदाराम-१३४ (राजगृहमें) ।
तास्क्ल-(तारक्ष)८६ (महाशाल ब्राह्मण मनसा-
    कटमॅ)।
तिन्द्रक खाणु–२८० (वैशालीमें परिव्राजकाराम)।
तिम्बर-१७९ (गन्धर्वराज), १८१ (की कन्या
  मद्रासूर्यं वर्षसा), १८२ (गन्धवेराज)।
तिव्य-९६, ९८ (विपस्सी बुद्धका शिव्य) ।
तिस्स-९६ (कस्सप बुद्धका शिष्य), १०५-७
    (विपस्सी बुद्धके पास शिप्य) ।
तिस्स-१८० (देवता) ।
तुड्ड-१२६ (जपासक नादिकामे)।
तुपित-८० (देवता), १३२ (देवलोक्), १८०
    (देवता)।
तेजसि-२७९ (वैधवणकी नगरी)।
तैतिरीय-८७ (ग्राह्मण)।
तोदेम्य-८६ (महाशाल ब्राह्मण मनसाकटमें)।
तोदेव्यपुत्त-(देखो शुभ याणवक)।
त्रायस्त्रिश्च-८० (देवता), १६२, १६३, १६४,
    १६५, १६७ (दवताओकी सभा), १८१-८४,
    २०२ (का एक दिन मनुष्यके सौ वर्ष के
शुलू-२१६ (देशमें उत्तरका नामक धुरूओका
   बस्या, वहाँ अधेलकोरखसिय बकुलतिक)।
द्धिमुख-२८० (महायदा)।
दन्तपुर-१७१ (वी विलयमें, गोविन्द द्वारा
   निर्मित नगर)।
दयळमान-२७९ (पक्षी) ।
दारपाविक-५८, ५९ (का शिव्य जालिय
   परिवाजन नौसाम्बीमे), २२१ (वैसालीमें)।
```

विशा-३६ (इक्ष्वानुनी दासीके पुत्र हुण ऋषि)। विशापति-१६९ (राजा)। दीघं-२८० (महायक्ष)। वृद्धनेमि-**जातक--२३३**। देव-२६२, २६९, २९६ (-योनि)। वेबदस-१६ टि० (बजातशत्रुको मळवाता), १७ टि० (की मृख्)। देवेग्द्र-(देखी शक) ! होण-१५० (ब्राह्मणना युदकी अस्थियोरी विभाजन)। धनवती-९७ (कस्सप बुद्धकी माता)। धरणी-२७९ (सरोधर, वैद्यवणना)। धमं-१५६ (पुष्कविणी महासुवधंन बनवर्तीकी)। धर्मकाय-२४१ (=व्ड)। धर्मप्रासाव-१५५ (महामुद्रशेन चनवर्गीना), 144 1 भनंसेनायति-१२४ टि॰ (सारिपुत्र) । धृतराष्ट्र-१७१ (सात भागतीमें दोने नाम)। **पृतराद्र**-१७८ (मधर्वोका अधिपति) कि पुत्र इन्द्र स्रोग), २७८ (गम्पर्वराज पूर्व-दिक्पाल)। पृतराष्ट्र-१७९ (नाग)। **नग्दनकानन**-२६३ (देवलोकमे)। नन्दा-१२६ (शिक्षुणी नादिकामें)। नल-१७९ (गधर्वराज)। **गल-**२८० (देवपुत्र राजा)। साग-१७८ (का बाजा विश्वास), २६२ (देवपोनि), २६९, २७७, २७८, २८०। मागराज-(देखी विख्याक्ष)। नागित-५६ (बुद्धके उपस्थाक)। माटपुत-१८ (देखो निगठनायपुत्त)। नाष्टसुरिया-२७९ (वैश्ववणका नगर)। मातपुत्त । निगण्ड-२८२ (ज्ञासपुत्र, देखो निगण्डनायपुत्त) । नायपुत । निगठ-तीर्घत्रर, (देखो निगठनाय-पूत्त)। नादिका-(वरजी) १२६ (में उपदिष्ट सूत्र १६,

(में गिजराराम), १६० (में वर्गाइस्ट सूत्र १८, (में विजशातमय), १२७ (म माळूह भिशु नन्दा भिश्रुणी, गुदरा, मुत्रानां) १२७-२८ (बरुप, बालिय, निवट, बाहिस्मान, तुरू सन्तुट्ठ, भद्द, सुसद् उपाधा गण मृत)। नालन्दा-१ (अम्बलद्विगारे पाम), ७८ (प्राचा-रिन बम्प्रयत्त,) नालन्दा समृद्धमे उपदिण्ट मूच ११), १२२ (वे प्रासिति आग्रयतमे उपविष्ट सूत्र १६), २४६ (मे उपविष्ट मुत्र २८)। निकट-१२६ (उपासन नादिनामें) । निगच्छ-२९५ टि॰ (जैनगायु)। निगण्ड बातपुत-(देन्दो निगण्डनायपुत्त) । नियडनातपुस-१८ (तीयंगर), २१ (चानुर्याप-नवरबादी), १४५ (बदास्त्री सीमेंनर), २५२, २८२ (की पावाम मृत्यु, जैन तीर्षंकर)। निधन्द्र-१७९ (यद्योगा दाम) । निधण्ड-२८० (यक्षसेनापति)। तिर्माचरति~८०, १६३ (देवना), १८०। नेरजरा~(नदी) १३३, १८२ (उर्रोगार पाम)। नेलि-२८० (महाबक्त)। व्यक्रीध~(नियोध) ६५ (तप बहानारी गृध-बूटपर)। न्यप्रीय--२२६-३२ (राजगृहमें परियाजक महलेश)। पकुशकक्वायन-१४५ (यसस्यी तीर्यंकर)। यज्ञ्य-(पर्वत्य) १८० (दवनाका) । पञ्चक्रिल-१६७ (गपर्वपुत्र), १७५, १७६, १७९ (समर्वराज), १८१ (गमर्वपृत्रकी वेलुवपण्डु वीणा), १८२ (भद्रा सूर्यवर्वमाना प्रैमिक), १८३ (देवना), १८९। षञ्चाल~१६० (देश)। पञ्चाल चण्ड-(देखो जालवर) । पनाद-१७९ (यक्षोता दाम) । पर्युसित नारा-२७९ (नगर) ।

परकुतिनारा-२७९ (वैथवणका नगर)।

भड़ की में पूट डालना) (देगो मोमालान मोर्ग । मोर्प-१५० (नियकीरनमाकाम बुद्धती क्ति-या गोयन्त लेना), १५१ (नैय बनाना)। कोरल्योज-३१०।

म्लेच्छदेश-३१०। यस-१७८ (बा अधिपति), २६९ (देववीति), २७७, २७८, २८०।

यक्ष । महा-१८० (इन्द्र, गोग, वरुण, भरदाज, श्रजायिन, बन्धन, बायश्रेट्य, घण्ड, निवण्डु, प्रणाद, जीएमध्यय, यात्रांत, चित्रनेन, वर्ण) ।

यसराज-(देलो चैश्रवण) । यत्तवस-९७ (ब्राह्मण योजागमनपुढके पिना)। यम-८९ (बैदिक देवना)।

समबन्धित (वादर वजा) । समबन्धित ४१, ८७ (सपत्रती ऋषि) । समना-१६८ (मदीसे गगावी धार विरनी हैं),

१०९ (का नाम पामृन)। यशोवती-९६ (रानी वेस्मभू बुढकी माना)।

याम-(देवना) ८०, १६४, १८०।

यामुन-१७९ (ययुनावानी नाम)। युगन्यर-२८० (महायक्ष)।

युगन्यर-२८० (महायश)। रता-२४२ (आरण्यव शाममे पृथिवीवा रुप)। राक्षत-२६९ (देवयोनि)।

राजगृह-१(और नाम्न्याने बीचमे अम्बलहिना), १६ (जीयन आस्त्राजन) १८ ६५,११३

१६ (जीयन आध्यवन), १८, ६५, ११३, १२०, १५३, १३४, १६७, २०६, २०७ (में गृमदूर), १२४ हि॰ (में मोगमवान का चैरा), १३४ (में गीनम स्वर्धाय, चीनप्रपान, चैनार पर्वन, परवाधिवनुरा, अध्यापत, वीनप्रपान, वीनवन, पर्वाधिविक, वाप्तिविक्त, परवाधिविक, वाप्तिविक, व

(मृगदाव), १४४, १५२ (बद्धा नगर), १५७ (में अज्ञानसपुना बनसास धानुर्वन्य), १७८ (के बंपुन्य पर्वनपर मुस्मोरयक्ष),

२२६ (में उदुर्श्यारका, परिवाजकाराम), २२७ (में मुमागवाके तीर मोरनिवाण),

२२६, २३२ (में मन्धान गृहपति), (२२६

(में उपिष्ट मूत्र २५), १६ (२), ११३ (में उ० मूत्र) १६,१६० (में उ० मूत्र १९), २७१ (में उ० मूत्र ३१),२०३ (में उ० मूत्र २०) (उ० मूत्र) २०१ (में वेणुवन मण्डदर निसप)।

राजगृह । प्राचीन-१८१ (मे पूर्व अम्प्रमण्ड ब्राह्मणक्षाम) ।

राजन्य-(देशी पांधाशी) । राजागारक-१२२ (अम्बलट्टिसामे) ।

रामपुत्र-(देगो उद्दर)।

रामनाम-१५० (वे वोल्यिका बुद्धकी अध्यिषे भाग माँगना), १५१ (में नैन्य बनाना, उसकी नामो द्वारा पूजा)।

राहु-१७९ (नामधारी विन्ति पुत्र)।

विषर-१७९ (देवना) ।

रेण-१६९ (राजपुत्र), १७० (हारा गान भाग भारत), १७१ (सान भाग्नामें)। रोदर-१७१ (राटी, मिन्य, मी वीरमे साजिन्ह

हारा निधिन नगर)।

रोसित-८२ (माण्यतिकाके स्यामी, लोहिस्स बाह्यणका नाई), ८३।

लॅंगा-१५१ टि० (में बुढरी अस्पियामा जाना)।

लम्बितन-१८० (देवना)।

लिक्छबिन्द (सहारि च्योटूट), ५७ (सुनकरन), ५८, ११७ टि० (भोर समस्त्री) भीमा बया और वर्षन), १२४ टि० (बा जोर पाटबाममे), १२८ (बार्यान्दरा जोर),

पाटप्रायमे), १२८ (त्रायन्त्रिम जेम), १५० (वैशान्ध्रसारा बुदरी अस्यिमें भ्राम मौगना और पीय बनाना), २१९ (वैराफिंह), (देवा बस्त्रोमी)।

सुम्बनी-१४१ (बुदना जन्मस्यात)। सोमसेट्र-१८० (देवना)।

कोक्चातु-०५१ (एक्म एक समय एक ही सुद्ध)।

सोहिस्त-(=वीहिय), ८० (बोमण्म गाण-वित्ताना स्वामी, की बुरी घारणा), ८३, ८४ (बो उपदेष), ८५ (बोद उरम्बर)।

विदेहराज-१७ टि०।

```
लोहित-१७९ (नगरवा रहनवाला हरि देवता)।
लोहित्य-(देखो ठोहिन्च)।
वक-२७९ (पक्षी)।
यज्जी-११७, (देश वर्तमान उत्तरविहार),
    ११८ (गणक नियम शासन और न्याय),
    ११९-२० (का सगठन), ११९-२० टि०
    (के नियम, मगवने हाय जाना आदि),
    1 0 ₹ 9
वज्जीग्राम-२१८ (वैशाली)।
वक्र,पाणि-३७ (यक्ष, अय = कृटधारी)।
बत्स-१६० (देश)।
बरण-१७९, २८० (यक्ष सेनाप्रति)।
वर्षकार-११७ (अजातशत्रुका मत्री), ११९-२०
     टि॰ (फूट डाल लिच्छवियोको जीतना),
     १२४ (मगध महामात्य द्वारा निमित पटना),
     १२५ (बुद्धको भोजनदान)।
 बशवर्ती=८०, १८० (देव)।
 बशिष्ट-४१, ८७ (मनवर्ता)।
 बसु-१७९ (देवनाओमें श्रेष्ठ वामव, शक, इन्द्र) ।
 बामक-४१, ८७ (मतनता ऋषि)।
 बामदेव-४१, ८७ (मनकर्ता ऋपि)।
 बाराणसी-९७ (क्स्सप बुद्धके समकालीन
     राजा विवीकी राजधानी), १४३, १५२,
     बळा नगर), १७१ (नाशीम गोनिन्द द्वारा
      निर्मित नगर), २३८ (कतुमतीमे मैत्रेय)।
  धाशिष्ट-८६ (माणयक पौष्टर सातिका शिष्य
      मनसायटम) ८७-९२।
  बाशिष्ट−१४४, १४८ (गोत्र कुसिनाराके
      मन्योबा) ।
  वाजिष्ट-२४०४५ (थावस्तीमें प्रत्रज्यानाक्षी
     ब्राह्मण तरण)।
  बासय-१७९ (वसुदेवना), १८५ (इन्द्र)।
  वासयननिवासी-१७९ (दवना)।
  विज्ञान-आयतन-११५ (देवता) ।
   विदुच्च-१७९ (यक्षाका दास)।
   विटुर-१७९--(यक्षाना दाम)।
   विदेह-(निर्हुत)१७१ (में मिथिला गोविन्द
       निमित नगर)।
```

विघुर-९६ (कनुसन्घ बुद्धना शिप्य)। विपश्यी-(देखो विपस्मी)। विपस्सी-(बुद्ध) ९५, ९७ ,१०९ (क्षत्रिय, कौण्डिन्य), (९६, ९७, ९८, सहस्र वर्ष आयु, पाडर बोधिवृक्ष, खण्डतिच्य दो शिप्य, ३ जिप्यसम्मेलन, अञ्चोक, उपस्थाक, वन्धु-मान पिता, बन्धुमती राजधारी), ९८ (भी तुषितलोक्से च्युति, गर्भप्रवेशके शक्रुन), १०० (वसीस महापुरप लक्षण), १०१-२ (बद्ध रुग्ण मृतकको देखकर) १०३ (प्रव जितको देख गृहत्याम १०४ (बुद्धत्त्वप्राप्ति), (घमंत्रचारमे अनुत्साह), १०६-८ (धर्म-प्रचार), १०९, २७७। बिरूढक-(बिरूळुहुक) १६२ (देवता), १७८ (कूप्माडराज), २७८ (दक्षिण दिक्पाल)। विरूपाक्ष-१६२, १७८ (नागोका अधिपति), २७८ (पश्चिम दिक्पाल)। विशाखा-९६ (कक्सन्थ वृद्धकी माता)। विद्वकर्मा-१५५ (इन्द्रका इजीनियर), २३९ (देवशिल्पी)। विश्वभू-(देखो वेस्सभू)। बिद्दामित्र-४१, ८७ (मनक्त ऋषि)। बिसाणा-२७९ (वैथवणकी राजधानी)। बीरणत्थम्भक-२१७ (श्मद्यान उत्तरकामे) । बेटेण्ड्-१७८ (यक्षाधिपति)। बेठदीप-१५० (के ब्राह्मणोका घुडकी अस्थियो में भाग मागना),७७९ (चैत्य बनाना)। वेषधाम-१२९ (वैशालीके पास)। बेणुबन-१६ टि० (राजगृहमें जीवनमे घरमे अति दूर), १३४ (राजगृहम), २७१(राज-गृहमे कलन्दकनिवाप)।

वेण्ड्रदेव-१७९ (चन्द्रमाने देवता)।

वेदिक्पर्यंत-१८१ (मगघ भी अस्त्रसण्ड ग्रामके

वेघञ्ञा-(जास्य) २१२ (सास्य देशमें,

म आग्नवन प्रासाद, में उपदिष्ट मूत्र २९)। श्रेषुलल-(चनैपुल्य) १७८ (राजगृहमे पर्वत

उत्तर, ने पूर्व इन्द्रशाल गुहा)।

```
१५२ (वळा नगर), १८३ (में सललागार
   विहार)।
श्रावस्ती-(पूर्वाराम) २४० (मे उ० सूत्र २)।
थेणिक-४८ (देखो विम्विसार)।
इवेताम्बी-(देखो सेतब्या)।
संगीतिपर्याय-३०१ (सुत्त) ।
सजय वेलद्विपुत्त-१८ (तीर्थकर), २२ (अनि-
    हिचततावादी), १४५ (यशस्वी तीर्थं)।
सजीव-९६ (म्भूसन्ध बुद्धका शिप्य)।
सत्तमू-१७१ (सात भारतोमें एक)।
सन्तद्र-१२६ (उपासक बादिकामे)।
सन्तृषित-८० (देवता)।
सदामल-१८० (देवता)।
सनत्कुमार-(बहाा) २४ (की नावा),
    १६३, १६८ (ब्रह्मका स्वर), १७२।
सनत्कुमार-(देवता) १८० (ऋदिमान्का पुन)।
सन्धान-२२६ (गृहपति राजगृहमें वृद्धोपासक),
    २२७, २३१, २३२।
सप्ताम्प्रचैत्य-१३४ (बैशालीमें), २१८ (सप्ता-
स्रकः)।
सम-१७९ (चहमाके देवता)।
समान-१७९ (देवता)।
समान । महा-१७९ (देवता) ।
समयप्रवाहक-६७ (श्रावस्तीमें, देखी मल्लिना-
आराम)।
सम्भव-९६ (सिलीवुद्धके शिप्य)। सपैशीडिक
     (पहाळ), १३४ (राजगृहमें सीतवनके
    पास) (= मपंके फण जैसा)।
 सर्वमित्र-९६ (कस्मप बुद्धके उपस्थाक)।
 सललापाह-१८३ (श्रावस्तीमे विहार)।
 सहधम्म-१७९ (देवता)।
 सहमू-१७९ (अग्निशिलासे दहकते देवता)।
 सहली-१७९ (चद्रमाके देवता) ।
 सहापति-१४७ (ब्रह्मा)।
 साकेत-१४३, १५२ (बळा नगर)।
 सागलवती-२७९ (यक्षमभा)।
 सातागिरि-१७८ (के यक्ष), २८० (महायक्ष) ।
 सामगाम-२५२ (वेघञ्जाके पास) ।
```

```
सारनाय-१४१ (में घर्मचत्रप्रवर्तक)।
सारन्दद चैत्य-११९, १३४ (वैशालीमें)।
सारिका-२७९ (पक्षी) ।
सारिपुत्र-१७ टि॰ (का देवदत्तवी मडलीमें
    फूट डाल्ना), ७६, १०९ (गौनमबुद्धक्रे
    प्रधान शिष्य), १२२-२३, २४६ वा बुद्धके
    प्रति उद्गार, १२४ (धर्म सेनापति), २५१,
    २८२-३१४ (वा उपदेश), २०२।
सालयतिका-(कोसल) ८२, ८३ (मे उपदिष्ट
    सूत्र १२)।
साळ्ह-१२६ (नादिवामें भिक्ष)।
सप्तपर्णीनुहा-१३४ (राजगृहमे वैभार पर्वपत की
    वगलमें) १
सिखी-(बुद्ध) ९५, ९७ (क्षत्रिय, क्रीण्डिन्य),
    ९६, (७० हजार वर्ष आयु, पुण्डरीक बोधि-
    बुक्ष, अभिभू सम्भव दो शिष्य, ३ शिष्यसम्मे-
    छन, विमनर उपस्थाक, अहणपिता प्रभा-
    वती माता अरुणवती राजधानी), १०९।
सिनीसूर-३६ (इश्वाकुका पुत्र)।
सिसपावन-१९९ (मेतव्यामे)।
सिह-५६ (श्रमणोद्देश), ५७।
सीतवन-१३४ (राजगृहमे सपैशौडिक पहाळके
    पास)।
सुक्क-(शक्ल) १८० (देवता) ।
सक्क-१६२, २९९ (देखो सुगत भी)।
सुगत-१७९ (असुर)।
सुबत्त-१२६ (नादिकामें उपामिका)।
मुदर्श-१०९ (देवता)। 🤻
सुर्जन-२७९ (पर्वत, उत्तर दिशामें)।
सुवर्जन । महा--(देखो महासुदर्जन) ।
सुधर्मा-१६२ (देवसभा), १६७ (तायस्त्रिश
   देवाकी सभा), १६८।
सुनक्खत्त-५७ (लिच्छवियुव, पहिले मिक्ष्),
    (बौद्धधर्मस्यागी), २१५-२२०,
                                  २२२
    (की यानसिक दुर्वलतामे),
                                  २१६
    (वज्जीग्राममें) ।
सुनिमित-८० (देवता) t
सुनीय-(देखो मुनीय)।
```

सुनीध-(मुनीध) १२४ (मगध-महामात्यका पाटलिग्राममे नगर वनवाना), १२५ (बुद्धनो भोजनदान)। सुपर्ण-१७९ (नाग)। सुप्रिय-१ (परिज्ञाजन)। मुप्परोध-२८० (महायक्ष)। सुप्रतीत-९६ (राजा, वेस्मभू बुद्धका पिता)। मुबह्या-१८० (देवता)। मुनगवन-१०९ (उक्बट्टाके पाम)। सुभद्द-१२६ (उपागव नादिवामे) । मुभव-१४४ (परिवाजक), १४५ (बुमीनारा में बुद्धवा अस्तिम शिष्य)। मुभद्र-१४९ (बुद्ध प्रवजित बुद्धके मरनेपर पुश)। षुभद्रादेवी-१५७ (महामुदर्शन चत्रवर्तीकी रानी)। १५८ सुमन-२८० (महायक्ष)। मुमानधा-(मरोवर) २२७ (राजगृहमे गृझ-कूटके की थे, के तीरपर मोरनिवाय उदुम्य-रिवाके समीप)। सुमदा-२८० (महायक्ष)। सुमेर-२७९ (पर्यंत उत्तर दिशामें) । सुदाम-८० (देवता)। सुर-२६९ (देखो देव भी)। सूर्य-१७९ (देवता)। सुर्यवर्षस-१७९ (गन्पर्व राज)। सूर्यवर्षा । भद्रा-(देखो भद्रा) । मुर-२७९ (राजा वैश्रवणर आधीन)।

सूरमेन-१६० (देश)।

सुलेख--१७९ (देवना) ; सोष-९६ (वेरमभू वृद्धवा प्रधान शिष्य)। सोणवड-(स्वर्णदह) ४४ वाह्मण चम्पाना स्वामी ४५-४६, ४७ (बोद उपागर)। सोरियज-९६ (नाणायमन युद्धना उपस्थान) । स्रोम−९७ (कोणागमनुद्धवा समकाकीन राजा)। सोसवती-९७ (बोणागमनपुद्धाः समकारीन राजा सोमनी राजधानी)। मोम-२०८ (यदा मेनापनि)। सौबीर-(मिन्ध) १७१ (में रोन्त गोजिन्द हारा विभिन्न नगर)। सेतव्या-१९९ (कीसल्देशमें नगर पामानी राजन्यकी राजधानी, वे उत्तरमिमपावन, म उपदिष्ट सूत्र २२)। सेनिय-(दयो जिम्बिगार)। सेरितिक~2८० (महायक्षा)। सेरिस्सक-२१९ (पायामीका दवविमान)। हस्यिनिक-३६ (दश्याकुना पुत्र)। हरियसारिपुत्त-(देग्नो विता)। हरि-१६९ (लोहिन नवस्का रहतेशला देवता), हिरि २८० (महायक्ष)। हरिगज→१८० (देक्ता)। हारित-१८० (यगवनी लोनवा देवता)। हिमालय-३६ (के पास शास्पदेश), १०१ (में वर्गिक पन्ती), १७८ (के यहा)। हिरण्यवती-१४० (कुमिनारोकः पाम, जिसक दूसरे तडार मन्त्राहा उपवनमें, वर्तमान मोना नाग)। हमबत-२८० (महायाने हिमाल्यके 1)

```
१५२ (बळा नगर), १८३ (में सल्लागार
   विहार)।
थावस्ती−(पूर्वाराम) २४० (में उ० सूत्र २)।
श्रेणिक-४८ (देखो विम्बिसार)।
ध्वेताम्बी-(देखो सेतव्या)।
संगीतिपर्याय-३०१ (मृत्त) ।
सजय बेलद्विपुत्त-१८ (तीर्थंगर), २२ (अनि-
    श्चिततावादी), १४५ (यशस्वी तीर्थ)।
सजीव-९६ (क्कुसन्ध बुद्धका जिय्य)।
सत्तभू-१७१ (सात भारतोमें एक)।
सन्तद्र-१२६ (जपासन वादिकामें)।
सन्त्रियत-८० (देवता)।
सदामत्त-१८० (देवता)।
सनक्त्रमार-(ब्रह्मा) २४ (की गाया),
    १६३, १६८ (ब्रह्माना स्वर), १७२।
सनत्कुमार-(देवता) १८० (ऋदिमान्का पुत्र)।
सम्धान-२२६ (गृहपति राजगृहमे बुद्धोपासक),
    २२७, २३१, २३२।
सप्ताम्प्रचैत्य-१३४ (वैशालीमें), २१८ (सप्ता-
म्प्रकः)।
सम-१७९ (चद्रमाके देवता)।
समान-१७९ (वेवता)।
समान । महा-१७९ (देवता) ।
समयप्रवाहक-६७ (श्रावस्तीमें, देखो मल्लिका
आराम)।
सम्भव-९६ (मिलीवुढके शिप्य)। सर्पशीडिक
     (पहाळ), १३४ (राजगृहमें सीतवनके
    पास) (=सपैके फण जैसा)।
 सर्वमित्र-९६ (कस्सप बुद्धके उपस्थाक)।
 सललापाह-१८३ (श्रावस्तीमे विहार)।
 सहधम्म-१७९ (देवता)।
 सहभू-१७९ (अग्निशिखामे दहकते देवता)।
 सहली-१७९ (चद्रमाके देवता)।
 सहापति-१४७ (श्रह्म)।
 साकेत-१४३, १५२ (बळा नगर)।
 सागलवनी-२७९ (यक्षसभा)।
 सातागिरि-१७८ (के यक्ष), २८० (महायक्ष) ।
 सामगाम-२५२ (वेघङञाके पास) ।
```

```
सारनाय-१४१ (में धर्मचक्रप्रवर्तन)।
सारन्दद चैत्य--११९, १२४ (वैशालीमें)।
सारिका-२७९ (पक्षी) ।
सारिपुत-१७ टि॰ (ना देवदत्तनी महलीमें
    फूट डाल्मा), ७६, १०९ (गीतमबुद्धने
    प्रधान शिष्य), १२२-२३, २४६ वा बुद्धवे
    प्रति उद्गार, १२४ (धर्म मनापति), २५१,
    २८२-३१४ (बा उपदेश), २०२।
सालवतिका-(कोसल) ८२, ८३ (में उपदिष्ट
    सूत्र १२)।
साळ्ह-१२६ (नादिकामें भिक्ष्)।
सप्तपणींगुहा-१३४ (राजगृहमें वैभार पर्वपत नी
    बगलमें)।
सिखी-(बुद्ध) ९५, ९७ (शतिय, क्रीव्डिन्य),
    ९६, (७० हजार वर्ष आयु, पुण्डरीक बोधि-
    बुक्ष, अभिभू सम्भव दो शिष्य, ३ शिष्यसम्मे-
    लन, विमनर उपस्थान, अरुणपिता प्रभा-
    वती माता अरुणवती राजधानी), १०९।
सिनीसूर-३६ (इक्ष्वाकुना पुन)।
सिसपावन-१९९ (सेतव्यामे)।
सिह-५६ (श्रमणोद्देश), ५७।
सीतवन-१३४ (राजगृहमें सर्पशीडिक पहाळके
    पास)।
सुक्क-(शक्ल) १८० (देवता) ।
सक्क-१६२, २९९ (देखी सुगत भी)।
सुगत-१७९ (असुर)।
सुदत्त-१२६ (नादिकामे जुपासिका)।
सुदर्श-१०९ (देवता)।
सुर्शन-२७९ (पर्वत, उत्तर दिशामें)।
सुदर्शन । महा-(देखो महामुदर्शन) ।
सुधर्मा-१६२ (देवसभा), १६७ (तायस्त्रिश
    देवोकी सभा), १६८।
सुनवखत्त-५७ (लिच्छविपुन, पहिले भिक्ष्),
    (बौद्धधर्मेत्यागी), २१५-२२०,
                                  २२२
    (की मानसिक दुर्वल्तामें),
                                  २१६
    (वज्जीग्राममें)।
सुनिर्मित-८० (देवना)।
सुनीय-(देखो सुनीय) ।
```

सूररोत--१६० (वेश)।

\$ 6 5 [ मुनीघ-हैमपत सुनीय-(मुनीय) १२४ (मगध-महामात्यका सुलेख--१७९ (देवता)। पारलियाममें नगर बनवाना), १२५ (बृद्धको सोण-९६ (वेस्तम् वृद्धना प्रधान शिष्य)। भोजनदान)। सोगवड-(स्वर्णदह) ४४ बाह्यण चम्पारा मुषणं-१७९ (नाग)। स्वामी ४५-४६, ४७ (बीद उपासक)। सुप्रिय-१ (परिव्राजन)। सोत्यिज-९६ (बीणागमन बुद्धका उपस्थाप्त) । मुप्परोध-२८० (महायक्ष)। स्रोभ-९७ (काणागमयुदका समकालीन राजा)। मुत्रतीत-९६ (राजा, वेरसभू बुद्धना पिता) । सोमवती-९७ (नोणागमनपुदने समगालीन सुब्रह्म-१८० (देवता) । राजा सोमकी राजधानी)। शोब-२०८ (वक्ष सेनापति)। **सुभगवन~१०**९ (उत्तवहाके पास)। सुभद्द~१२६ (उपायक मादिकामें)। सौबीर-(सिन्ध) १७१ (म रोहन गोविन्द सुभद्र-१४४ (परिवाजन), १४५ (कुमीनारा द्वारा निर्मित नगर)। में बुद्धभा अस्तिम शिष्य)। सैतच्या-१९९ (कोसल्देशभें नगर पायासी मुमद्र-१४९ (शुद्ध प्रग्नजित बृद्धने मरनेपर राजन्यकी राजधानी, वे उत्तर्रातमपावन, म उपरिष्ट सूत २२)। ख्श)। सेनिय-(देखों बिम्बिसार) सुभद्रावेबी-१५७ (महामुदर्शन चत्रवर्तीको सेरिसिक-२८० (महायक्ष)। रागी)। १५८ सेरिस्सक-२१९ (पायामीना देवविमान)। सुमन-२८० (महायक्ष) । हरियनिक-३६ (इद्देशकुका पुत्र)। सुमानधा-(सरोवर) २२७ (राजगृहम गृध-हत्यमारिपुत्त-(देखी चित्त) ( कूटके नीच के नौरपर मोरनिवाप, उदुम्ब-रिकाके समीप)। हरि-१६९ (लोहित नगरका रहनवाला देवता), सुमस-२८० (महायक्ष)। हिरि २८० (महायका)। सुमेर-२७९ (पर्वत उत्तर दिवास)। हरिगन-१८० (देवता)। सुपाम-८० (देवना)। हारित-१८० (बधवर्ती लोकका देवता)। सुर-२६९ (देग्यो देव भी)। हिमालब-१६ (के पास शाक्यदेश), १०१ (म सूपं-१७९ (देवला)। करविक पक्षी), १७८ (के यक्ष)। सुर्ववर्षस-१७९ (गम्धवं राज)। हिरण्यवती-१४० (कुसिनाराके पास, जिसक दूसरे सटपर मल्लोका उपवनम, वर्तमाम सूर्यवर्षाः भद्रा-(देगो भद्रा) । सूर-२७९ (राजा वैश्रवणके आधीन)। सीना नाला)।

हैमबत-२८० (महायक्षके हिमालपके।)

## ३--शब्द-श्रनुकमणी

थ्य-करमय-१२१ (==निर्मेल)।

अंगार-१५० (=क्षोयका)।

```
अचेत-६१ (==नगा)।
अकारणबाद-१०, ११।
                                      अजलक्षणा-४ (शुभाशुभ फल)।
अकालिक-१२७ (=मद्य फलप्रद), १६५1
                                       अंजन-२७।
अकिंचन-१३ (==गून्य)।
                                       अण्-८१, ११३ (आत्मा) ।
अकुशल कर्मपय-२३७ (=दुराचार), ३००,
                                       अतय-११३ (वैसा नही)।
    ३१३।
                                       अतिचार-२७५ (=व्यभिचार)।
अक्रुशलधर्म=१११ ( =-नुराई), १६४ ==पाप),
    १८६, २३२, २४३।
                                       अतिबि-५०।
अकुश्तल मूल-२८३ (==बुराडयोनी जळ), ३०३
                                       अदत्तादान-(=चोरी)।
                                       अधिकरण-१०१ (= शचहरी), २९६ (==
    (तीन)।
                                          झगळा)।
अकुशलवितर्क–२८३।
                                       अधिकरणशमय-(मात) २९६ (= झगळेना
अष्ट्रतताबाद-२१ (प्रमुघवास्यायनात)।
                                          शमन) (में विस्तारके लिये देखी विनय-
अकृष्टपच्य=२४२ ( == विना वोया जोता अनाज)।
                                          पिटव' हिन्दी )।
अकोप्यज्ञान-३०२।
                                       अधिमुक्त-११६ (=मुक्न)।
 अक्ष-३ (एक जुआ), २५।
                                       अधिष्ठान-२८६ (≕दुइ विचार),
 अक्षण-(आठ) ३१०।
                                           (चार)।
 अक्षर−२४२ (≕वात)।
                                       अधिवचन-११२ (=नाम), ११३ (=नज्ञा),
 अक्षर प्रभेद-३४,४६।
 अक्षाहत=२३५ (==चूरमें ढीका)।
                                           ११५।
                                       अघीत्य समुत्पन्न-२२४ (=अभावने उत्पन्न)।
 अकियबाद-१९ (पूर्णकाश्यपना) ।
                                       अध्यवसान-१११ (=प्रयत्न), ११२।
 अकिया−२०।
                                       अध्यारभ-१३(=भीतर), ११६ (=अपने)
 अगतिगभन-(दार) २८८।
                                           १९४ (शरीरने भीतर)।
 अगोख-(छै) २९३, ३०६।
                                       अध्यातम् आयतत-(छै) २९३, ३०६।
 अग्नि-(दोनिक) २८४।
                                       अध्यायक-३४, ४६ (=वेदपाठी), ४५, ५१,
  अग्नि परिचरण-४० (≔होम)।
                                           २४४ (को व्युत्पत्ति)।
  अग्निहोम-५।
  अग्र-४६ (=अगुआ), २३७ (=श्रेष्ठ),
                                       अध्याज-१०६ (=भाव), १८७३
                                       अध्य-(तीन) २८४ (=नारु)।
     २४२ (≔प्रयम)।
                                        अध्वगत-४९, १२९ (=वृद्ध) ।
  अप्रबोज-३ (ऊनरमे उगता पौघा), २४।
                                        अनभिभूत-८० (=अपराजित)।
  अंग-४५ (≕गुण), ४९ (≕मन)।
                                        अनय व्यसन-१२० टि० (=तवाहो)।
  अंगविद्या-४, २६।
```

```
अनवभाष्य-१८३ (≈निसकोच)।
अनवत-२३४ (=निर्दोग)।
अनागामी-१२६, १२७, १४५, २४९, २५७,
    २९२ (पाँच) 1
अनागामी-फल-८४।
बनात्मवाद-११३, ११४, ११५।
अनार्यं श्यवहार-(तीन चतुत्पः) २८९, २९०1
अमासव-१४२ (=म्बत)।
अभिदर्शन-८१ (= उत्पत्ति, स्यिति और
    नामनी जहाँ वात नहीं)।
अनिश्चितताशाद-२२ (सञ्चवेलद्विपुत्तका)।
अनीकस्थ-२१५, २६७ (==नेनानायक)।
भनसर-२३ (== अलीकिय), १२३ (==सर्व-
    धेव्ट), १९३ (=अनुषम)।
अनुसरीय-(तीन) २८५ (तीन), ५९४,
    ३०६ (छै)।
अनपर्याप-१२३ (== नमञ ) ।
अमुपूर्विनिरोध~(नव) २९९, ३१२।
अनुव्यं विहार-(नव) २९९, ३१२।
अनुप्राम्तस्यम्-२५७ (---परमार्थवाप्न)।
अनभव-१३७।
असभावे-६८ (=नर्राज)।
अनुपुरत-२४१ (=अधीन)।
अनुपुक्तक-५१, १५३ (बाडलिक)।
अनुपुक्तक-क्षत्रिय ५२ (≔माण्डलिक राजा,
   या जागीरदार)।
अनुलोस~११६।
अनुशय (सात) २९६, ३०७।
अनुशासन-५१४ (==उपदेश), १६९ (==
   सलाह)।
अनुशासन विधि-२४९।
अनुशासनी-११२ (≈धर्मीपदेश)।
अनुस्मृतिस्थान-(छै) २९४, ३०६ I
अन्त-(नीन) २८४।
बन्तगुण-१९१ (=अति)।
अन्त पुर-१०१, २३५ (==राजनिवास) ।
सन्तराय-९ (=मृक्तिमार्गमे वाघक), १५०
   (==वापक)।
```

```
अन्तेवासी-२९ (≈शागिरं), १४५ (≈
      शिप्य)।
  अन्त्यबन्धाण-२३।
  जन्धवेशी-८८ ।
  अन्यवाभाय-१५८ (=िवयोग)।
  व्यक्ति-४९ (=प्रनित)।
  व्यवश्रा-२६५, २८३ (=मरोच)।
  अपत्रपी-१२१ (≈भय सानेवाला)।
  अपरान्तकल्पिक~१३, १४।
 अपरिहाणीय-११९ (=हानिसे वचानेवाते)।
 अपचाद-४५ (==प्रत्याग्यान)।
 अष्ययण-३०१ (==आध्य)।
 अषाय-४२, ११० (=दुर्गन), २७३ (हानि-
     वर कृत्य), २८५ (≈विमाग)।
 अधायमख-४० (=विध्न), २७१ (ई हाति-
     वे द्वार], २७२।
     १।९७ तद्वहोपस्पा साम्याच्ये
 अपाध्यण-(नार) २८० (=अयगस्यत)।
 क्षप्रतप्त-१९८ (= भैग्यान्ती), १२० (=
    अबिहित्र ।
 अप्रमाण-२१२ (=भतिमहान्) :
 अप्रमाद-१४६ (=निराजय), ३०२।
 अप्रामाण्य~(चार) २८६।
अस्माकुरिक-४९ (=अपुरिल भ्रू, त्रा-
    मिनाज)।
अभव्यस्यान-(पाँच) २९१।
अभिवाति-(छ) २९५।
अभिज्ञात-३५ ( =प्ररवात), ८६ ( =प्रसिद्ध)।
अभिज्ञेयधर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४, ३०५,
    305, 304, 380, 387, 3881
अभियम्-३००, ३१२ (==मुत्रमें) ।
अभिष्या~१९०, २८९ (=नोभ)।
अभिनिवंसि-१९५।
विभिनीलनेज-१००, २६१, २६६३
अभिप्राय-१८७।
अभिभव-२९८ (≔नोप)।
समिन्न-७ (वहाा), ८०, २२३, २५८
   (≕विजयी)।
```

```
अभिभू-आयतन-असज्ञी ]
```

```
अभिभू-आयतन-१३२ (बाठ)।
                                        अल्पआतंक-११७ (==दीरोग)।
अभिभ्वायतन-(आठ) २९८, ३१०।
                                        अल्पारम्भ-५४ (=अल्प नियावाला)।
अभियान-११७ ( == चढाई)।
                                       अवदात-१२८ (=सफेद)।
अभिरूप-४५, ४६, ५२ (=सदर)।
                                        अवद्य-२३४।
अभिविनय-३००, ३१२ (=विनयमे)।
                                       ववनद्ध-८९ (=वँधा)।
अभिसंज्ञा-६९ (=सज्ञाकी चेतना)।
                                       अवरभागीय-१६० (सयोजन)।
अभिसंज्ञा निरोध-६८ (समाधि)।
                                       अवरभागीय संयोजन-५८ (=यही आवा-
अभिसम्पराय-१२६ (≕परलोक) ।
                                           गमनमे फँसा रखनेवाले वन्धन)।
अभिषेक-३८।
                                       अवरभागीय संयोजन-१२६।
अभीक्षणं-१२० (==वार वार)।
                                       अवरभागीय संयोजन-२५७ (≔इसी ससारमें
अभूत−६१ (≕असत्य)।
                                           फेंसा रखनेवाले बन्धन)।
अभेद्य-२६८ (=न फूटनेवाला)।
                                       अवरभागीय संयोजन-(पांच) २९०।
अभ्याख्यान-२९४ (= निन्दा)।
                                       अवरुद्ध-२८० (=वागी)।
अमन्त्य-४९ (देव, भृत आदि),
                                       अविद्या-३२ (अज्ञान)।
                                 १७३
    (=देवता), २४७, २८०।
                                       अविद्या-३०३।
अमराविक्षेपवाद-९, १०।
                                       अविद्या-३०३।
                                              १।७७ अविशेषार्थसामान्य।
अमारय-१९, ५१, ५२ (अधिकारी), ५३, १८३
    (=मत्री), २३५ (=मत्री)।
                                       अध्यबत-४४ (==अज्ञ) ।
अमुढ विनय-२९६।
                                       अस्याकृत-७१ (=कथनका अविषय)।
अय.क्ट-३७ (=लोह्लड)।
                                       अब्याकृत−७२ 1
अय्यक-२७५ (=मालिक)।
                                       अञ्चानि-१३७ (=विज्ञली)।
अरक्षणीय-(तीन) २८४ (तथागतके)।
                                       अशेष्य-धर्म--(दश) ३०१।
                                       अज्ञैक्य-धर्म-(दश) ३१४।
अरणी-२०६।
अरूप-७३ (=अभौतिक)।
                                       अञ्चमुद्ध-३।
अरूपभव-१११ (=निराकार लोक)।
                                       अञ्चयुद्ध-२५।
अरोग-२५९ (=परमसुखी)।
                                       अञ्चलकण-२६।
                                       अश्वारोहण~१९ (शित्प)।
अर्घ्य-१७२।
अर्थासर्या-२६३ (= उपनार), २७५ (=
                                       अष्टक्लिक-११८ टि० (राजकीय अधिकारी)।
                                       अध्टपाद-३ (एक जुआ)।
   वाम कर देना)।
                                       अट्टपाद~२५ (जुआ) ।
अर्थवर्जी-१६९।
अर्याख्यायी-२७४ (=हितवादी)।
                                       अध्टागिकमार्ग-१३४।
अधिक-५१ (≔मॅगना)।
                                       व्यव्यक्तिमार्ग-१४५।
                                       ब्रप्टागिकमार्ग-१७५।
अर्थी-३५ ( ==याचक)।
अर्धकर्म-(नेवल मानसिक वर्म)।
                                       अध्दागिकमार्ग-१९७।
सहंत्−३४, ५४ ( ≕मृत्तन), ९६, १००, १४५,
                                       अच्टागिकमार्य-२४७, २५५।
                                       अध्टागिकमार्ग-(८) ३०९।
    १८१, २१७, २४९, २५७, २७७।
                                       असंजी-६८ ( == मज्ञारहित) ।
अर्हत्-धर्म-(दरा) ३०१।
                                       असंज्ञी-११६ (-मत्व)।
अर्हत्व-८४ ।
```

```
थसंज्ञी सस्य-१० (≔गज्ञासे रहित)।
असंती सत्व-२२४।
असद्धमं-(सात) २९५, ३०७।
असिलक्षण-४ (जुभाजुभ फल)।
असिलक्षण-२६।
अस्तगमन-११६ (=विनाज)।
अहिच्छक-२४२ (≕नागफनी)।
अद्विसा--२८३।
श्चाकाश=३ (एव जुआ)।
आकाश-२५ (जुआ) ।
आकाश-आनन्त्य-आवसन-६९।
आकाश-आयतन-११५ (=योनि)।
आफिसन्य~६९ ( == न नुछ पना)।
आकिचन्य आयतन-१३।
आकिचन्य-आयतन-६९।
आक्तिज्ञन्य-आपतन-११६ (योनि)।
आक्षेपकर्ता-२९१ (के गाँच धमें)।
आस्यायिका-६७।
आस्थाधिका-२२६ (-भेद )।
आगमर~(३५ (=आगमोको जाननेवाला)।
भागासप्रतिविनय-(नव) २९८।
क्षाधातप्रतिबिनय−३११ (≔द्रोह हटाना)।
आधातप्रसिवितय~(नव) ३११।
व्याघातवस्तु~(नव) २९८।
क्षाधातवस्तु-(सव) ३११।
आचार्यक-१३० (==सिद्धान्त) ।
क्षाचार्यक-२९२ (==मत), २२३।
क्षाचार्यक-२२५ (==मत)।
साचार्यक-२२७ (=मन)।
आवार्यमृष्टि~१२९।
आजानुबाहु-२६५।
थाता-१४४ (=परमञ्जान), १९८ (अहंत्व)।
 आह्य-४९।
साणि-२७६ (=नामी)।
 भारमद्वीप−२३१ (≔स्वावलवी), २३८।
 आत्मभाष-२५० (==योनि)।
 आरमभात्रप्रतिलाभ-(घार) २८९ (≔शरीर
    শ্বাদ্বি)।
```

```
आत्मवाद-११३, ११४, ११५, २५९।
आत्मवाद-उपादान-१११ (आन्मारी निन्यतामे
    वासिन)।
आत्मा-६ (नित्य) ११, १२ (वा उच्छेर),
    ७०, ११३ (वा वाशार)।
आदिकल्याग-२३, ३४।
आदिनव-११६ (≕दुर्णारणाम), १२१, २९१
    (पाँच)।
वादिवहासयं-७२।
सामीपा-३७ (=प्रज्वन्ति)।
आदेववान्-२६८।
बादेशना प्रातिहापं~७९।
बादेशमाविधि-(चार) २४७-४८।
आयानपाही~१९४ ( ⇒हठी) ।
आधिर्श्वतसिक-२५१।
आधिपस्य-(तीन) २८५ (=स्वामित्व)।
आनमारिक चित्त-समावि-३०२।
आनापान-१९०।
बान्पूर्वी-१०७ (== त्रमानुर्ल)।
आनुपर्वीकमा-५५।
आनुशस्य⊷(≔गुष)। १२२ (≔फल), २९१
    (पाँच)।
आगास्वर-३११।
आमगन्ध-१७३।
आमिष-१९२ (=भोगपदार्व), २७५ (सान-
   पानकी वस्तु)।
आयतन-१९४ (मविस्तर-), १९४ दि०
    (आष्यान्मिक बाह्य बारह), १९५ (=
   इन्द्रिय और विषय), २८३ दि० (दारह),
    २९३ (अध्यातम बाह्य), ३१३ (दश)।
जायतपारिष-२६०।
वायुष~(तीन) २८५।
वायुष लक्षण-४ (श्माश्म फल)।
आयुप्रमाण-९६।
जायुसस्कार-१२९, १३१ (≈प्राणशक्ति)।
आरका-१११ (≔हिकायन)।
बारब्धवस्तु-(बाठ) २९७, ३०९।
```

```
आरब्धवीर्य-उदार ]
                                   3 F F
                                                          [३-राय्द-अनत्रमणी
आरव्धवीयं-१२१ (=उद्योगी), २९१ (=
                                       बाहवनीय-२८४ (अग्नि)।
    यत्नशील), ३१३।
                                       आहार-७०, २८२, ३०२, २८८ (चरा), ३०४
आराम-४२ (==वरीचा)।
                                           (चार) !
आरूप-(चार) २८६।
                                       आह्वान-८९ (देवनाआता)।
आजंब-२८३ (==सीधापन)।
                                       इति भवाभव-६७ (ऐसा हुआ ऐसा नहीं हुआ)।
आयं-२७ (=उत्तम), २९ (=पडित),
                                       इन्द्रजाल-५, २७।
    १२१. १२७।
                                       इन्द्रिय-१०६ (= प्रज्ञा), १३४, १५८ (=
आर्यं अय्टागिकमार्ग-५८।
                                          शरीर), २४७ (गाँच), २५५, २८५
आर्य-आयतन-१२५ (=आर्योना निवास)।
                                           (तीन), २९२ (तीन पचव), २०५ (पांच)।
आयंक-२७५ (=मालिन)।
                                       इन्द्रिय सवर-२७।
आर्यधन-(सात) २९५, ३०७ ।
                                       इस्म-(==इम्य) २४०।
आर्यंथर्म-३३ (=वीद्धवर्म), १६४।
                                      इभ्य-३५, ३६, ४० (=शीच)।
भाषेपुत्र-३६ (=स्वामियुक्त), ३७।
                                      ईर्वापय-१९१ (वा रूप)।
आर्यवश-२८७ (चार)।
                                       ईश्वर-अ, ८ (सृष्टिकर्ता ब्रह्मा), १२० टि०
आर्यवास-(दश) ३०१, ३१३।
                                          (=माहिक), १८० (=स्वामी), २२२
आयंविनय-८९ (==वद्वधमं)।
                                          (मध्दिनर्ता)।
आर्थध्यवहार-(दो चतुप्त) २८९, २९०।
                                      ईहन-१७ टि० (== प्रयत्न)।
आर्यसस्य-१९५, ९८, ३०४ (चार) ।
                                       उप-१९।
आर्चभी-१२२ (⇒वळी), २४६।
                                      जन्नार-१९१ (=पादाना)।
आलय-१०५ (=भोग)।
                                      उच्छेव-१२।
आलारिक-१९ (==वावर्ची)।
                                      खच्छेबबाब-२०३ (==जडवाद, अजित केश
आलोप-२६९ (==लूटना)।
                                          वस्वलका)।
 आवरण-११९ (==रक्षा), २६२ ।
                                      उत्कोटन-२६९ (=िरिश्वत)।
 आवसय-१२५ (==डेरा), २९७ (==निवास)।
                                       उत्तरितर-२५ (=उत्तम)।
 आवसयागार-१२३ (=अतिथिवाला)।
                                       उत्थान-२७५ (==तत्परता)।
 आवास-१३५, २०६ (=िटकनेका स्थान) ।
                                       उत्पल-२९, १०६।
 आवाह-३९।
                                       उत्पादविद्या-४।
 आबिल-३१३ (⇔मल्नि)।
                                       उत्पावनीय धर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४,
 भावस-६०, ६२ (=वावू) t
                                          704, 704, 704, 720, 387, 3881
 सावत-८९ (==ढॅका)।
                                       उत्पीडा-५०।
 आस्तरण-२६४ (==विछौना)।
                                       उत्सग-१७ टि॰ (=ओइछा)।
 आस्तिकवाद-२१ (=आत्मा है)।
                                       उत्सगपाद-२६३।
 आस्रव-३२ (=िचत्तमल तीन), १०५, १२२
                                       उदककृत्य-९९ (==प्रक्षालन)।
     (काम, दृष्टि, भव), १२६, २३९, २४७,
                                       उदय-१०५ (=उत्पत्ति)।
     २८४ (तीन)।
                                       उदान-१९ (=प्रीतिवात्रय), २८९ (चित्ती-
                                          ल्लाससे निकला बाक्य)।
 आस्रवक्षय-८५।
  आस्रवरहित-२७७ (=ग्रहेत्)।
                                       उदार-१३ (=स्यूल), ६९ (=विशाल),
  आस्वाद−७ (==रस)।
                                           १२२ (=वळा), २४६।
```

```
उद्यानपाल-१०६।
                                         मनत् ।
उद्यानभूमि-१०१, १०२, १०३, १५५।
वन्नाद−३७ ( ==मोलाहरू)।
उपकरण~५० (≔साधन)।
उपकारकधर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४,
    ३०५, ३०७, ३०८, ३११, ३१२।
उपम्लेश-१२३ (== चित्रमल), २२८ (==
                                     उल्कापात-५।
                                     उल्लुका पल-६३।
   मल)।
उपमाही-२९४ (=वाखडी)।
उपमा-२०१ (= उदाहरण)।
उपराज-११८ टि॰
उपलाप-११९ (=रिष्यत)।
उपविचार-२९३ (सीमनस्य, दोर्मनस्य, उपेदार)।
                                     क्रप्बंविरोधन-२७।
उपज्ञम-७१ (=्यानि), १७५ (=परम-
                                     ऋण-२८।
   शान्ति), २५८।
                    (≕शन्तिगामी),
उपदामसदर्तानिक-२५२
    २५८, २८२ (==शान्तिप्रायक)।
उपसहार-१२८ (=नमज्ञना)।
                                         १६६, २५०1
उपसेचन-४१ (==तेवन)।
उपस्याक-५६ (=हजूरी), ९६ (=सह-
   चर), १४२ (=चिरमेवव)।
उपस्थान-२७५ ( ≔हाबिरी, सेवा)।
उपरदान~१० (≔मसारकी और वासकिन),
   १४, १०४ (=भोग ग्रहण), ११० (=
    थासमित) .१११ (काम, कृष्टि, बीलबन
                                         1505
                                     ऋदिमायना-२६२।
    और आत्मवादने), २८९ (चार)।
जपादानस्कध-१०५, १९३, १९५, २९०,३०४
                                     ऋषि-८७।
    (पाँच)।
उपादि-१३९ (=आवागमनका कारण)।
                                     एकाशिक-७२।
उपापि−२५० (==आस्त्रव, वित्तम्ल) ।
                                     एकंकलोम-२६७।
जपायास-११० (=परेशानी), १९६ (का
                                    एणीजध-२६०, २६४।
    हत्व)।
                                     एहिपध्यिक-१६५।
उपासक-४७, ५५, ९२, १३८।
उपासक भावक-२५४ (=बृहस्य दिया)।
उपेक्षा-२९ (==अन्य मनस्कता), १५७, २३०।
                                    धोन-१८८।
उपेक्षा-उपविचार-२९३।
उपोसय-१७ (=पूणिमा), २३४।
                                     बोबाद परिकार-५१।
                                    श्रौदारिक~७०, ७३ (≔म्युल) ।
उद्भतक⊸२८१ (≔ऊँना) ।
```

```
३३८
                                                           [ ३--शब्द-अनुत्रमणी
औद्धत्य--बुस्ल ]
                                           जिसका पानी पी ले)।
औद्धस्य-२८।
                                       काक्षा-१४४ (=सशय), १४६ (=सन्देह),
औद्धत्य-कौकृत्य-८९ (==उद्धतपना और खेद),
    १९३ (उद्वेग और खेद)।
                                           २५१, २८४ (तीन)।
औपनियक-१२७ (≔िनर्वाणके पास के जाने-
                                       काजी--६३।
    वाला), १६५।
                                       कान्तार-२८ (महमूमि), ९० (व्वीरान),
औपपातिक-१०, २१, २२ (=अयोनिज), ५८
                                           ₹00 €
    (=देवता), १६०, १६५, १७५, २४९,
                                       काम-२८, १११ (=भोग), १५३, २३९,
    २८९ (=अयोजिन)।
                                           २७१ (=स्त्रीमसर्ग) ।
कच्छप-४ (लक्षण) ।
                                       काम-आद्यव-३२ (भोगोरी इच्छा)।
                                       काम-उपपत्ति-(तीन) २८४।
कण-६३।
कथा=२५,६७ (के भेद) १०७ (दान-शील-
                                       काम-उपादान-१११ (=भोगोमें आसन्ति)।
    स्वर्गकी), २२६ (के भेद)।
                                       कामगुण-१३, २२, ८९, ९८ (=भोग), १०१,
कथावस्तु-(तीन) २८५ (=कथाविषय)।
                                           १०२, १६९, २२९, २९० (पाँच)।
कथा। व्ययं-४।
                                       कामच्छन्द-८९ (भोगनी इच्छा) १०९,
 कदलिम्गकी खाल-३ (विछीना), २५।
                                           १९३ (= नामुक्ता)।
 करणीय-११८ (≈वर्तव्य)।
                                       कामभव-१११ (पायिव लोब)।
 करविक-२६१।
                                       काय-८९ (== त्वक इन्द्रिय)।
 करविकभाषणी-२६८।
                                       काय-२९३ (==समुदाय)।
 करुणा-(भावना) ९१, १५७।
                                       कायगत स्मृति-३०२।
 क्रिका स्नक्षण-४ (शुभागुम फल), २६।
                                       काय समाचार-१८६ (=कायिक आचरण) 1
 कर्म-(चार) २८९।
                                       कायसाधी-२४८।
 क्रमंकर-५२ (=क्रमकर, नौकर)।
                                       कायस्पर्ध-१११।
 कर्मक्लेश-(चार) २७१।
                                        कामानुपश्यना-१९०।
 कर्मपय-३०० (कुशल, अकुशल)।
                                        कावानुपद्यी-२३३, २३९।
 कर्मान्त-२७५ (काम)।
                                        कालवादी-२६९।
 कर्मार-२८१ (=सोनार)।
                                        किंचन-(तीन) २८४ (=प्रतिबन्ध)।
  कलम्ब्रन-२४२ (=सरकण्डा)।
                                        कुक्कुट सम्पातिक-२३८ (=एसे एकसे एक
  कल्पक-१९ (=हजाम)।
                                           मिले घर कि मुर्गा छतसे छतपर होता चला
  करुयाण-४३ (== मुन्दर), १०८ (आदि मध्य-
                                           जाये) 1
     पर्यवसन-), २७५ (-भलाई)।
                                        कुटी-१६ टि०
  करुयाणधर्म-२०३ (==पुण्यातमा)।
                                        कुदूस-२३७ (=कोदो)।
  कल्याण वाक्करण-४९ (=सुवक्ता) ।
                                        फुबळा-२०४।
  कवलिकार-७०, ७३ (=-प्रास ग्रास करके
                                        कुमार लक्षण-४, २६।
      याना)।
                                        कुमारी लक्षण-४ (=शुभाश्भ फल)।
  कवि-३४, ४६।
                                        कुम्मकार-१९।
  कवितापाठ-५, २६।
                                        कुम्भ यूष-२७२ (वाजा)।
  कस-२६९ (वटलरा)।
                                        कुम्मस्वान-६७ (=पनिषट), २२६।
  काकपेया-८९ (=कसारपर बैठकर कौआ भी
```

कुल्ल−१२५ (≕कूला)।

```
३-शब्द-अनुक्रमणी ]
                                     339
                                                                [ बुगल-गृहपनि
 कुशल-४९ (≔जच्छा)।
                                         क्षान्ति-७० (≕बाह), १५० (≔क्षमा)।
 कुशस कर्मक्य~२३७ (≕सदाचार); ३००,
                                         क्षीण-१०८ (==नप्ट)।
     ३१३ (दश)।
                                         क्षोणासव-१६८ (=अर्हत्), २४५।
 ष्ट्रशास्त्रा-२८३ (=चतुराई)।
                                        श्रुरम−८ (⇒नाषा)।
 बुशलधर्म-१८३ (=अच्छाई), १९७ (=
                                        क्षेत्रविद्या-४, २६।
     सुकर्ग), २३०, २३८ (≈स्कर्ग)।
                                        सीम-१५७ (∞) अलमीना वपडा), २०९
 कुशल मृह-२८३ (==भलाइवांकी जळ),
                                            (=अलमीमा सन्)।
                                        रास्त्रिक-३, २५ (जुआ)।
     ३०३ (तीन)।
 कुशल वितर्क-२८३।
                                        खली-६३।
 बुदाल-समीक्षा−२७८ (==मलाई चाहनेशाला),
                                        व्यक्तिय-१९५ (=वीत टूटना)।
                                        खुन्सेन्तो-३५ (खुन्साते) t
     1606
                                       राग-११७ टि॰ (=प्रजातम)।
 कुसीत (आठ) २९६, ३०९।
                                       गणक-१९, २६७ (=एकीन्टेट)।
क्ट−२६९ (≔ठगी)।
क्टस्य-६ (आरमा), २४९।
                                       गणना-५।
                                       गणाचार्य-४९।
क्टलार-१५७।
                                       गणिका-१२८।
कृत्स्नायतन्-(दक्त) ३००, ३१३।
                                       गगी-४९।
कृपण-२१० (==बरीव)।
                                       वसात्वा-२१ (=शतिब्छुव)।
कृपगता-१७३।
                                       गति-१६० (≔परलोर), २९० (पांच)।
कृदराधमँ-२९५ (==पाप)।
                                       मन्ध-(चार)---२८९।
केट्स-३४ (=वल्प), ४६।
                                       गन्धतुष्णा-१११।
केदार-१२० टि० (= वयारी)।
                                      गरुड-१७९
केवल-११० (सम्पूर्ण) ।
                                      गर्भ-अवकान्ति-२८९ (=गर्भप्रवेश)।
कोळा-४१।
                                      गर्मपुष्टि-५,२६।
कोश-५१, ५२।
कोपाचळादिस-१०० (चमळेने ढका), २६०।
                                      मर्भमवेश-२४७, २८९ (चार) ।
                                      गहनी-२६६ (=पाचनशक्ति)।
कोपाञ्छावित बस्तिगृह्य-२६५।
                                      गाम्भारी विद्या-७८।
कोबाध्यक्ष-२६२।
                                      गाहेपरय-२८४ (अग्नि)।
कोव्हामार-५१, ५२।
कीहत्य-१९३ (=खेद), ३०४ (=हिच-
                                      गिजका-१६१ (==ईट)।
                                      बीतमध्डल-२५।
    किचाहट) ।
                                      गुप्ति−११९ (⇒रसा), २६२।
कौमुदी-१६ (आदिवत पूर्णिमा)।
                                     गुरुकरणीय-५० (==सत्करणीय)।
कौदास्य~(तीन) २८५।
                                     गुरुकार-११८ (≔सत्कार), २७१।
श्रीडाप्रदूषिक-८ (देवता) ।
वलेश-१०६ (==वितमल), १७% २२८
                                     पुरकुल-३५।
   (==मैल), २७० (पापका मास्टिन्य) ह
                                     बुल्फ-२६३ (=पुट्ठी)।
क्ता-४४ (=प्राइवेट सेफेटरो), ४८, १९९।
                                     गुमक्ष-२०१ (≔सदास)।
                                     गृहपति—४५ (≔गृहस्य), ५१, १४३, १५४,
क्षमा-१०८१
                                         १७५ (वैश्य) ।
क्षत्रिप−१७९, २४० (त्रण्)।
```

दान-उपपत्ति-(आड) २९,३ (उपनि= तिमिक्षा-१०८३ उत्पत्ति)। तिरञ्जीन कथा-४ (व्यर्थेकी कथा)। तिसँग् मोनि-३१० (==पशु पशी बादि)। बानपति~५१ (⇒दायक)। तीर चलानेकी बाजी-३ (एक पुत्रा)। शनवस्तु-(आड) २९७) दाय-१०३ (=नर्ना) ; तोणीविविक्तस~१६८ (==सन्देहगहिन)।

निणवस्थारक-२९६।

```
[ ३--शब्द-अनुक्रमणी
                                       ३४२
-दायज्ज-धर्मचक ]
                                          दृष्टिप्राप्त-२४८।
 दायरज−३४, २७४ (=वरासत)।
                                          दृष्टिविपत्ति-२८३ (=सिद्धान्तदोप)।
 दास-२४, २८, ४१, १८४।
                                          दृष्टि विश्वद्धि-२८३ (=सिद्धान्तकी शुद्धता),
 दासपुत्र-१५।
                                               सम्यग् दृष्टिका निरन्तर अभ्यास)।
 दासलक्षण-४ (शुभागुभ फल), २६।
                                           दृष्टि स्थान-११ (=सिद्धान्त) ।
  दासी लक्षण-४ (शुभाशुभ फल)।
                                           देव-१०२ (=राजा) ।
  दिव्य ओज-१८८।
                                           देवता-५ (बुलाना)।
  विदयचक्षु-३१, ३२, ४०, ६१।
                                           देवपुत्र-९९।
  दिस्य रूप-५७।
                                           देववाहिनी-५ (जिस स्त्रीके ऊपर भूत आता
  दिवय ज्ञाब्ब-५७ ।
                                               हो), २७।
  दिव्यक्षोत्र-९५।
                                           दैववाद-२० (मक्खलिगोसालका)।
  विशाबाह-५ २६।
                                           बोहद-१६ (=सधीर)।
  द्योधंरात्र−१४२ (≕चिरकाल), २८१।
                                           बोमंनस्य-१४, ११० (=मन सन्ताप), १६५
  बु लक्तय-३२।
                                                (== मनकी अञ्चान्ति), १८६ (== चित्त-
  बु.ब्रता-(तीन) २८४।
                                               का खेद), १९० (च्हुल), १९६ (≕
   बु खनिरोध-३२।
                                               मानसिक दुख)।
   दुख-समुदय–३२ (≔दुख काकारण)।
   दुराख्यात−२५२ (≕ठीकसे न कहागया)।
                                           दौर्मनस्य-उपविचार-२९३।
                                            बौबारिक-२६७ (== द्वारपाल)।
   ष्टुर्वचन-३०३।
                                            ब्रुतप्रमाद स्थान २७२।
   दुर्वर्ण-२४२ (=कुरूप)।
   बुष्प्रतिवेष्य धर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४,
                                            द्रोण-२० (एक नाप)।
       ३०५, ३०६, ३०७, ३१०, ३११, ३१३।
                                            ह्रोणी-१४८ (=कळाही)।
   बुष्प्रवेदित-२५२ (=ठीकसे न साक्षात्कार
                                            द्वारपाल-२३५, २६२।
                                            द्वीप−१५७ (≕चीता)।
       किया गया)।
                                            धनुष-१५५ (=चार हाय)।
    बुष्कृत−१३३।
                                            धनुर्पाह- १९।
    दुष्पज्ञ−३६ (≕अपडित)।
                                            वनुव लक्षण ४ (धनुप का शुभाशुभ फल)।
    षु शील-१२४ (==दुराचारी)।
                                            चर्म-५४ (चपरमतत्त्व), १०४ (चविषय),
    दुश्वरित-(तीन) २८३।
                                                 १११ (= मनका विषय), १२७ (की
    बुस्स-१४७ (=थान)।
                                                अनुस्मृति), १३५ (=सुत्त), १४२
    दूतकर्म-४, २६ (के भेद)।
                                                 (=वात), १६५ (-अनुम्मृति), १९२
    बृष्टजन्म-१७२ (==इसी जन्ममें) !
                                                 (=स्वमाव), १९३ (नीवरण, स्वध,
                             (इसी
                                    जन्ममें
    दुष्टधर्मनिर्वाण-१३, १४
                                                आयतन, बोध्यम, आर्यसत्य), १९४ (==
        निर्वाण)।
                                                वस्तु), स्वभाव, पदार्थ, मनका विषय),
    दुष्टवामिक-२५६ (=इसी जन्ममें)।
                                                 २३७ (≔वान), २५५ (≔बृद्धवचन),
    दृष्टि−३१ (≕िसद्धान्त), ३२ (सम्यग्), ७०
         (=धारण), ७३ ( =बाद, मत), ११३,
                                                 २८८ (-अनुसमृति) ।
                                             धर्म-अन्वय-१२३ (==धर्म-समानता), २४६।
                                             धर्मकाय−२४१ (≕बुद्ध)।
     दृद्धि-उपादान−१११ (≕घारणामें आसनित)।
     द्षिटप्रतिवेध-२९६ (=सन्मार्गं दर्शन) ।
                                             धर्मचक-१३१ (≔धर्मोपदेश)।
```

```
<sup>३-शब्द-अनुत्रमणी</sup> ]
                                          $83
                                                                   विभेगम्-निरोध
      धर्मचस्-३३ (==धर्मज्ञान), १०७।
                                             मरक-१२४।
     पर्मतृथ्वा-१११ (=मनवे विषयकी तृष्णा)।
                                             नरक प्रयक्त~८५ (≈नरवार गह)।
     षर्मदायाद--२४१।
                                             नलकार-१९।
     धर्मदीष-१३०।
                                            नवक्तर-१४६ (==छोटा) ।
     धर्मधर-१३३ (ःस्त्रपाठी), १३५।
                                            नवनीत-७५।
     धर्मनिमित-२४१।
                                            महापक-१९ (==नहन्मनेवान्स)।
     पर्नेपर-(बार) २८८।
                                           मागमावास-२०।
    बर्मवर्षाव~१२७ (≕उपदेश), २५९।
                                           मागावलोकन-१३५।
    पर्मेविचय-१९५ (=धर्म-जानेषण), २४८
                                           नाटक-२५।
        (=भग्नोध्यम)।
                                           नायकरण धर्मे-(दश) ३००, ११२।
    पर्नेविनय-४ (=मत), २५, २१६, २५२,
                                          नानास्य-१२ (==नाना शरीर)।
        २८८ (=मव, धर्म)।
                                          नानात्व-३११)
   धर्मसमावान-(चार) २८२।
                                          नानारवर्सश्च-६९ ।
   पर्नाकत्थ-२८९ (चार), ३०५ (पाँच)।
                                          नानामाय-१५८ (=वियोध)।
   मर्मानुधर्मप्रतिपान-१६८ {≈धर्मके लगुसार
                                         वाम-३०३।
       मार्गपर आस्था)।
                                         नामकाय-११२ (=नाम-ममुदाय)।
   धमन्विष्यमा-१९३ (का रुप)।
                                         बासस्य-१०४, ११०, ११२, ११३।
   धर्मानुसारी~२४८।
                                         विकति-३ (मोला चांडी वसाना), २६९
  धादु~७९ (पृथिवी, जल, तेज, वायू), १९२,
                                             (≂हतस्तरा)।
      २८३ (भार निक), २८३ दि॰ (अटा-
                                        निगण्ठ-२१ (=निग्रं-ध)।
      रह), २८३, २८४ (तीन विका), २८८
                                        नियम-७३, १०३ (maर म्या), ११०३
     (बार), २९४ (छै), ३०३ (बो), (बीन)।
                                        विप्रहरमान-२८२।
  धातुमन्सिकार-१९२।
                                        तिधष्टु-३४, ४६।
                                        मिस्य-६ (आतमा और और), ७, ८।
 भारणान्य (सता)।
                                       विस्पताऽनित्यता वाद-७।
 धुतपाय-२१ (==पापरहित)।
                                       निवान-१११ (हेतु), ११२, १८५ (=
 भोपन-३, २५ (खेल)।
 च्यान-(चार) २३, २८, २९, ४०, ४७, ५४,
                                          नारण)।
                                      नियानवती-२६९ (⇒मावपूर्ण)।
     44, 46, 48, 68, 46-48, 68, 886,
                                      निधि-१५४३
     2×4, 232, 2641
                                      निपुण-६१ (==पडिन)।
 ध्यापक-२४४ (की व्युत्पत्ति)।
                                      विमित्त-११२ (=लिय)।
 ध्य-८।
निसन-५ (विवाह आदिमें), २६ (बनसाना)।
                                      नियत-५७।
                                     निरय-४२ (≈नरन)।
नेसनप्रहण-५।
                                     निवर्षस-७५ (=वनन-स्पन्गर),
नगर~७३।
                                         (=niai), $54 (=niai)
नगरक-१४३ ( == नगला)।
नग रूपकारिका-४१ (==नगररहाके स्थान)।
                                     विरुद्ध-६८,
                                               ११४ (=विनय्द, विग्रह,
                                        विनीन ।
नविका-१३७ (≈छोटी नदी)।
                                    निरोय-७१, १०४ (=निनाम), १०५,१८६)
मन्दी~१९६ (≈=रान)।
```

```
🛙 ३-शब्द-अनुत्रमणी
                                   388
निरोध धर्म-पर्णावार ]
निरोध धर्म-४३, १०७ (=नाश होनेवाला)।
                                       न्याय-८ (=तर्ने) १९० (=सत्य), १९८।
                                       पगचिर-३, २५ (जुआ)।
निर्जरवस्त्-(दम) ३१४।
                                       पतोद लट्टी-४७ (=नोळेना हडा)।
निर्देशवस्तु-(सात) २९५, ३०७।
निर्दाण-५८, ७१, ८१ (मे चारो भूतोका
                                       पत्ताल्हक-३, २५ (जुआ) ।
                                       पदक-४६ (=ववि)।
    निरोब), ९७, १०५, १०७, १०८, १६७।
                                       पदत्त-३४ (≔ववि), ४६।
निविण्ण-२८२ (==विरक्त)।
                                       पदा--२९।
निर्वति-११।
                                       पनन्नपच्चेक सच्च−३१३
                                                            (==प्रत्येक
निवंद-७१ (= उदासीनता), १८८, २५६
                                           त्यागे)।
    (=विराग) ।
                                       परिचत्त ज्ञान-३१, (देखो चेत परिशान भी) ।
निवेधभागीय संज्ञा-(छै) २९५।
निर्वेधिक-२९१ (=अन्तस्नल तक पर्हुंचने-
                                       परपुद्गलविमुक्तिज्ञान-२४९।
                                       परलोक--२०१-५।
    वाला), ३१३।
                                       परामृष्ट-२९४ (=निन्दित)।
 निवृत-८९ (==डॅंका)।
                                       परिवह-१११ (=जमा करना), ११२।
 निकामता-४३ (=भोगत्याग), २८३।
                                        परिग्रह।स-९० (=वटोरनेवाला), ९१।
 निष्क्रमण-११९ (=निकालना)।
 निष्पाक-२९६ (=परिपाक)।
                                        परिध-४१ (=काष्ठप्राकार), १७७ (=
 निष्पुरुप-१०१ (= नेवल स्त्री)।
                                           अर्गल)।
 निस्सरण-११६ (=छ्टनेका मार्ग)।
                                        परिचर्या-२७५ (= सत्सग)।
 नि सरणीय धातु-(पाँच) २९२ (पाँच), २९४,
                                        परिचारक-१६० (=मेवन)।
     ३०३ (सीन), ३०६ (छै), ३०५ (पॉच)।
                                        परिजन-१८३, २७५ (=नीकर चानर)।
                                        परिज्ञेय-३०२ (=त्याज्य)।
 निहोन-३९ (=नीच)।
  मीवरण-२८, ८९ (पाँच कामच्छन्द, व्यापाद,
                                        परिजेय धर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४,
     स्त्यानमृद्ध, औद्दत्यकीकृत्य, विचिक्तिसा),
                                            ३०६, ३०७, ३०९, ३११, ३१३।
     ६८ (पाँच), ८९ (=आवरण), ९०,
                                        परिणायक-१५४ (=नारवारी)।
      १०७, १९३ (का रूप), २३० (पाँच),
                                        परिणायक रत्न-१५७।
      २४७ (पाँच), २९० (पाँच), ३०४
                                        परिस-११३ (=अण्)।
                                        परिदेव-१०४ (= रोना पीटना),
                                                                       ११०,
      (पाँच)।
  नीबार-६३ (=तिली)।
                                            १९५ (का रूप)।
                                        परिनिर्वाण-१३३।
  नृत्य-२५।
  नेचियक-५१ (=धनी), ५२, ५३।
                                        परिवाजक-२०, ७१, २२६।
                                        परिमडल-१५० (=धेरा)।
  नेम-१५३ (=-पुद्ठी)।
  नंगम-५१ (=नागरिक), ५२, २६२ (=
                                        परिवास-६५ (=परीक्षार्थ वास), १४५।
                                        परिषद्-१७ टि॰, १३२ (आठ), २९८
      नागरिय सभामद्), २६७।
  नैमित्तिक-९९ (= ज्योनियो)।
                                            (आठ)।
   नैरियक−२१६ (≕नारकीय)।
                                        परिष्कार-४८।
   नैर्माणिक-१२१ (=पार करानेवाला), २५२
                                        परिहाच-२६६ (=शीम)।
       (=पार लगानेवाला), २५३ (=मुक्ति-
                                        परिहारपय-३, २५ (जुआ)।
       भी ओर हे जानेवाला)।
                                        पर्णाकार-११९ (=भेंट)।
```

```
प्रतिकुल मनसिकार-१९२।
प्रतिप्राहक−५२ (≔दान लेनेवाला)।
प्रतिष-११२ (= रोक), ११६ (=प्रति-
    हिंसा), २८६, ३११।
प्रतिघसंज्ञा-२९९ (=प्रतिहिमाका स्याल)।
प्रतिज्ञा-१४४ (=दावा) ।
प्रतिज्ञातकरण-२९६।
प्रतिपदा-२० (≕मागं), १६७, २४८(चार)।
प्रतिपत्-५८ (==मार्ग), ६२, ७१, ९०, १८९,
     २८८ (चार) ।
प्रतिलोम-११६।
प्रतिवानता=२८३ (=आलस्य)।
प्रतिष्ठा-२५२ (=नीव)।
प्रतिसंख्यान-२८३ (=अकपज्ञान) !
 प्रतिसल्लयन-२९५ (=एकान्तवास)।
 प्रतिसंस्तार-२८३ (=छिद्रपिघान)।
 प्रतिहरण-७२ (प्रमाण) ।
 प्रतिहारक-२६२, २६७ (राजके अफसर) २६८
     २६९ ।
 प्रतीत्यसमुत्पन्न-११४ (कारण से उत्पन्न)।
 प्रत्यय–६८ (हेतु), ७०, ११० (कारण), १११
      (निदान), ११२, १०३, १०४।
 प्रस्पुत्पन्न-१२३ (वर्तमान)।
 प्रत्युपस्थान- (खळा होना), २७४ (सेवा) ।
 प्रत्यूप-१२ (=भिनसार)।
  प्रयम ध्यान-(देखो ध्यान)।
  प्रवक्षिणा-३४।
  प्रधान-१४२ (=निर्वाणके साधन), २४८
      (सात), २८३ (=अभ्यास), २८७ (चार,
      देखो सम्पक्प्रधान भी)।
  प्रधानीय अङ्ग-२९१, ३०४ (पाँच) ।
  प्रपचसंज्ञा सल्या-१८६।
  प्रवजित−५८ (≕साधु), ७५, ८४, १०३,
       १४९।
   प्रभव-१८५ (=जन्म )।
   प्रभृतजिह्व-२६१ ।
   प्रमत्त−२७४ (≕मूला)।
```

प्रमाण। अ-९१ (==महान्)।

```
प्रमाद−२४८ (≔बालस्य) , २७५(≔भूल)।
प्रभादस्यान-५४।
प्रमुख-२६३ (=थेप्ठ) ।
प्रवचन-३४, १४५ (≔उपदेश)।
प्रवारणा-१६७ (=अादिवनपूर्णिमा)।
प्रवेणो पुस्तक-११८ टि० (बानुनकी पुस्तक)।
प्रवेदित-३१० (=साक्षात्कार किया)।
प्रवन ध्याकरण-(चार) २८९ (=सवालका
    जवाब)।
प्रथम्य-६८ (=अचचल), ९१ (=शान्त)।
प्रथब्धि-७३ (≕निश्चलता), २४८ (सबी-
    ध्यग)।
মনগ্ন-५२ (==स्वच्छ), ५४, ७८ (==
    थहालु), १६०, १८४, २४६।
प्रसाद-१३८ (=थदा)।
प्रहाण-१९३ (=विनाश)।
प्रहातव्य-३०२।
प्रहातस्य धर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४,
    ३०६, ३०७, ३०९, ३११, ३१३।
प्रहोण-२३२ (==नप्ट) ।
प्राणातिपात-२ (=)विविद्या)।
त्राणातिपाती-५२ (=हिंसारत)।
 प्राणायाम-१९०।
 प्रातिमोक्ष-१०८ (=भिक्षुनियम), ३१२।
 प्रातिमोक्षसंवर-१८६ (=भिक्षु-मयम)।
 प्रातिहामै-१३० (=्युस्ति), २८५ (तीन)।
 प्राभृत-५० (=पूँजी)।
 प्रामाणिक-। अ-८८ (=अप्पाटिहीरक)।
 प्रामोध-७३ (=प्रमोद)।
 प्रावरण-२६४ (==ओढना)।
 प्रासाद-७३, ७४।
 प्रासादिक-१७।
 जियमावणी-२७३ (=जीहुजूर, खुशामदी) t
 प्रेत-१०२ (=मृत), २२६।
 प्रेतयोनि-१२७।
 प्रेथ्य-५२ (=नीवर)।
 प्लोहा-१९१ (=ितल्ली)।
 फलबीज-२४ (जिसके फलमे प्ररोह होता है)।
```

```
१-सब्द-अनुकमणी १
                                       3¥e
                                                             विमा-भूगा महा-
   फरग्-२३० (=डीर और छालके बीचवाला
                                         बहापूजा। महा-५, २०।
                                         बहाविमान-७ (जून्य), २२३ (बदारोप)।
  फाणित-५३ (≔खाँड)।
                                         बहारवर-१६३ (में बाट वाले), १६१, १६८,
  वंजारा-२०७।
  बध∽२५२ (≔युद्ध), २८२।
                                         बह्म-७, ८ (मृश्टिम्म हिम्म) ।
  बन्ध−३५ ( ः≈वह्या ) ।
                                         बह्याण्ड-१५।
                                         बाह्यब-२४० (-वर्षे), ३४४ (==पुराने),
  बंधुजीवरू-१३२ (२०४८हरू)।
                                            १४४ (वी उलित)।
  बस्य-२४९ (≈गडस्य)।
 बल-१३४, २४७ (वॉच), २५५, २८९
                                        बाह्यणदूत-५६।
      (चार), २९६ (मान) ।
                                        बाह्यचम्डल-२४४ (वा निर्माण)।
 मलमेरी-१२० टि॰, (ः::मैनिक नगारा)।
                                        बाह्यस्य⊸६३।
 बलि-५० (=धर), ११९ (=वृत्ति)।
                                        भडन-२८२ (=वतह)।
                                        भत्तवेतन-५० (==भत्ता और सन्माह), २०५।
 बलिकमं-५।
                                        मत्तरागद-१५८ (=भोबनीपराग्न भाउग)।
 महिर्धा∽१९४ ( ≔शरीरने बाहरी)।
 बहुध्त-५१)
                                        भरकस्प-९५ ।
 बावल गर्जमा । सुला-५।
                                        भद्रसता-२४२।
                                       मन्ते-१ (=स्वामी), २७१।
 ৰাজ=१৬ হিচ (=খন), ১৮ (=লন),
                                       भव-१४ (उपाशनमे), १०३(=अप्रशासन) ११०,
     १९९ (==मर्च), २५७ (==अजान)।
                                           १११ (वीन), १८० (=अोप), १९६
 बालका काम्बल-६३।
                                           ( == बन्म), २८२, ३८४ (तीन), ३८९।
 बाह्य-आयतन-(छै) २९३।
                                       शवतृत्वा-१५,३०३।
 बीजभत्ता-५१।
                                      भवदृष्टि-२८२ (≈नित्यनाही घारचा)।
बुद्ध-२३ (==जानी), ४८ (के युव), ५४
                                      भवनेत्री=१२६ (=:नृष्णा)।
 (==पन्म ज्ञानी), १०९ (==उगदेश), १२७
    (∞उपदेश), १२७ (ज्ञानी), १२९
                                      भवसस्वतर-१३१ (=जीवनगरित)।
    (==उपदेश), १२७ (हानी), १२९ (की
                                      भवाराव-३२ (==नत्मनेशी इच्छा)।
                                      भविष्यद्वाणी-२५।
    अनुस्मृति), २८८।
                                      भरसंसमाबार-२४६ ( ==वाधिक आधरण)।
ब्ह्चक्-१०६।
                                      मामना-(तीन) २८५३
बोधियाक्षिक-२४५ (पर्गे)।
                                      भावनायोग्यपम-(५५) ३०२, ३०३, ३०४,
सोधिवृक्ष~१०६।
                                         204, 204, 204, 324, 3831
बोधिसस्ब~९८, १०३1
बोध्यम-१३४, १९४ (मविस्तर-), १९४
                                      भिक्षु-सद्य-७५ ।
    (साम), २४७, २५५, २९५ (साम) ३०७।
                                     भिन्नस्तुप-२५२ (==ग्वा विना)।
                                     मुजिस्स∽!२१ (≕भैवनीय)।
महाकाभिक-३११।
                                     स्कम्प⊸५ ।
बह्मसम्-१०८ (परिसृद्ध-)।
                                     भूबास-१३१।
वक्षचर्य-१२१ (≔बुद्धपर्ग)।
```

म्हारेतको कवा-४ (निविद्ध) ।

भूत−७२ (==वशार्ष), १३४ (उन्पन्न)।

मूल । महा-३० (वृधियी, जल, तेज, वान्)।

बह्यचर्यवास-७५ ।

बहारेय-४८।

बह्मवंड∽३८, १४६, ब्रह्मदेश ३४।

```
[ ३-शब्द-अनुत्रमणी
```

```
प्रतिकूल मनसिकार-फलबीज ]
```

```
प्रतिकृल मनसिकार-१९२।
प्रतिग्राहक-५२ (==दान लेनेवाला)।
प्रतिष-११२ (=रोक), ११६ (=प्रति-
    हिंसा), २८६, ३११।
प्रतिघसज्ञा−२९९ (≕प्रतिहिंमाका स्याल)।
प्रतिज्ञा-१४४ (≕दावा)।
प्रतिज्ञातकरण-२९६।
प्रतिपदा–२० (≔मार्ग), १६७, २४८(चार)।
प्रतिपद्-५८ (=मार्ग), ६२, ७१, ९०, १८९,
     २८८ (चार)।
प्रतिलोम-११६।
प्रतिबानता-१८३ (=आलस्य)।
 प्रतिष्ठा-२५२ (=नीव)।
 प्रतिसख्यान-२८३ (=अकपज्ञान)।
 प्रतिसल्लयन-२९५ (=एकान्तवास)।
 प्रतिसस्तार-२८३ (=छद्रपिघान)।
 प्रतिहरण-७२ (प्रमाण) ।
 प्रतिहारक-२६२, २६७ (राजवे अफसर) २६८
      २६९ ।
 प्रतीत्यसमुत्पम्र−११४ (कारण से उत्पन) ।
 प्रस्थय-६८ (हेतु), ७०, ११० (कारण), १११
      (निदान), ११२, १०३, १०४।
 प्रस्युत्पन्न-१२३ (वर्तमान) ।
  प्रत्युपस्थान→ (खळा होना), २७४ (सेवा)।
  प्रत्यूष−१२ (=भिनसार)।
  प्रयम ध्यान-(देखो ध्यान)।
  प्रवक्षिणा-३४।
  प्रधान-१४२ (≕िनवाणिके साधन), २४८
      (सात), २८३ (=अभ्यास), २८७ (चार,
      देखो सम्यक्ष्रधान भी)।
  प्रधानीय अङ्ग्र∸२९१, ३०४ (पाँच) ।
  प्रपचसज्ञा सस्या-१८६।
  प्रव्रजित-५८ (=साधु), ७५, ८४, १०३,
       १४९।
   प्रभव-१८५ (=जन्म )।
   प्रभूतजिह्व-२६१।
   प्रमत्त-२७४ (=भूला) ।
   प्रमाण । अ⊸९१ (≔महान्) ।
```

```
प्रमाद-२४८ (=आलस्य) , २७५(=भूल) ।
प्रमादस्थान-५४।
प्रमुख-२६३ (≔थेप्ट) ।
प्रवचन-३४, १४५ (=उपदेश)।
प्रवारणा-१६७ (==आदिवनपूर्णिमा)।
प्रवेणी पुस्तक-११८ टि॰ (कानुनकी पुस्तक)।
प्रवेदित-३१० (⇒साक्षात्कार किया) ।
प्रश्न व्याकरण-(चार) २८९ (=सवासका
    जवाव)।
प्रथव्य-६८ (=अवचल), ९१ (=शान्त)।
प्रथाबिध-७३ (≕निश्चलता), २४८ (सबी
    ध्यग)।
प्रसन्न–५२ (≔स्वच्छ), ५४, ७८
    श्रद्धालु), १६०, १८४, २४६।
प्रसाद-१३८ (=श्रदा)।
प्रहाण-१९३ (=विनाश)।
प्रहातव्य-३०२।
प्रहातच्य धर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४,
    ३०६, ३०७, ३०९, ३११, ३१३।
प्रहीण-२३२ (=नप्ट)।
प्राणातिपात-२ (=जीवहिंसा)।
प्राणातिपाती-५२ (=हिंमारत)।
प्राणायाम-१९० t
प्रातिमोक्त-१०८ (=िमक्षुनियम), ३१२।
 प्रातिमोक्षसवर-१८६ (=भिक्ष-मयम)।
 प्रातिहाये-१३० (=युनित), २८५ (तीन)।
 प्राभृत-५० (=पूँजी)।
 प्रामाणिक-। अ-८८ (=अप्पाटिहीरक)।
 प्रामोध-७३ (=प्रमोद)।
 प्रावरण-२६४ (==ओढना)।
 प्रासाद-७३, ७४।
 प्रासादिक–१७।
 प्रियभावणी-२७३ (=जीहुजूर, लुशामदी)।
 प्रेत-१०२ (≕मृत), २२६।
 प्रेतयोनि-१२७।
 प्रेष्य-५२ ( == गीन र)।
 प्लोहा-१९१ (=तिल्ली)।
 फलबीज-२४ (जिसने फल्मे प्ररोह होता है)।
```

```
फल्-२३० (=हीर बीर छारने वीनवाडा
     भाग)।
 फाषित-५३ (==वाँड)।
 बजारा-२०७।
 वप-२५२ (=यद), २८२।
 बन्ध-३५ (==प्रह्ना)।
 बपुत्रीवक∽१३२ (≈अळहुल)।
 बल्ध्य-२४९ (=कटस्य)।
 बल~१३४, २४७ (वॉच), २५५, २८९
    (चार्), २९६ (साव) ।
 बसभेरी-१२० हि०, (≕मैनिक नगारा)!
 मलि-५० (==वर), ११९ (==वृत्ति)।
 बलिकमं-५ ।
 बहिध[-१९४ ( = खरीरके बाहरी) !
 घहुश्रुत-५१।
 बावल गर्जना । सुला-५1
बाल-१७ दि० (=अज्ञ), ४४ (=अज),
    १९९ (=मूर्य), २५७ (=अजन)।
षालका कस्त्रल~६३।
बाह्य-आवतन-(छै) २९३।
बीजभसा-५१।
बुद-२३ (=न्नानी), ४८ (के गुण), ५४
(≃परम ज्ञानी), १०९ (=उपदेश), १२७
    (==उपदेश), १२७ (शानी), १२९
    (==वपदेश) १२७ (ज्ञानी) १२९ (नी
    अनुम्मृति), २८८।
बुद्धबस्-१०६।
बोधिपाक्षिक-२४५ (धर्म)।
बोधिवस-१०६।
षोधिसस्य--९८ १०३।
                 (सविस्तर-), १९४
बोच्यग–१३४, १९४
    (मात), २४७, २५५, २९५ (शात) ३०७१
बह्मकर्श्यक-३११।
षह्यचयं∽१०८ (पन्सिङ्-)।
पहावर्ष-१३१ (=वृद्धमं)।
महाचर्यवास-७५।
ब्रह्मदड~३८, १४६, ब्रह्मदेव ३४।
बहादेय-४८ ।
```

बहापुजा । महा-५, २३१ बहाविमान-७ (शून्य), २२३ (ब्रहापार)। बहास्वर-१६३ (में बाद गा), १६१, १६८, 7561 बह्म-३, ८ (मृष्टिस्तां ईस्सर) । ब्रह्माण्ड-१५। बाह्यब-२४० (-वर्ष), २४४ (=्युगन), २४४ (वी उनसि)। ब्राह्मणहूत-५६ । हाहाकमडल-२४४ (वा निर्माण)। ब्राह्मस्य-६३। भडन-२८२ (== वन्त्रह)। भववेतन-५० (=भता और त'राह), २०५। श्रतसम्बद-१५८ (=भीवनोगगन भागम) 1 भडकरप-९५। भद्रसता~२४२ / भन्ते-१ (=स्यामी), २७१। भद्र-१४ (उपादानम) १०३(≈आरागमन)११०, १११ (मीन), १८० (= आप) १९६ (=बग्म) २८२, २८६ (सीन), २/९। शक्षा-१५,३०३। **धवकुटिट**-२८२ (≔िनत्यनामी घारणा)। भवनेत्री-१२६ (=>नुष्णा) । भवसस्कार-१३१ (=श्रीवनशनि)। सवास्त्रव-३२ (==जन्मनशी दच्छा)। अविष्यद्वाणी-२६। बस्ससमाचार-२८९ (≔वाचिर आचरण)। **धावना-**(तीन) <sup>२८५</sup>। आवनायोग्यपर्ने ~ (५५) ३०२, ३०३, ३०४, ३०६, ३०७, २०९, ३११, ३१३। भिस्-सघ--७५। भिन्नस्तूप-२५२ (=नीव विना)। भृजिसा−१२१ ( == गवनीय)। भृकम्प-५। भुवाल-१३१ । भूतप्रेतको कथा-४ (निविद्ध)। भूत-३२ (==ययार्थ), १३४ (उन्पन्न)। भूत । महा-३० (पृषित्री, अन, तेत्र, वार्)।

```
[ ३-शब्द-अनुत्रमणी
```

```
राजा संबंधी-वितय ]
```

```
गणक, महामात्य, अनीकस्थ, द्वारपाल,
   अमात्य, पारिपद्य, भोग्यकुमार)।
राजा संबंधी शुभाशुभ-४, ५।
राजकर्ता-१७०।
राज्याभिषेक-१७०।
राशि-(तीन) २८४।
रिकत-८८ (==ध्यर्य)।
रूप-(तीन) २८४, ३०३।
रूपकाय-११२ (= रूपसमुदाय)।
रूपत्रच्या--१११।
रूपभव–१११ (=अप्राधिव लोक)।
रूप-संज्ञा-१९९ (= रूप-सवधी ज्ञानका अनु-
    भव) ।
रूपी-३० (=भौतिक), ७३ (चार महा-
    भृतोके), ३१० (= रूपशान)।
रोगी-२८।
लक्षण-४ (विद्याये), २६ (विद्याके भेद-)
    ९८ (युद्धके गर्भप्रवेशका), ९९ (बुद्धके
    प्रसदका)।
लघु-उत्पान-११७ (=पूर्नी)।
स्रयुक-३५ (=क्षुद्र)।
लट्किका-३६ (=गौरय्या)।
स्रवन-१६ (=गुफा)।
लसिका-१९१ (=शरीरके जोळोकी नवीं),
    2861
लिग-११२ (=आकार)।
लेख-१७ टि॰ (=पत्र) t
लोक-७०, ७१ (शास्त्रत), १९० (=मसार
    या शरीर)।
 लोकधातु-९८ (==ब्रह्माण्ड), ९९, २५१।
 लोकविद-२३, ३४, ४८।
 लोकायमशास्त्र-३७, ४६।
 लोह-१४८ (=ताँवा)।
 लोहद्रोणी-१४१ ( र्व्यावेकी दोन)।
 लोहित-१२८ (=लाल)।
 लोहिताडक-१५३ (मणि)।
 वंकक-३, २५ (जुआ)।
```

यचीपरम−२७३ ( ≔बात बनानेबाला) ।

```
विणक्षय-१२५ (= व्यापार-मार्ग)।
विषिद्यक-५१ (==वन्दीजन)।
बत्तक-४ (के लक्षण)।
वद्य-३१२ (==दोप)।
वमन-५।
वर्ण-३१, ४५ (⇒रग); २६६ (≕हप),
    २४० (चार)।
वर्णवान्-२४४ (=भून्दर)।
बल्बज=११० (==भाभळ) 1
वशवर्ती-७, ९० (=अपरतन्त्र, जितेन्द्रिय),
    221
बशी-२२३ (=स्वामी)।
बसा-१९१ (≕पर्बी)।
वस्तिगुहा-१०० (==पुरुष इन्द्रिय), २६०।
बस्त्रलक्षण-४ (शुभाश्म फल)।
बाणलक्षण-४ (शुभाशुभ फल)।
बाणिस्य-५०।
बाद-७२ (= मत), ७३ (-दुव्टि, मत),
    २५४ (=आक्षेप)।
बास्त-१२५ (= घर, वास)।
वास्तुविद्या-२६।
बाहन-२७९ (=सवारी)।
विकाल-२४ (= मध्याहनके वाद)।
विचार-१९७ (-भेद)।
विचिकरिसा-२८, ८९ (= द्विधा), १७३,
    १९३ (=सशय), २३० (=सन्देह)।
विज्ञान-२० (==मन), १०४, ११०, ११२
    (=िचत्तधारा, जीव), १३२ (=चेतना),
    १९६ (छै) ।
विज्ञान-आयतन-१३, ११५ (योनि)।
विज्ञानकाय-(छै) २९३।
विज्ञानशरीर-१२।
विज्ञानस्रोत-२४८ (=भूत, भविष्य, वर्तमान,
   गीनो कालोमें वहती जीवनधारा)।
विज्ञानस्थिति-११५ (=योनियाँ ७-नाना गया
   नाबा सजा आदि), २८८ (बार); २९६,
   ३०७ (सात)।
वितय-११७ (=अययार्थ)।
```

```
वितर्क-१०३ (=ध्याल), १५७, १९७ (वे
   भेद)।
वितान-१४७ ( ==चैदवा )।
विद्या-४ (जादूमन्तर), २६ (मनपूजाने भेद);
   २८५, ३०३ (तीन)।
विद्या । हीन-४ ।
विद्यावरण-३९।
थिनप~१३५, २९५ (≔त्याग)।
विध-(सीत) २८४।
विनयघर-१३५।
विनाभाय-१५८ (= वियोग)।
विनिपास-४२ (≈दुवंति), ११० (≕पनन)।
विनिपातिक-११५ (=भीन योनिवाले, पिशान
    २८४ (अधनयोनि), २९६( = पापयोनि)।
विनिश्चय-१११ (≈इड विचार), १२० टि०
    ( == इन्साफ) ।
विनिश्चयमहामारय-११८ (⇒म्याघाघीश, जज)।
पिनिश्चयभाला-१७ दि० (=)प्रदालत)।
बिन्द्-१६८ (==ठोस)।
विपरामोस-२६९ (=डावा)।
विपरिणत-१५९ (=वदण गया)।
विपदयसा-२८३ (== प्रजा), ३०३।
विपित-९० (= जगल)।
विपाक-१० (≈फल)।
वित्रतिसार-५२ (=वित्तको बुरा करना),
    १२९ ( ⇒अफमीम)।
वित्रसम्न−१५४ (⇒स्वच्छ)।
विभवद्धि-२८२ (=उच्छेदकी धारणा)।
विमान-२२३ (≕लोक)।
विमति-२५१ (=सन्देह)।
विमुक्ति-२४७।
विमवित-आयतन-(पाँच) २९२,३०५।
विमुक्तिपरिपाचनीयसज्ञा-२९३।
विमुक्तिवादी-६५!
विमोक्ष-(आठ) ११६, १३२, २२४, २९८,
    3201
विरज−३३ (मलरहित)।
विराग-१९३।
```

```
विहडि-११३ (≕वृदि)।
विरेचन-५, २७ (जुलाव) ।
विरेचन । ऋथ्वं-५ ।
विरेचन । जिरो-५।
विवर-२१ (=मानी जवह), १२३ (=
    मन्धि)।
विवर्त-६, ३१ (=मिट), २२३ (=नार-
    वी उलिति), २४१ (=गृन्दि), ३४३
    (=उद्पाटन, २४९ (=प्राहर्भात)।
विवारमूल-(छ) २९४।
विवाह-५ (में सायत वनलाना), ३९।
विविकत-१७२ (=एवान्त, निर्मत)।
विज्ञारवता-८५।
बिशिला-४, २५, ६७, २२६ ( =चीगस्मा) ।
विद्रोप-१६२ (=मार्गक्ल)।
विशेषभागीयधर्म-(५५) ३०२, ३०३, ३०४,
    ७०५, ३०६, ३०७, ३०९, ३११, ३१३।
विपविद्या-४।
विसयोग-(चार) २८९(=वियोग), ३०४।
विहार-३५, १४२ (=शेडरी), २८५
    (तीन)।
बीतराम । अ-१४७।
बीममासमाधि-२३९।
बीर्य-१२९ (=मनीवल), २४८ (मरी-
   ध्या)।
वीर्यसमाधि-२३९।
वृक्क-१९१।
ब्यभयुद्ध-२५।
बुद्यभलक्षण-४ (शुमासुमफल)।
बुषली-२४३ (==गूडी)।
बुध्दि-५ (फलाइन)।
बेद-३४ (वीन), ४६।
बेदन-११४ (≈अनुभव)।
बेदना-१४, १०४ (=अनुमन), १९० (सुन
   वादि), १९२ (बारुप), १९६ (-विशेष);
   २८४, ३०३ (तीन), २८६ (=अनुमन)।
वेदनाकाय-(छै) २९३।
बेदनानुपश्यना-१९२।
```

```
३-दाब्द-अन्त्रमणी
                                    343
वैदिन-शील 🕽
                                       श्रय्या−३, २५ (कं भेद)।
वेदित-११५ (=अनुभव निया गया)।
                                       शरण−२७४ ( ==रहान)।
वेष्ठन-४७ (=माफा)।
                                       शरपरिताण-४, २६ (== मनसे वाण रोक्ना)।
                                १५६
वैदूर्यमणि-९८ (=हीरा),
                       १५२,
                                       शरीर-१४९ (=अस्यि), १५०।
    (देखी हीरा भी)।
                                       शरीरपरिषह-७४ (मनोमय-, अस्प-, स्यूट-
वैद्यकर्म-५, २०।
                                           द्यारीर), ७५।
वैपाररण-३४, ४६।
                                       शरीररक्षक-२६२।
बैयाबर्य=२८९ ( ≕मेवा) I
वैदय-२४० (वर्ग), २४४ (को व्युत्पत्ति)।
                                       शकाकहस्त−३ (जुआ) ध
बोसगा-२७५ (=हर्ट्डा)।
                                       शस्त्र-२१।
ह्यक्त-५१ (ःःपडित), १२३, १३०, १९९।
                                       शस्त्रान्तरकल्प-२३७।
ध्यजन-४१ (==नर्नारो), २५५ (वास्य-
                                       क्षाक-३६ (=सागीन)।
                                       द्याक्य-३६ (=समर्थ)।
    योजना)।
                                       झास्त्रिकमं-६४।
 ब्यजनसहित−३४।
 व्यय-१०५ (=िवनादा), ११४ (=क्षय),
                                       शालिमासौदन-२३७ (=पोगान)। २४३
                                           (==धान)।
                                       <del>बादथत−६, ७, ८, ७० (=िनत्य), २५८।</del>
 व्यवसील-११४ (=विनाससील)।
 व्यवक्षीर्ण-११४ (=मिथिन)।
                                       शाहबतवाद-६ (बार), २४९।
 व्यवदानीय-७३ (≔गोधन)।
                                       शाहबतवादी ७।
 ब्यसन-९० (≔आफ्त), २९१ (पाँच) t
                                       शाववतविहार-(छ) २९५।
 ह्यवसर्ग-२८७ (=स्यान)।
                                       शासन-१६ (=धर्म), ८४ (=उपदेश),
 ध्यवहारित-११८ डि॰ (=न्यायविभागना
                                            ८५ (= धर्म), १०७, १२० डि० (=
     अधिरारी)।
                                           ववर), १७८ (=घमं), १८८ (=घमं)।
 ध्याकरण-१६० (=अदृष्ट मधन)।
                                        शास्ता-१८ (=उपदेशर), २३, ३४, ८४
                                            (=गुर), १३९, ३९२ (==धर्माचार्य)।
 व्यापश्रचित-५२ (== द्राही)।
                                        शिक्षा-३४ (=निरवन), २८५ (तीन),
  च्यापाद-२८, ८९ (=डोट्), ९०, ९१, १५७,
                                            २९५ (=भिक्ष्तियम)।
      १९७, २३० (== हिमामाव), २३७ (प्रति-
     हिंगा), २८३ (=ब्राह) ।
                                        शिक्षापद-१४ (=यम-नियम), ६४ (=
                                            आचार नियम), १४६ (=भिक्षायम),
  ध्यापारी-८० (मामुद्रिय-)।
                                            २३९ (=नियम), ३९० (पांच)।
  रपापाम-६२ (==उद्योग) १०० (==वीटाई) ।
  शक्ट-१२९ (==माठी)।
                                        शिरोबिरेचन-२०।
                                        तिल्प−१९ (बिस्तारमे), १२० टि० (≔
  श्रीय-२३, ३१, २०५।
                                            विवा)।
  राजभा-५१।
  शठ-११९ (=मायात्री)।
                                        शिल्पस्थान−१९ (≔विद्या, गणा)।
  शास्त्र-४२ ( = यभ), १४३ (दम), १५० (दम) ।
                                        शिवविद्या-४, २६ (मंत्र) ।
                                        शिविषा-१०२ (== अरपी)।
  शब्दमुष्णा-१११।
  शमय-२८३ (---ममाथि), ३०३।
                                        शील-२४-२८ (गविग्नर), ८६ (--प्राचार),
                                            ४६ (प्रजाप्रशारिक), ६४ (-∞मदा-
   श्चवापन-१२१ (-पूर्ण), २८८ (-=
                                            थार)।
      (सार्)।
```

```
सज्ञानाय-सम्यन् सनत्प ]
                                                           [ ३-शब्द-अनुत्रमणी
                                   348
सज्ञाकाय-(छै) २९३।
                                       समाधिस्यन्ध-७७।
सचेतनाकाय-७० (सज्ञाओमे श्रेष्ठ)।
                                       सामडयत्त-६९ (=समाधि), १४६, १४७
सजधज-(छ) २९३।
                                           (चार), २८३ (=ध्यार)।
सज्ञावेदियतनिरोध-१४६, ३११ (=जहाँ
                                       समापत्ति । दशैन-२४८ ।
   होशना स्थाल ही खुप्त हो जाता है)।
                                       समारम्भ-५३ (==त्रिया)।
सजी-२० (होशवाला)।
                                       समाहित-२८ (==एवाग्र)!
सडास-२०१ (=ग्यव्प)।
                                       समीहित-४१ (=चिन्तित)।
सत्काय-२८४।
                                       समुदय-७ (==उत्पत्ति), ११ (उत्पत्ति स्थान),
सरपुरुव-धर्म-(सात) २९५, ३०७।
                                           १४, १०४, ११० (=उत्पत्ति), १११
सत्पुरपसहवास-३०३।
                                           (二) , ११२, ११६, १९१, १९३
सत्यसन्ध-२४।
                                           (=जत्पत्ति), १८५ (=जन्म)।
सत्य-७ (=प्राणी), १२ (=जीव), १११,
                                       समुद्रवधर्म-४३ (== उत्पन्न होनेया रा), १८९।
    738. 7361
                                       समुद्र-८१।
सत्वनिकाय-१९५ (≕योनि)।
                                       समृद्ध-८१।
सत्वावास-(नव) १०९ (=योनि), २९९
                                       सम्पर्-७८, १४३, १५६ (महानुभाव), २०८।
    (=जीवलोक), ३११।
                                           सम्पद् (पाँच) २९१।
सहमं-(मात) २९५, ३०७।
                                       सप्रजन्य-२७ (सावधानी), १२७, १९०
शनका कपडा-६३।
                                           (=अनुभव), १९१ (वा स्प), ३०३।
सन्यागार-१७२ (=देखो मस्यागार)।
                                       सप्रज्ञ-१२७।
सन्धि-१२३ (==विवर), २४६।
                                       सप्रशास समापत्ति-६९ (समाधि)।
समिक-३, २५ (जुआ)।
                                       सप्रलाप-२८९ (=वकवाद)।
सन्निपात-९५ ( =सम्मेलन), ११८( =बैठक)।
                                       सप्रवारित-४३ (=सन्तर्गित)।
सप्त-उत्सव-२६१, २६२।
                                       सम्प्रसाद-१३, ६८ (प्रसनता), २५१ (=
सबहाचारी-१२१ (=गुरुभाई), २५५।
                                          धदा)।
सभासद-२३५ (देखो पार्धंद भी)।
                                       सबुद्ध-१८ (=परमज्ञानी), १२२, १२७।
समज्या-२७२ (नाच तमाशा)।
                                       सम्बोधि-५७, १२२, १२३ (=परमज्ञान),
समतिसिक-८९ (=पूर्ण)।
                                           १६१ (=बुद्धत्व), १७५, २४६, २६६।
समवर्त-१०० (समान)।
                                       सबोध्यन-(सात) १२१ (= परमज्ञान प्राप्ति-
समवतंस्कन्ध-२६६।
                                          के सावन), (देखो बोध्यग भी)।
समादपन-५२ (=समुत्तेजन)।
                                      सम्मत-२४४ (=निर्वाचित)।
समादान-२८८ (=स्वीवार)।
                                       समखविनग-२९६।
समाधि-६ (चित्त ), २८, २९, १०९, १३०
                                      समोदक-४९।
     (=एकाग्रता), १७२, २३९, २४८ (=
                                      समोदन-३५, ४२ (=कुशलपश्न), ८६।
    सम्बोच्यग), २८५, ३०३ (दोत्रिक),
                                      सम्यक्-३१४( = ययाय) सम्यक् कर्मात्त ५८।
    ३०४ (चार)।
                                       सम्यक्त्व-(आठ) २९६।
समाधि । सम्यक्-(पाँच) ३०४।
                                      सम्पक् प्रवान-१३४, २४७, २५५, २८६
 समाधि-परिष्कार-(सात) २९५३
                                          (चार), देखो प्रधान भी)।
समाधिभावना-(धार) २८६।
                                      सम्यक् सकल्प-५८
```

```
३--शब्द-अनुक्रमणी ]
```

```
सम्यक् समाधि-५८, ३०४, ३०५ (पात)।
                                       सहसारार-२६९ (जून आदि नार्य)।
सम्यव्स्मृति-५८।
                                       सासात्करणीयधर्म-(५५) २८९, ३०२, ३०३,
सम्यग्-६२ (=डी४)।
                                            २०४, २०५, २०६, २०८, ३१०, ३१२,
सम्यग् आजीव-५८।
                                            1961
सम्यग्दृष्टि-५२
              (सत्यमत), ५८, ६२
                                       साक्षात्कार-५३ (=अनुमव)।
    (≕ठीक घारणा), ८३ (≈अच्छी
                                       साधित्य-२८३ (==मधुर यान)।
    धारणा), १९७।
                                       साचियोग-२६९ (== र्डिण्या)।
सम्पग्वचन-५८ ।
                                       सात-१९६ (=अनुगुर)।
सम्यग्बिसृष्टैषण-३०१)
                                       सान्वधनन्तयाद-८।
सम्यगुब्धायाम-५८।
                                       सादुष्टिक-२० (=प्रत्यक्ष), १२७ (इगी
सयोजन-(दश) ५७ वयन, १६०, १९४ टि०
                                           शरीनमें), १६५।
    (दश), २५७ (तीन), २८४ (तीन),
                                       सापतेय्य-५३ (≈धन-धान्य)।
    २९० (अवरमागोय, अर्घ्यमानीय), २९६
                                       सामीच-२५३ (= दीर माग)।
                                       सामुद्रिक-२५ (वया)।
    (सात)।
सरक-१७ टि॰ (=कटोरा)।
                                       सामुद्रिक व्यापारी-८०।
सरीसूप−११० (⇒रेंगनेवाला)।
                                       सारयो-१०१।
सर्वविद्या-४ ।
                                       साराणीवधर्ष-(छै) २९३, ३०५।
सर्विष-७५ (== घी)।
                                       सार्व-१३७ (= शारवी), २०७।
सर्विष्मण्ड~७५ (==घीका सार)।
                                       मिहनाद-६५, १२२, २३४।
सर्वद्रच्या-७।
                                       सिहपूर्वाद्धकाय-२६६ ।
सबर-२० (=रक्षा), १८७ (=सयम)।
                                       बुख-उपपत्ति~(नीन) २८५।
सवर्त-३१, २४१ ( = प्रस्य), २४९।
                                      सुखलोक-७२।
सदतंकस्प-६ (प्रतय)।
                                       सुखत्लिका-२५६ (≔आरामपमन्दी)।
सवास-३६ (=मेथुन)।
                                      मुगत-(=बुद) १८ (=मुन्दर गनिको
मविगन-१७२ (=भयभीत)।
                                          प्राप्त), ३४, ७१।
सवृत-२१ (==आच्छादिन)।
                                      मुगति~१२४ (=स्वगंगक)।
संवेजनीय-२८३ (=वराग्य करनवाला)।
                                      सुगीना-३९।
सलाबहस्त-२५ (जुआ)।
                                      मुचरित~(नीन) २८३।
सलोकता-८७, ८८ ( = एक स्थान निवास),९१।
                                      सुजा-४५ (≈यज्ञ-दक्षिणा), ४६, ५१।
ससरण-१२६ (==भावागमन)।
                                      मुप्रतिवेष-१०९ (= अवगाहन)।
सस्कार-१५९, १३४ (=कृनवस्तु), १४६
                                      मुप्रतिध्वितपाद-१००, २६०, २६१।
    (==उत्पन बस्तुचें), १९० (गति, त्रिया),
                                      मुप्रवेदित-२८२ (=ठीवन मासान्तार वि
   २८४ (तीन)।
                                         गया) १
संस्कृत-११४ (हुन, कारणन उत्पन), १४१
                                      सुभावित-३९।
    (≔कृत वस्तुचें), १४२।
                                      सुरा--४।
सस्यागार-३५, १४७, २८१ (==प्रवानन-
                                     मुक्षणंकार-३०।
                                     सुक्ररमह्द-१३६।
   भवन) (
सहस्यता-८८ (==महमोदन)।
                                     सूरम-११३ (=गूर, उन्)।
```

सज्ञाकाय-सम्यव सकल्प ]

```
समाधिस्कन्ध-७७।
सज्ञाकाय-(छै) २९३।
                                      सामडपत्त-६९ (=समाधि), १४६, १४७
सवेतनाकाय-७० (सज्ञाओमे येप्ठ)।
सनघन-(छै) २९३।
                                           (चार), २८३ (=ध्यान)।
सज्ञावेदियतिनरोध-१४६, ३११ (=जहाँ
                                       समापत्ति । दर्शन-२४८।
    होशका स्याल ही खुप्त हो जाता है)।
                                       समारम्भ-५३ (=ितया)।
                                       समाहित-२८ (==एवाप्र) ।
सज्ञी-२० (होशवाला)।
सडास-२०१ (= ग्यक्प)।
                                       समोहित-४१ (==विन्तित)।
                                       समुदय-७ (== उत्पत्ति), ११ (जत्पत्ति स्थान),
सत्काय-२८४।
                                           १४, १०४, ११० (=उत्पत्ति), १११
सत्पुरुव-वर्म-(सात) २९५, ३०७।
सत्पुरुपसहबास-३०३।
                                           (=हेन्), ११२, ११६, १९१, १९३
सत्यसन्ध-२४।
                                           (≕उत्पत्ति), १८५ (≔जन्म)।
सत्ब-७ (=प्राणी), १२ (=जीव), १११,
                                       समुदयधम-४३ (= उत्पन होनवारा), १८९।
                                       समूद्र-८१।
    २३१, २३६।
सरवनिकाय-१९५ (=योनि)।
                                       समृद्ध-८१।
 सत्वावास-(नव) १०९ (=योनि), २९९
                                       सम्पद्-७८, १४३, १५६ (महानुभाव), २०८।
     (=जीवलोक), ३११।
                                           सम्पद् (पांच) २९१।
                                       सप्रजन्य-२७ (सावधानी), १२७, १९०
 सद्धर्म-(सात) २९५ ३०७।
                                           (=अनुभव) १९१ (का रूप), ३०३।
 सनका कपडा-६३।
 सन्थागार-१७२ (≕देखो सस्थागार)।
                                       सम्रज्ञ-१२७।
 सन्ध-१२३ (=विवर), २४६।
                                       सप्रसात समापति~६९ (समाधि)।
 तन्तिक-३, २५ (जुआ)।
                                       सप्रलाप-२८९ (==बकवाद)।
 सन्निपात-९५ (==सम्मलन), ११८(==बैठक)।
                                       सप्रवारित-४३ (≔सन्तरित)।
                                       सम्प्रसाद-१३, ६८ (प्रसनता), २५१ (=
 सप्त-उत्सद-२६१, २६२।
 सबहाबारी-१२१ (=मुल्माई), २५५।
                                           थदा)।
 सभासद-२३५ (देखो पार्पद भी)।
                                       सबुद्ध-१८ (=परमज्ञानी), १२२, १२७।
 समज्या-२७२ (नाच तमाशा)।
                                       सम्बोधि-५७, १२२, १२३ (=परमज्ञान),
 समतिशिक-८९ (=पूर्ण)।
                                            १६१ (=बुद्धत्व), १७५, २४६, २६६।
 समवत-१०० (समान) 1
                                        सबोध्यग-(सात) १२१ (=परमज्ञान प्राप्ति-
                                           के साधन), (देखो ग्रोध्यम भी)।
 समवत्तंस्कन्ध-२६६।
  समादपन-५२ (==समुत्तेजन)।
                                        सम्मत-२४४ (≕निवांचित)।
  समादान-२८८ ( = स्वीकार)।
                                        समुखविनग-२९६।
  समाधि-६ (चित्त-), २८, २९, १०९, १३०
                                        समोदक-४९।
      (=एकाप्रता), १७२, २३९, २४८ (=
                                        समोदन-३५, ४२ (=कुशलप्रदन), ८६।
      सम्बोध्यग), २८५, ३०३ (दोत्रिक),
                                        सम्यक्-३१४(=धयार्थ) सम्यक् कर्मान्त ५८।
      ३०४ (चार)।
                                        सम्यक्त्व-(आठ) २९६।
  समाधि । सम्पर्-(पाँच) ३०४।
                                        सम्यक् प्रधान-१३४, २४७, २५५, २८६
                                            (चार), देखी प्रधान भी)।
  समाध-परिकार-(मान) २९५।
  समाधिभावना-(चार) २८६।
                                        सम्यक् सक्तप-५८
```

```
सम्बन् समाधि-५८, ३०६, ३०५ (पीर) !
                                       सहनाबार-२६९ (मून आहि नार्व) ।
सम्यक्षमृति-५८।
                                       साधारकरणीयवर्ष-(५५) २८९, ३०२, ३०३,
सम्यम्-६२ (=हीर)।
                                           30%, 304, 205, 307, 280, 280,
सम्पन् आजीव-५८।
                                           3561
सम्यगुद्द दिर-५०
              (गयमत), ५८, ६२
                                      साक्षात्कार-१० (==अनुभव)।
    (=दीर पारणा), ८३ (=नर्जा
                                      साविन्य-२८३ (=मगुर वान)।
    धारणा), १९७1
                                      सावियोग-२६९ (==वृडिन्ता)।
सम्यग्वचन-'१८।
                                      सात-१९६ (=अनुरु)।
सम्बन्बिसुप्दैपग-३०१।
                                      सान्तअनन्तजाव-८ ।
सम्यग्व्यायान-५८।
                                      साबृद्धिव~२० (≔प्रयश), १२०
मधीजन-(दरा) ५७ वधन, १६०, १९४ टि०
                                          घरीरम) १६५1
    (दग), २५७ (सीन), २८४ (सीन),
                                      सापतेब्य-५३ (==धन धान्य)।
    २९० (अवरभागीय, ऊध्वंभागीय), २९६
                                      सामीचि-२५३ ( =्डीर मार्ग)।
    (सात)।
                                      सामुद्रिक-२५ (कथा)।
सरक-१७ टि० ( ==वटोरा)।
                                      सामृद्रिक व्यापारी-८०।
सरीतृप-११० (≔रॅगनेवाला)।
                                      सारको-१०१।
सर्वविद्या~४।
                                      साराणोयधर्मे-(छं) २०३, ३०५।
सर्पिष-७५ (≕घी)।
                                      सार्थ-१३७ (=वारवा) २०७।
स्पिव्मण्ड-३५ (=धीना मार)।
                                      सिहबार-६५, १००, ०३०।
सवद्रष्टा-७ ।
                                      सिह्यूर्वोद्धकाय-२६६।
मयर-२७ (=रहा) १८० (=मयम)।
                                      मुख-उपपत्ति~(नीन) २८५।
सवर्त-३१, २४१ (=प्रलय), २४९।
                                      मुखलोश-७२।
सवतकल्प-६ (प्रलय)।
                                      सुखल्लिका-२५६ (=आरामपमन्दी)।
सवास-३६ ( =मैयुन)।
                                      मुगत-(=बुद्ध) १८ (=मुन्दर गतिको
सविग्न-१७२ (==भयभीत)।
                                         प्राप्त), ३४, ७१।
सवृत-२१ (≔आच्छादित)।
                                      मुगति-१२४ (=स्वयंगोर) ।
संवेजनीय-२८३ (=वराग्य करनेवाला)।
                                      सुगीता-३९।
सनाकहस्त-२५ (जुआ)।
                                      सुवरित-(नीन) २८३।
सलोकता-८७, ८८( = एन व्यान निवास), ९१।
                                      मुजा-४५ (==यज्ञ-दशिणा), ४६, ५१।
ससरण-१२६ (= आवागमन)।
                                      सुप्रतिवेध-१०९ ( = अवगाहन)।
सस्कार-१५९, १३४ (=क्तवस्तु)
                                      मुप्रतिच्छितपाद-१००, २६०, २६१।
    (=डल्पत बस्तुय), १९० (गति, किया),
                                      सुप्रवेदित-२८२ (=डोक्स साजान्तार विचा
    २८४ (तीन)।
                                         गया) ।
सस्कृत-११४ (कृत, नारणये उत्पन्न), १४१
                                      सुभाषित-३९।
    (=शन बम्नुये), १४२।
                                      सुरा-५४।
सस्यागार-३५, १४७, २८१ (≔प्रजानन्त्र-
                                      सुवर्णेकार-३०।
    भवन)।
                                      सुकरबद्दव-१३५।
सहस्पता-८८ (=सहभोजन)।
                                      सुरम-११३ (=सुत्र, अणु)।
```

```
मूक्ष्म-छवि-हिरी ]
```

```
स्फीत-१४३।
सूरम-छबि-२६०, २६४।
                                       स्मृति-१४१ (≈होन)।
मूत्रपार-११८ टि॰ (मर्नारी अफसर)।
                                        स्मृतिप्रस्थान-(चार) १३४, १९०, २४७,
म्द-१९ (=पाचन)।
                                            २५५, २५९, २८५, ३०४।
नुषंपहण-५ ।
सेना-५१, १५४ (चतुरगिनी)।
                                        स्मृतिमान्-२४ ।
                                        स्मृतिविनय-२९६३
सेनापनि-११८ टि०।
                                        स्मृति-संग्रजन्य-२७, २९, ७३, २८३ (=ज्ञान,
सीमनस्य-१६२ (=ममोद), १८६, १८९
                                            म्याल), ३०३।
     (=सलोप)।
                                        स्रोनआपत्ति-१७ टि० (मार्गफन)।
सीमनस्य-उपविचार-२९३।
                                        स्रोत जापति-अंग-२८८ (दो धतुप्र)।
मौराय-२८३ (⇒आवारपुरनता)।
हकन्य-(≈ममूह) ७३ (नीन-नील-,
                                        स्रोत आपसिकल-८४।
                                        होत आपन्न-५७, १२७, १४४, १४५, ३४९,
   गमाधि-, प्रज्ञास्यस्य), १५३ (=नना,
    धळ) १९३ (बा स्प), १९४ टि० (पाँच),
                                            2401
                                        स्वकसंती-६९ (अपनी ही मजा ग्रहण करने-
     ३९० (पांच)।
 स्वायबीज-३, २४ (जिसकी गाँठमें प्रसीह
                                         - याला)।
                                        स्यप्नविद्या-४, २६।
     तिरण्या है)।
 स्तूपाई-१४२ (= स्तूप बनाने योग्य)।
                                        स्वस्ति-३७ (==मगल)।
 स्यान-मृद्ध-२८, ८९ (=आल्म्य), १९३
                                        स्वारपात-१२७ ( = मुन्दर रीनिमे वहा गमा)
     (== गरीर और मनवा आलस्य)।
                                            २५३ अच्छी तरह कहा गमा)।
 स्त्रीलक्षण-( (जुलागुमकर)।
                                        हन्-१०० (ठोळी)।
 हमविर-(≈वृद्ध) १२१, २८४ (तीन)।
                                        हन्ता-२१।
 स्पिधरतर-१४६ ( अधिक वृद्ध)।
                                        हवन-(देगो होम)।
 स्याता-२६७ (=विस्वामपान)।
                                        हस्तरेता विचा-५, २६।
 स्थानान्तर-१२० दि० (=गर)।
                                        हस्ति-आरोहण-१९ (हापीनी सवारी, महा-
  स्वालिपार-३८, ३९।
                                            वनगरी) 1
  स्यितधर्मा-२५३ (=धर्ममे स्वर)।
                                        हस्तिपुद्ध-३, २५।
  स्पृत-१८ (ःशस्त्रा)।
                                         हस्तिस्त्रसम्ब-४ (सुभागुभपात)।
                                         हानभागीयपर्ग-(५५) ३०२, ३०३, ३०४,
  स्यूल-८१।
  स्तानर-१७१, १३५।
                                             $05, 200, 205, 218, 2921 (== MT-
  स्नानबुर्ण-२९।
                                            निर्देश और है जानेवाली वाते)।
  स्नाय-२०१ (=नग), २०५।
                                         हीन-४ (≕नीग)।
  स्वर्ध-६९ (-पानि), १०४ (=दन्द्रिय
                                         शोन । अ-१८ (==अपूर्व) ।
      और विश्वता मेंड), ११०, १११ (चयु,
                                         हीरा-३०।
      धाय, घरण, जिरेबा, बाय, मनते), ११२
                                         रेनु-प्रायय-(आठ) ३०८ (आदि वहायरं-
      ( योग). २५६ ( -आयान) । ३०२ ।
                                            रं भी)।
   क्यांकाय-(धे) २९३३
                                         हेमल-१०१ (ऋपु)।
   क्याध्यत्र-१८ ( दिस्त) ।
                                         होय-४ (वे भेद), २६ (वे भेद)।
   स्मारमा-१११ (तृत्ता)।
                                         हिरी-( -गन्ना)२६५. २८३।
```